# 

म्बर्गवासी साधुवरित श्रीमान डालचन्दजी सिंघी



जन्म वि.सं. १९२१, मार्ग वदि ६ स्वर्गवास वि.सं. १९८४, पोप सुदि ६

# सिंघी जैन य्रन्थमाला



कलिकालसर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्य विरचिता

प्रमाण मीमांसा

# सिंघी जैन ग्रन्थमाला

जैन आगमिक, दार्शनिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, कथात्मक-इत्यादि विविधविषयगुम्पित प्राकृत, संस्कृत, अवर्श्वरा, प्राचीनगूर्जर, राजस्थानी आदि भाषानिबद्ध बहु उपयुक्त पुरातनबाङ्मय तथा नवीन संशोधनात्मक साहित्यप्रकाशिनी जैन प्रन्थाविल ।

कलकत्तानिवासी स्वर्गस्थ श्रीमद् डालचन्द्जी सिंघी की पुण्यस्यृतिनिमित्त वस्य प्रमान् वहादुरसिंहजी सिंघी कर्षक

संस्थापित तथा प्रकाशित



सम्पादक तथा सञ्चालक

# जिनविजय मुनि

[ सम्मान्य समासद--भाण्डारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर पूना, तथा गूजरात साहित्य-समा अहमदाबाद; भूतपूर्वाचार्य-गूजरात पुरातत्त्वमन्दिर अहमदाबाद; जैन वाङ्मयाध्यापक वित्रवेमारती, शान्तिनिकेतन; संस्कृत, पाकृत, पाली, प्राचीनगूर्जर आदि अनेकानेक प्रंथ संशोधक-सम्पादक । ]

ग्रन्थांक ९

# व्यवस्थापक-सिंघी जैन ग्रन्थमाला

अनेकान्त विहार हिंगी क्ष्म किंगीसदन ९, शान्तिनगर; पोष्ट-साबरमती १८, गरियाहाटरोड; पो० बासीगंज अनेकान्त विहार अहमदाबाद

कलक्ता

स्थापनाव्य 🕽

सर्वाधिकार संरक्षित

िवि॰ सं॰ १९८६

# कलिकालसर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्यविरचिता

स्वोपज्ञवृत्ति-सहिता

# प्रमाण मीमांसा

[ पण्डितसुखलालनिर्मितभाष।टिप्पणादिसहिता ]

## सम्पाद्क

## पण्डित सुखलालजी संघवी

प्रधानाध्यापक, जैनशास्त्रपीठ-हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारसं भूतपूर्व-दर्शनशास्त्राध्यापक-गुजरात पुरातत्त्वमन्दिर-अहमदाबाद

तथा

न्यायतीर्थ, जैनदर्शनाध्यापक-स्याद्वादविद्यास्य बनारस

पण्डित महेन्द्रकुमार न्यायशास्त्री पण्डित दलसुख मालवणिया न्यायतीर्थ जैनागमाध्यापक, हिन्दू विधविद्यालय बनारस

प्रकाशन कर्ती

# संचालक-सिंघी जैन ग्रन्थमाला

अहमदायाद – कलकला

विक्रमाङ् १९९५ ]

प्रथमाबृत्ति, एकसङ्ख प्रति।

[ १९३९ क्रिष्टाब्य

# SINGHI JAINA SERIES

A COLLECTION OF CRITICAL EDITIONS OF MOST IMPORTANT CANONICAL, PHILOSOPHICAL, HISTORICAL, LITERARY, NARRATIVE ETC. WORKS OF JAINA LITERATURE IN PRAKRTA, SANSKRTA, APABHRAMSA AND OLD VERNACULAR LANGUAGES, AND STUDIES BY COMPETENT RESEARCH SCHOLARS

FOUNDED AND PUBLISHED

BY

SRIMAN BAHADUR SIMHJI SINGHI OF CALCUTTA IN MEMORY OF HIS LATE FATHER

# SRÍ DÁLCHANDJÍ SINGHÍ.

**GENERAL EDITOR** 

## JINA VIJAYA MUNI

HONORARY MEMBER OF THE BHANDARKAR ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE OF POONA AND CUJRAT SAHITYA SABHA OF AHMEDABAD: FORMERLY PRINCIPAL OF GUJRAT PURATATIVAMANDIR OF AHMEDABAD: EDITOR OF MANY SANSKRTA, PRAKRTA. PALI, APABHRAMSA, AND OLD GUJARATI WORKS!

NUMBER 9

TO BE HAD FROM

VYAVASTHĀPAKA, SINGHĪ JAINA GRANTHAMĀLĀ

ANEKANT-VIHAR 9. SANTI NAGAR. PO. SABARMATI. AHMEDABAD.

SINGHI SADAN
48, GARIYAHAT ROAD
BALLYGUNGE, CALCUTTA

Founded 1

All rights reserved

1931. A. D.

# PRAMANA MIMAMSA

OF

## KALIKĀLA SARVAJĪĀ ŠRĪ HEMACANDRĀCĀRYA

WITH BHASA TIPPANA OF PANDIT SUKHLALJI SANGHAVI

#### EDITED BY

## Pandit SUKHLĀLJĪ SANGHAVI

HEAD OF THE DEPARTMENT OF JAINA SASTRA, BENARES HINDY UNIVERSITY. LATE PROFESSOR OF INDIAN PHILOSOPHY. GUJARĀTA PURĀTATĪVA MANDIRA, AHMEDABAD.

#### AND

Pandit MAHENDRA KUMAR ŚASTRÍ Pandit DALSUKH MALVANIA NYAYA TĪŔTHA

NYÄYA TIRTHA. NYAYADHYAPAKA SYADYADA JAINA VIDYALAYA, BENARES.

JAINĀGAMA TEACHER, BENARES HINDU UNIVERSITY BENARES.

### PUBLISHED BY

## THE SANCALAKA-SINGHI JAINA GRANTHAMĀLĀ AHMEDABAD-CALCUTTA

## ॥ सिंघीजैनयन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः॥

स्वस्ति श्रीमेदपाटाख्यो देशो भारतिवश्चतः । रूपाहेलीति सङ्गाङ्गी पुरिका तत्र सुस्थिता ॥ सदाचार-विचाराभ्यां प्राचीननृपतेः समः । श्रीमञ्चतुरसिंहोऽत्र राठोडान्वयम्मिपः ॥ तत्र श्रीवृद्धिसिंहोऽप्त् राजपुत्रः प्रसिद्धिमान् । क्षाञ्चवर्मधनो यश्च परमारकुलामणीः ॥ मुझ-भोजमुखा भूपा जाता यस्मिन्महाकुले । किं वर्ण्यते कुलीनत्वं तत्कुलाजातजन्मनः ॥ पत्नी राजकुमारीति तस्याभूद् गुणसंहिता । चातुर्य-रूप-लावण्य-सुवाक्सौजन्यभूषिता ॥ क्षत्रियाणीपभापूर्णां शौर्यदीप्तमुखाकृतिम् । यां दृष्ट्वेत जनो मेने राजन्यकुलजा त्वयम् ॥ सृत्रः किसनसिंहाख्यो जातस्तयोरतिभियः । रणमल इति द्यन्यद् यन्नाम जननीकृतम् ॥ श्रीदेवीहंसनामात्र राजपूज्यो यतीश्वरः । ज्योतिभैषज्यविद्यानां पारगामी जनप्रयः ॥ अष्टोत्तरशताब्दानामायुर्यस्य महामतेः । स चासीद् वृद्धिसिंहस्य पीति-श्रद्धास्पदं परम् ॥ तेनाथापतिमपेग्णा स तन्स्नुः स्वसन्निष्ठौ । रक्षितः, शिक्षितः सम्यक्, कृतो जैनमतानुगः ॥ दौर्भाग्याचिन्छशोर्थास्ये गुरु-तातौ दिवंगतौ । विम्देन ततस्तेन त्यक्तं सर्वं गृहादिकम् ॥ दौर्भाग्याचिन्छशोर्थास्ये गुरु-तातौ दिवंगतौ । विम्देन ततस्तेन त्यक्तं सर्वं गृहादिकम् ॥

## तथा च-

परिश्रम्याथ देशेषु संसेव्य च बहुन् नरान् । दीक्षिती मुण्डिती भूखा कृत्वाऽऽचारान् सुदुष्करान् ॥ ज्ञातान्यनेकशास्त्राणि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्थवृत्तिना तेन तत्त्वातत्त्वगवेषिणा ॥ अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका हिपयो ऽप्येवं प्रतन्त्रनकालिकाः ॥ येन प्रकाशिता नैका प्रन्था विद्वत्पशंसिताः । लिखिता बहवो लेखा ऐतिहातथ्यगुर्भिताः ॥ यो बहुभिः सुविद्वद्भिस्तन्मण्डलेश्च सत्कृतः । जातः स्वान्यसमाजेषु माननीयो मनीषिणाम् ॥ यस्य तां विश्वतिं ज्ञात्वा श्रीमद्गान्धीमहारमना । श्राहृतः सादरं पुण्यपत्तनास्त्वयमन्यदा ॥ पूरे चाहम्मदाबादे राष्ट्रीयशिक्षणालयः । विद्यापीठ इतिक्यातः प्रतिष्ठितो यदाऽभवत् ॥ आसार्यत्वेन तत्रौँ सैर्नियुक्तो यो महात्मना । विद्वज्जनकृतस्रु वे पुरातस्वारुयमन्दिरे ॥ वर्षाणामष्टकं यावत् सम्भूष्य तत्पदं ततः । गत्वा जर्मनराष्ट्रे यस्तत्संस्कृतिमधीतवान् ॥ तत आगत्य संख्रमो राष्ट्रकार्ये च सिकयम् । कारावासोऽपि सम्पाप्तो येन स्वराज्यपर्वणि ॥ क्रमात्तस्माद् विनिर्मुक्तः पाप्तः शान्तिनिकेतने । विश्ववन्यकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथमूपिते ॥ सिंघीपदयुतं जैनज्ञानपीठं यदाश्रितम् । स्थापितं तत्र सिंघीश्रीडारुचन्दस्य सनुना ॥ दानवीरेण धीमता । स्मृत्यर्थे निजतातस्य जैनज्ञानप्रसारकम् ॥ श्रीबहादुरसिंहेन प्रतिष्ठितश्च यस्तस्य पदेऽविष्ठातृसञ्ज्ञके । अध्यापयन् वरान् शिप्यान् शोधयन् जैनवाक्ययम्।। तस्यैव पेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुलकेतुना । स्विपिसुश्रेयसे चैषा प्रन्थमाला प्रकार्यते ॥ विद्वज्जनकृतारहादा सिचदानन्ददा सदा। चिरं नन्दित्वयं छोके जिनविजयभारती॥

# ॥ सिंघीजैनमन्थमाळासंस्थापकप्रशस्तिः॥

अस्ति बङ्गाभिषे देशे सुपिसद्धा मनोरमा । सुर्शिदाबाद इत्याख्या पुरी वैभवशाहिनी ॥
निवसन्त्यनेके तत्र जैना ऊकेशवंशजाः । धनाह्या नृपसद्दशा धर्मकर्मपरायणाः ॥
श्रीडालचन्द इत्यासीत् तेष्वेको बहुभाग्यवान् । साधुवत् सचिरित्रो यः सिंधीकुलप्रभाकरः ॥
बाल्य एवागतो यो हि कर्तु व्यापारिविस्तृतिम् । किलकातामहापुर्यो धृतधर्मार्थनिश्चयः ॥
कुशाश्रया स्वबुद्धयेव सद्वृत्त्या च सुनिष्ठया । उपार्ण्ये विपुलां लक्ष्मी जातः कोट्यधिपो हि सः ॥
तस्य मन्तुकुमारीति सन्नारीकुलमण्डना । पतित्रता प्रिया जाता श्रीलसौभाग्यभूषणा ॥
श्रीवहादुरिसहाद्ध्यः सदुणी सुपुत्रस्तयोः । अस्त्येष सुकृती दानी धर्मिपयो धियां निधिः ॥
प्राप्ता पुण्यवताऽनेन प्रिया तिलकसुन्दरी । यस्याः सौभाग्यदीपेन प्रदीसं यद्वहाङ्गणम् ॥
श्रीमान् राजेन्द्रसिंहोऽस्ति ज्येष्ठपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वेकार्यदक्षत्वात् बाहुर्यस्य हि दक्षिणः ॥
श्रीमान् राजेन्द्रसिंहोऽस्ति ज्येष्ठपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वेकार्यदक्षत्वात् बाहुर्यस्य हि दक्षिणः ॥
नरेन्द्रसिंह इत्याख्यस्ते जस्वी मध्यमः सुतः । सूनुर्वी रेन्द्रसिंहश्च कनिष्ठः सौग्यदर्शनः ॥
सन्ति त्रयोऽपि सत्पुत्रा आप्तभक्तिपरायणाः । विनीताः सरला मन्याः पितुर्मार्गानुगामिनः ॥
अन्येऽपि बहवश्चास्य सन्ति स्वस्नादिवान्धवाः । धनैर्जनैः समृद्धो ऽयं ततो राजेव राजते ॥

### अन्यच-

सरस्वत्यां सदासको भूत्वा रुक्ष्मीियो ऽत्ययम् । तत्राप्येष सदाचारी तिचत्रं विदुषां सछ ॥ न गर्वो नाप्यहंकारो न विलासो न दुष्कृतिः । दृश्यते ऽस्य गृहे कापि सतां तद् विस्मयास्पदम् ॥ भक्तो गुरुजनानां यो विनीतः सज्जनान् पति । बन्धुजनेऽनुरक्तो ऽस्ति पीतः पोष्यगणेष्वपि॥ देश-कालस्थितिज्ञो ८यं विद्या-विज्ञानपूजकः । इतिहासादिसाहित्य-संस्कृति-सत्कलापियः ॥ समुक्तत्यै समाजस्य धर्मस्योत्कर्षहेतवे । प्रचारार्थं सुशिक्षाया व्ययत्येष धनं घनम् ॥ गत्वा सभा-समित्यादौ भूत्वाऽध्यक्षपदाक्कितः । दत्त्वा दानं यथायोग्यं प्रोत्साहयति कर्मठान् ॥ एवं धनेन देहेन ज्ञानेन शुभनिष्ठया। करोत्ययं यथाशक्ति सत्कर्माणि सदाशयः॥ अथान्यदा प्रसङ्केन स्विपतुः स्मृतिहेतवे । कर्तुं किश्चित् विशिष्टं यः कार्यं मनस्यचिन्तयत् ॥ पुज्यः पिता सदैवासीत् सम्यग्-ज्ञानरुचिः परम् । तस्माचज्ज्ञानवृद्धवर्थं यतनीयं मया वरम् ॥ विचार्थैवं स्वयं चिते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम् । श्रद्धास्पदस्वमित्राणां विदुषां चापि ताहशाम् ॥ जैनज्ञानपसारार्थं स्थाने शान्तिनिकेतने । सिंघीपदाङ्कितं जैनज्ञानपीठमतिष्ठिपत् ॥ श्रीजिनविजयो विज्ञो तस्याधिष्ठः तृसत्पदम् । स्वीकर्त्तुं पार्थितोऽनेन शःस्रोद्धाराभिलाषिणा ॥ अस्य सौजन्य-सौहार्द-स्थैयौदार्यादिसद्भुणैः । वशीभूयाति मुदा येन स्वीकृतं तत्पदं वरम् ॥ तस्यैव पेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुरुकेतुना । स्विपतृश्रेयसे चैषा मन्थमाला प्रकाश्यते ॥ विद्वज्जनकृत।हादा सिचदानन्ददा सदा। चिरं नन्दित्वयं होके जिनविजयमारती॥

# शुद्धिषृद्धि पत्र भगाणगीगांसा

| <b>চি</b> ন্ত    | पंक्ति      | अशुद्ध                           | <b>য়ত্ত</b>              |
|------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|
| ₹                | ₹¥          | त्वर्थापत्यन्तरस्य               | त्वर्थापत्त्यन्तरस्य      |
| ¥                | Ę           | संवित्                           | संवित् <sup>®</sup>       |
| ų,               | र⊏          | तन्ने                            | तर्भ <b>ै</b>             |
| •                | २०          | अन्याथा                          | अन्यथा                    |
| ११               | १५          | [ लघी                            | [ स्रधी०                  |
| १२               | ३३          | [ तत्वस०                         | [ तत्त्व <b>सं ०</b>      |
| १५               | २१          | क्षेत्र                          | क्षेत्र                   |
| १५               | १४          | इति ।                            | इति ॥ १८ ॥                |
| १५               | ३०          | <b>भदेकचिह्नं</b>                | भेदकचिह्नं                |
| १६               | २०          | तत्रेग्द्रेणकर्मणा               | तत्रेन्द्रेण कर्मणा       |
| २०               | ৬           | अस्मादा                          | अस्मदा                    |
| २२               | १४          | संस्कारावनेनस                    | संस्कारावनेन स            |
| २२               | २०          | चित्रपटी ज्ञान                   | चित्रपटीज्ञान             |
| २२               | २३          | [ न्या॰ ११. ४. ]                 | [ न्या० १. १. ४.]         |
| २३               | १४          | व्यहारोपगमें<br>-                | व्यवहारोपगमे              |
| २३               | १७          | [ जैमि०                          | [ जैमि०                   |
| २३               | २४          | सप्तमी पक्ष                      | सप्तमीपक्ष                |
| २४               | १६          | तदु <b>प्यनु</b>                 | तद्प्यनु                  |
| ४३               | १७          | [षड्द०२०]                        | [ न्यायम० ए० १२६ ]        |
| ४३               | २३          | वेदितुम् ! ॥                     | वेदितुम् ॥                |
| ४५               | <b>ર</b> ર્ | शब्द इति शा                      | शब्द इति । शा             |
| પ્રદ્            | <b>.</b>    | अनित्या                          | नित्या                    |
| ६४               | १७          | इति ।                            | इति । [ न्यायम० पृ० ११ ]  |
| ६४               | २६          | प्रयोनम्                         | प्रयोजनम्                 |
| २१               | 6           | <b>भाषाटिप्पण</b><br>( पृ॰ २११ ) | ( अनुयो० पृ० २११ )        |
| <b>२३</b>        | १२          | ( प्रणामप•                       | ( प्रमाणप०                |
| ¥Ę               | १३          | २. २. २२ ।                       | २.२.२२   न्यायभा० ४.२.२   |
| 40               | 3           | प्रापकारि                        | प्राप्यकारि               |
| ξ¥               | <b>३३</b>   | अनेकाज०                          | अनेकान्तज०                |
| ७३               | <b>₹</b> ₹  | तेपामतीतानगत                     | तेपामतीता <b>नाग</b> त    |
| હપ્ <del>ર</del> | <b> </b>    | प्रत्यश्रमाह्य                   | परोश्चमाह्य               |
| 95               | •<br>११     | <b>ब्य</b> क्तिब्यप्त्या         | व्यक्तिव्या <u>प्त्या</u> |
| 드휙               | १०          | कायल                             | कारण                      |
| 50               | د ح         | तकभागा परिज                      | तर्कंभाषा मोक्षाकरीय परि० |
| <b>ह</b> इ       | १०          | पर                               | और                        |
| ६६               | ११          | नहीं किये जब कि                  | भी किये हैं।              |
| १३४              | *           | परमार्थिक                        | पारमाथिक                  |
|                  |             | परिशिष्ट                         |                           |
| ₹ <b>¼</b>       | १८          | न्यायरत्नमाला                    | न्यायरत्नाकर्             |
|                  |             |                                  |                           |

विद्याप्रचारचित्ताय विजयधर्मसूरये। मद्रिद्यामूलमन्त्राय कुर्वे सादरमर्पणम्॥

मुखलालः ।

## प्रन्थानुक्रम

|    |                                                     | <b>দ</b> ০         |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 8  | संकेत सूची                                          | ર                  |
| ą  | यत्किंचित् प्रासंगिक ( श्री मुनि जिन विजयजी )       | v                  |
| 3  | सम्पादन विषयक वक्तव्य ( श्री पं० सुखलालजी )         | ٩                  |
| 8  | भूमिका ( महामहोपाध्याय श्री पं० प्रमथनाथ तर्कभूषण ) | १५                 |
| 4  | प्रस्तावना                                          | १ – ४४             |
|    | १ प्रन्थपरिचय ( पं० सुखलालजी )                      | १ – ३२             |
|    | २ प्रन्थकार का परिचय (श्री रसिकलाल छो० परीव्य)      | ३२ - ४४            |
| Ę  | प्रमाण-मीमांसा मूल प्रन्थ की विषयानुक्रमणिका        | 84 <del>-</del> ५० |
| Ģ  | भाषाटिप्पण की विषयानुक्रमणिका                       | ५१ - ५३            |
| 1  | त्रमाण-मीमांसा ( मृल प्रन्थ )                       | १ – ७२             |
| ዓ  | प्रमाण-मीमांसाके भाषाटिप्पण                         | १ - १४४            |
| १० | प्रमाण-मीमांसा के परिशिष्ट                          | १ – ३६             |
|    | १ प्रमाण-मीमांसा का सूत्र पाठ                       | २                  |
|    | २ प्रमाण-मीमांसा के सूत्रों की तुलना                | ૪                  |
|    | ३ प्रमाण-मीमांसागत विशेपनामों को मूची               | Ę                  |
|    | ४ प्रमाण-मीमांसागत पारिभाषिक शब्दों की सृची         | ن                  |
|    | ५ प्रमाण-मीमांसागत अवतरणों की सूची                  | १५                 |
|    | ६ भाषाटिप्पणगत शब्दों और विषयों की सूची             | 86                 |
|    | ७ भाषाटिप्पणगत विशेष नामों की सूची                  | 39                 |

## संकेत सूची

|                     | <b></b>                                     |                                         |  |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| डे०                 | डेला भःगडार, <b>ग्रह</b> मदाबाद की प्रति ।  | <br>                                    |  |
| ता०                 | जेसलमरस्य भारडार की ताड्पत्रीय प्रति ।      |                                         |  |
| ता-मू॰              | ता॰ प्रति का मूल ।                          |                                         |  |
| सु॰                 | प्रमाणमीमांसा की पुना में मुद्रित प्रांत ।  |                                         |  |
| मु-दि०              | मुद्रितप्रति का टिप्पण                      | •                                       |  |
| सं <b>-मृ</b> ०     | संघवी भारडार पाटन की मूलसूत्र की प्रति      |                                         |  |
| सम्पा०              | सम्पादक                                     |                                         |  |
|                     |                                             |                                         |  |
|                     | <del>)</del>                                |                                         |  |
| अच्युत              | मासिक                                       | (बनारस)                                 |  |
| अनुयो०              | <b>श्च</b> नुयोगद्वारसूत्र                  | ( ऋागमोदयसमिति, स्रत )                  |  |
| अनेकान्त <b>ज</b> ० | श्चनेकान्त जयपताका                          | ( यशोविजयप्रन्थमाला, काशी )             |  |
| अनेकान्तज्ञ टी०     | <b>ऋनेकान्त</b> जयपताकाटीका                 | ( ,, ,, )                               |  |
| अन्ययो०             | श्रन्ययोगव्यवछेदिका, हेमचन्द्राचार्य        |                                         |  |
| अभिधम्मत्थ०         | श्रमित्रमस्य तंगहो                          | ( गुजरात विद्यापीठ, श्रदमदाबाद )        |  |
| <b>अभि</b> धर्म०    | श्चिषमंकोष                                  | ( काशी विद्यापीठ, काशी )                |  |
| अभिघा०              | <del>श्र</del> भिधानचिन्तामणि               | ( यशोविजयग्रन्थमाला, काशी )             |  |
| अयोग०               | <b>त्र्योगव्यवच्छेदिका, हेमचन्द्राचार्य</b> |                                         |  |
| अष्टरा०             | ग्रष्टशती, ग्रकलंक 🔒                        | ( निर्णय सागर, वंबई )                   |  |
| अष्टस०              | <b>अष्ट</b> सहस्री 🔰                        | ( Maria and ) ( )                       |  |
| <b>आचा</b> ०        | <b>श्राचारांगस्</b> त्र                     | ( श्रागमोदयसमिति, स्रत )                |  |
| भाप० औ०             | श्चापस्तम्बश्रीतसूत्र                       |                                         |  |
| भाप्तप०             | श्राप्तपरीद्धा                              | (जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था, कलकत्ता) |  |
| भाप्तमी०            | त्र्याप्तमीमांसा                            |                                         |  |
| आव० नि०             | श्रावश्यक निर्यक्ति                         | ( श्रागमोदय समिति, सूरत )               |  |
| षावः निः हारिः      | श्रावश्यकनिर्युक्ति हारिभद्री टीका          | ( ,, )                                  |  |
| <b>उ</b> त्त >      | उत्तराध्ययन सूत्र                           | ( ,, )                                  |  |
| ऋग्०                | ऋग्वेद                                      |                                         |  |
| कठो०                | कठोपनिषद्                                   |                                         |  |
| कन्दछी              | प्र <b>शस्तपादभा</b> ष्यटीका                | (विजयानगरम्, काशी)                      |  |
| काव्यप्र० .         | काव्यप्रकाश                                 |                                         |  |
| काञ्यानुशा०         | . काव्यानुशासन                              | ( महाबीर विद्यालय, बंबई )               |  |
| खण्डन०              | <b>ख</b> ग्डनखग्डलाच                        | ( लाजरस, काशी )                         |  |
| गोम्मट०             | गोम्मटसार                                   | ( परमभुत प्रभावक मंडल, यंबई )           |  |
| चरकसं०              | चरकसंहिता                                   | ( निर्णयसागर, वंबई )                    |  |
| चित्सुखी            |                                             | ( निर्णयसागर, चंयई )                    |  |
| जैमि०               | जैमिनीय दर्शन                               | ( निर्णयसागर, बंबई )                    |  |
| <u>~~~</u>          | 20-0                                        |                                         |  |

जैमिनीयन्यायमाला

जॅमिनीयन्या०

| टिप् <b>ण</b>                  | भाषाटिपग्। <b>नि</b>            | ( इस ग्रन्थ के हिन्दी टिप्पण् )  |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| तत्त्वकौ०                      | सांख्यतत्त्वकौमुदी              | ( चौखम्बा, काशी )                |
| तत्त्वचि० प्रत्यक्ष०           | तत्त्वचिन्तामणि प्रत्यत्त्वण्ड  | ( एसियाटिक सोसायटी, कलकत्ता )    |
| तत्त्ववै०                      | त <del>स्</del> ववैशारदी        | (चौलम्बा, काशी)                  |
| तत्त्वसं०                      | तस्वसंप्रह                      | ( गायकवाड भ्रो॰ सिरीज, बरोडा )   |
| तत्त्वसं० प०                   | तत्त्वसंग्रहपञ्जिका             | ( ,, )                           |
| तत्त्वा०                       | तत्त्वार्थसूत्र                 | ( आईतमतप्रमाकर, पुना )           |
| तत्त्वार्थभा०                  | तत्त्वार्थभाष्य                 | ( ")                             |
| तत्त्वार्थमा० टी०              | तत्त्वार्थभाष्य सिद्धसेनीय टीका | (दे॰ ला॰, सूरत)                  |
| तत्त्वार्थरा०                  | तत्त्वार्थराजवार्तिक            | ( सनातनजैनग्रन्थमाला, काशी )     |
| तत्त्वार्थऋो०                  | तत्त्वार्थ स्त्रोकवार्तिक       | ( गांधी नाथारंग, वंबई )          |
| त्रच्छो० -                     |                                 |                                  |
| तत्त्वोप० छि०                  | तत्त्वोपञ्जवसिंद छिखित          | ( गूजरात विद्यापीठ, श्रहमदाबाद ) |
| तन्त्रचा०                      | तन्त्रवार्तिक                   | ( चौलम्बा, काशी )                |
| तर्कभाषा                       | मोज्ञाकरीय तिखित                | ( मुनि श्रीपुरयविजयजी की )       |
| तात्पर्य०                      | न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका        | ( चौखम्या, काशी )                |
| तर्कदी० गंगा                   | तर्कसंग्रहदीपिका-गंगा टीका      | ( बनारस )                        |
| तर्कसंप्रहदीपिका               |                                 | ( छन्लाल ज्ञानचन्द बनारस )       |
| द्श० नि०                       | दशवैकालिकसूत्रनियुंक्ति         | ( श्रागमोदय समिति, सूरत )        |
| दशवै०                          | दशवैकालिकसूत्र                  | ( श्रागमोदय समिति, स्रेत )       |
| दिनकरी                         | न्यायसिद्धान्तमुक्तावली टीका    | (नि० सा० बम्बई)                  |
| नन्दी०                         | नन्दीसूत्र                      | ( श्रा॰ स॰ स्रत )                |
| नयचक्रशृ० छि०                  | नयचकरूचि लिखत                   | (रामघाट जैनमंदिर, काशी)          |
| न्यायकु०                       | न्यायकुसुमाञ्जली                | ( चौखम्बा, काशी )                |
| न्यायकुमु० छि०                 | न्यायकुमुदचन्द्र लिखित          | ( पं॰ महेन्द्रकुमार, काशी )      |
| न्यायप्र०                      | न्यायप्रवेश                     | (गा॰ श्रो॰ सि॰ बरोडा)            |
| न्यायभा०                       | न्यायसूत्र वात्स्यायनभाष्य      | ( चौ॰ बनारस )                    |
| म्यायबि०                       | न्यायिनदु                       | ( विब्तिश्रोयेका बुद्धिका )      |
| <b>स्यायबि०</b> टी             | ंन्यायविन्दुरीका                | ( ", )                           |
| न्यायम०                        | न्यायमञ्जरी                     | ( विजियानगरम् , काशी )           |
| <b>स्यायवा</b> ०               | न्यायवार्तिक                    | ( चौखम्या, काशी )                |
| <b>ғ्यायवि०</b>                | न्यायविनिश्चय लिखित             | ( पं० कैलाश चन्द्र जी, काशी )    |
| न्यायवि० टी० छि०               | न्यायविनिश्चयटीका लिखित         | ( " )                            |
| न्याय० षृ०                     | न्यायसूत्र विश्वनाथवृत्ति       | ( चौखम्बा बनारस )                |
| न्यायसा०                       | न्यायसार                        | ( एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता )    |
| न्यायसारता०                    | न्यायसारतात्पर्यदीपिका          | ( ,, )                           |
| न्या०                          | न्यायस्त्र                      | •                                |
| न्याया <b>०</b><br>न्यायाव०    | न्यायावतार                      | ( जैन कोन्फरंस, वंबई )           |
| न्यायाव टी०                    | न्यायावतारसिद्धर्षिटीका         | (                                |
| न्याया० टा०<br>न्याया० सि० टि० | न्यायावतारसिद्धर्षिटीकाटिप्गणी  | ( , )                            |
|                                |                                 | (                                |
| परी०                           | परीचामुख                        | ( फ्लचन्द्र शात्री, काशी )       |

## संकेत सूची

| पात० महा०             | पातञ्जल महाभाष्य                |                                          |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| पुरातत्त्व            | त्रैमासिक,                      | त्रहमदाबाद                               |
| पुरुषार्थं०           | पुरुषार्थसिद्ध्युपा <b>य</b>    | ( परमश्रुतप्रभावक, बंबई )                |
| प्रकरणप०              | प्रकरण्पञ्चिका                  | (चौलम्बाकाशी)                            |
| प्रमाणन०              | प्रमाणनयतत्त्वालोक              | (यशोविजय प्रन्थमाला, कार्शा)             |
| प्रमाणप०              | प्रमाग्रपरीचा                   | (जैनसिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था, कलकत्ता) |
| प्रमाणवा०             | प्रमाग् <b>वार्तिक</b>          | ( श्रीमान् राहुल सांकृत्यायनके पूफसीट )  |
| प्रमाणसं <b>०</b>     | प्रमाणसंप्रह, लिखित             | ( श्री मुनि पुरयविजयजी )                 |
| प्रमाणस०              | प्रमाग्रसमुचय                   | ( मैसुर युनिवर्सिटी )                    |
| प्रमाणस० टी०          | प्रमाग्(समुच्चयटीका             | ( ,, )                                   |
| प्र० मी०              | प्रमाग्रमीमांसा                 | ( प्रस्तुत संस्वारण )                    |
| प्रमेयक०              | प्रमेयकमलमार्तएड,               | ( निर्णेय सागर, वंबई )                   |
| प्रमेयर०              | प्रमेयरत्नमाला                  | ( फुलचन्द्र शास्त्री, काशी)              |
| प्रशः                 | प्रशस्तपादभाष्य                 | ( विजियानगरम् , काशी )                   |
| बृ० स्वयं०            | बृहत्स्वयंभूस्त्रोत्र           | ( प्रथमगुच्छकान्तर्गत )                  |
| बृह्ती                |                                 | ( मद्रास )                               |
| वृह्तीप०              | बृहतीपश्चिका,                   | ( मद्रास )                               |
| बृहदा०                | बृहदारएयकोपनिषद्                | ( निर्णयसागर यंबई )                      |
| बृहदा० वा०            | बु <b>हदारण्यकवातिक</b>         | ( ग्रानन्दाभम )                          |
| बोधिचर्या०            | बोधिचर्यावतार                   | ( एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता )            |
| बोधिचर्या० प०         | बोधिचर्यावतारपञ्जिका            | ( " )                                    |
| <b>न</b> ० शाह्नरभा०  | ब्रह्मस्त्रशाङ्करभाष्य          | ( निर्णय सागर, बंबई )                    |
| भग०                   | भगवतीसूत्र,                     | (गूजरात विद्यापीठ, श्रमदाबाद )           |
| भामती                 | वहासूत्रशांकर <b>भाष्य</b> टीका | ( निर्णय सागर, बंबई )                    |
| मज्झिम०               | मज्भिमनिकाय                     | ( पार्लीटे <del>वस</del> ्ट )            |
| सध्य० वृ०             | माध्यमिककारिकावृत्ति            | ( विब्लिश्रोथेका बुद्धिका )              |
| मनोरथ०                | प्रमाणवार्तिक मनोरथनन्दिटीका    | ( श्री राहुल सांकृत्यायन )               |
| <b>महावग्ग</b> ०      | विनयपिटक-महावग्ग                | ( पा <del>लीटेक्स</del> ्ट )             |
| माठर०                 | संख्यकारिका माठरवृत्ति          | ( चौखम्बा, काशी )                        |
| मिळि०                 | मिलिन्दपरहो                     |                                          |
| मीमांसाऋो०            | मीमांसा श्लोकवार्तिक            | ( चौखम्बा, काशी )                        |
| <b>मुक्ता</b> ०       | न्यायसिद्धान्तमुक्तावली         | ( निर्णय सागर, यंबई )                    |
| मुण्डको०              | मुराङकोपनिषद्                   | ( निर्णय सागर, वंबई )                    |
| यशो० वादद्वा०         | यशोविजयकृत वादद्वात्रिंशिका     |                                          |
| यशोवि० धर्म           | यशोविजयकृत धर्मपरीद्धा          |                                          |
| युक्त्य०              | युक्त्यनुशासन                   | ( माणिकचन्द प्रन्थमाला, वैवर्ह )         |
| योगभा०                | योगसूत्र व्यासभाष्य             | ( चीलम्या, काशी )                        |
| रमाकरा०               | रजाकरावतारिका                   | ( यशोविजय प्रन्थमाला, काशी )             |
| राजवा०                | तत्त्वार्थराजवार्तिक            | •                                        |
| <del>छ</del> घी०      | रे व्यक्तिम्हांनी               | ( माणिकचन्द्र प्रन्थमाला, बंबई )         |
| <b>छ</b> चीय <b>०</b> | ह चियस्त्रयी                    | ( भाषकपन्द्र अन्यमालाः, पत्र /           |
| खघी० स्ववि०           | लचीयखयी स्वविवृति लिखित         |                                          |

| विधिवि० न्यायक०  | विधिविवेकन्यायकिश्वका                         | (चौलम्बाकाशी)                    |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| विशेषा०          | विशेषावश्यकभाष्य                              | ( यशोविजय प्रन्थमाला, काशी )     |
| विशेषा० बृ०      | विशेपावश्यकभाष्य बृहद्वृत्ति                  | ( ,, )                           |
| विसुद्धि०        | विसुद्धिमरग                                   | ( पालीटेक्स्ट )                  |
| वेदान्तसार       |                                               | ( निर्णयसागर, वम्बई )            |
| बै० उप०          | वैशेषिकसूत्र उपस्कार                          | (चौलम्बा, काशी)                  |
| बै० भूषण         | वैयाकर <b>णभूपण्</b> सार                      |                                  |
| वै० सू०          | वैशेषिकसूत्र                                  | •                                |
| शाबरभा०          | शावरमाष्य                                     | ( चौखम्बा बनारस )                |
| शासदी०           | शास्त्रदीपिका                                 | ( ,, )                           |
| হাান্বৰা ০       | शास्त्रवार्तातमुद्यय                          |                                  |
| शास्त्रवा० टी०   | सास्त्रवार्तासमुद्यय यशोविजयटीका              |                                  |
| शास्त्रवा० स्वो० | शास्त्रवार्तासमुचय स्वोपज्ञटीका               |                                  |
| श्रीभाष्य        | ( लाजरस, बनारस )                              |                                  |
| ऋो० }            | मीमां शास्त्रीक वार्तिक                       | (चौलम्या, कार्या)                |
| श्लोकवा०         |                                               |                                  |
| ऋोक० न्याय०      | मीमां हा श्लोकवार्तिक न्यायरत्नाकरटीका        | ( ,, )                           |
| श्वेताश्व०       | श्वेताश्वतरोपनिषद्                            | ( निर्णयसागर, येवई )             |
| षड्द०            | पड्दर्शनसमुचय                                 | ( श्रात्मानन्द समा, भावनगर )     |
| संयुत्त०         | संयुत्तनिकाय                                  | ( पालीटेक्स्ट )                  |
| सन्म०            | सन्मतिप्रकरण्                                 | ( गुजरात विद्यापीट, श्रहमदाबाद ) |
| सन्मतिटी०        | सन्मतिप्रकरग्गटीका                            | ( ,, )                           |
| सर्वद०           | सर्वेदर्शनसंग्रह                              | ( स्रभ्यंकर संपादित )            |
| सर्वार्थ०        | सर्वार्थसिद्धि                                | (कोल्हापुर)                      |
| सांख्यत०         | सांख्यतत्त्वक <u>ौ</u> मुदी                   | (चौलम्बा काशी)                   |
| सां०का० 🕽 👡      | सांख्यकारिका                                  | ( )                              |
| सांख्यका०        |                                               | ( )) /                           |
| सांख्यसू०        | सांख्यसूत्र                                   | ( ,, )                           |
| सि० चन्द्रो०     | सिद्धान्तचन्द्रोद <b>य</b>                    | ( ")                             |
| सिद्धान्तबिन्दु  |                                               | ( कुम्भकोणम् )                   |
| सिद्धिवि०        | सिद्धिविनिश्चयटीका लिखित                      |                                  |
| सिद्धिवि० टी०    | सिद्धिविनिश्चयटीका लिखित                      |                                  |
| <b>स्</b> त्रकु० | सूत्रकृताङ्गम्                                | ( स्त्रागमोदय, सूरत )            |
| स्था०            | स्थानाङ्गसूत्रम्                              | ( ")                             |
| स्फुटा०          | स्फुटार्थाभिधर्मकोषन्याख्या                   | (विन्तिश्रोधेका बुद्धिका)        |
| स्याद्वाद्म०     | स्याद्वादमञ्जरी                               | (बोम्बे सं॰ सिरीक )              |
| स्याद्वाद्र०     | स्याद्वादरत्नाकर                              | ( त्र्याईतमतप्रभाकर पुना )       |
| हैमश ॰           | सिद्धहेम <i>चन्द्रश</i> ब्दानुशासन            | ( श्रहमदाबाद )                   |
| हैमश० बृ०        | सिद्धहेमचन्द्रश <b>ब्दानुशासनबृ</b> हद्तृत्ति | ( ")                             |
| हेतु० े          | हेतुबिन्दु लिखित                              | (मी॰ तारकस् एम. ए.)              |
| हेतुबि० टी० छि०  | हेतुपिन्दुरीका लिखित                          | ( गूजरात विद्यापीठ, श्रहमदाबाद ) |

## यिंकंचित् प्रासंगिक

किकालसर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचंद्र सूरि की अन्तिम कृति 'श्रमाणमीमांसा' प्रज्ञाहक पण्डितश्वर श्रीसुखलाल जी द्वारा सुसम्पादित होकर सिंघो जैनमन्थमाला के ९ म मणि स्वरूप, सहृदय सिंद्य पाठकों के करकमल में भाज उपस्थित की जा रही है। पण्डित जी की इस विशिष्ट पाण्डित्यपूर्ण कृति के विषय में, इसी मन्थमाला में, इतःपूर्व प्रकाशित इनके 'जैनतर्कभाषा' नामक प्रन्थ के संस्करण के प्रारंभ में जो हमने 'श्रासंगिक वक्तव्य' लिखा था उसके अन्त में हमने ये पंक्तियाँ लिखी थीं—

"इसी जैनतर्कभाषा के साथ साथ, सिंघी जैनप्रन्थमाला के लिये, ऐसा ही आदर्श सम्पादनवाला एक उत्तम संस्करण, हेमचन्द्र सूरि रचित 'प्रमाणमीमांसा' नामक तर्क विषयक विशिष्ट प्रन्थ का भी, पण्डितजी तैयार कर रहे हैं, जो शीघ्र ही समाप्तपाय होगा। तुलनात्मक दृष्टि से दर्शनशास्त्र की परिभाषा का अध्ययन करनेवालों के लिये मीमांसा का यह संस्करण एक महत्त्व की पुस्तक होगी। बौद्ध, ब्राह्मण और जैन दर्शन के पारिभाषिक शब्दों की विशिष्ट तुलना के साथ उनका ऐतिहासिक क्रम बतलानेवाला जैसा वियेचन इस प्रन्थ के साथ संकलित किया गया है, वैसा संस्कृत या हिन्दी के और किसी प्रन्थ में किया गया हो ऐसा हमें ज्ञात नहीं है।"

इस कथन की प्रतीति करानेवाला यह ग्रन्थ, मर्मज्ञ अभ्यासक गण के हाथों में, आज साक्षान उपस्थित है। इसके विषय में अब और कोई अधिक परिचय देने की आवश्यकता नहीं। वहीं वाक्य किर कहना पर्याप्त होगा कि 'हाथ कंकन को आरसी की क्या जरूरत'।

इस प्रनथ पर पण्डितजी ने जो टिप्पण छिखे हैं, हमारे अल्पज्ञ अभिप्राय में तो, वे हेमचन्द्रसूरि के मूलप्रनथ से भी अधिक महत्त्व के हैं। इन टिप्पणों में न केवल हेमचन्द्रसूरि के कथन हो को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है, प्रत्युत भारतीय प्रधान प्रधान दर्शनशामों के अनेकानेक पारिभाषिक और पदार्थ विषयक कथनों का बड़ा ही मर्मोद्घाटक और तुलनात्मक विवेचन किया गया है। कई कई टिप्पण तो तत्तद्विपय के स्वतंत्र निबन्ध जैसे विस्तृत और विवेचनापूर्ण हैं। इन टिप्पणों के अध्ययन से भारतीय दर्शनिवद्या के ब्राह्मण, बौद्ध और जैन इन तीनों विशिष्ट तत्त्व निरूपक मतों की विभिन्न तात्त्विक परिभापाओं में और लाक्ष्मणिक व्याख्याओं में किस प्रकार कमशः विकसन, वर्धन या परिवर्तन होता गया उसका बहुत अच्छा प्रमाण-प्रतिधित ज्ञान हो सकेगा। जहाँ तक हमारा ज्ञान है, अपनी भाषा में इस प्रकार का शायद 'यह पहला ही ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है और हमारा विश्वास है कि विद्वानों का यह यथेष्ट आदर पात्र होगा।

₩,

सिंघी जैन प्रन्थमाला की यह मिण, अपेक्षाकृत समय से, कुछ विलम्ब के साथ प्रकाशित हो रही है-जिसका कारण पिण्डतजी ने अपने संपादकीय वक्तव्य में सूचित किया ही है। गत वर्ष, प्रीष्मकाल की छुट्टियों के पूरा होने पर, पिण्डतजी अहमदाबाद से बम्बई होकर बनारस जा रहे थे, तब अकस्मान् एपिन्डीसाईट नाम की प्राणघातक व्याधि ने उन्हें आक्रान्त कर लिया और उसके कारण, बम्बई में सर हरिकसनदास अस्पताल में शक्त किया करानी पड़ी। व्याधि बड़ी उम्र थी और पिण्डतजी की शरीरशक्ति यां ही बहुत कुछ क्षीण हो रही थी, इसलिये हमारे हृदय में तीत्र वेदना और अनिष्ट आशंका उत्पन्न हो गई थी कि हेमचन्द्रसूरि की मुल्कृति की तरह इनकी यह भाषाविवृति भी कहीं अपूर्ण ही न रह जाय। लेकिन

सद्भाग्य से पण्डितजी उस घात से सानन्द पार हो गये और फिर धीरे धीरे स्वास्थ्य छाभ कर, अपने प्रारब्ध कार्य का इस प्रकार समापन कर सके। हमारे छिये यह आनन्द्शोतक उद्या-पन का प्रसंग है।

पण्डितजी अपने संपादकीय वक्तव्य में, प्रस्तुत प्रन्थ के सम्पादन कार्य में हमारे प्रोत्साहन के लिये आभार प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इस पूरी प्रन्थमाला के सम्पादन में, प्रारंभ ही से हमें जो उनका श्रीत्वाहन मिल रहा है उसका आभार प्रदर्शन हम किस तरह करें। पण्डितजी की एक पिछली व्याधि के समय हमें तो यह शंका हो गई थी, कि यदि कहीं आयुष्कर्म के क्षय से पण्डितजी का यह पौद्गलिक शरीर ज्ञानज्योति शून्य हो गया तो फिर व्याक्रलहृदय होकर हम इस प्रन्थमाला के समूचे कार्य को ठीक चला सकेंगे या नहीं-सो भी समझ नहीं सकते थे। प्रनथमाढा के इस सम्पादन भार को हाथ में ठेने और समुख्य छेखन-कार्य में प्रवृत्त होने में जितना बाह्य प्रोत्साहन हमें प्रथमाला के प्राणप्रविष्ठाता श्रीमान् बाबू बहादुरसिंहजी से मिल रहा है उतना ही आन्तरिक प्रोत्साहन हमें अपने इन ज्ञानसखा पण्डितजी से मिछ रहा है और इस्राह्मि सिघी जैन प्रनथमाला हम दोनों के समानकर्तृत्व और समाननियंतृत्व का संयक्त ज्ञानकीर्तन है। और इस कीर्तन की प्रेरक और प्रोत्साहक है विदेही ज्ञानोपासक बाबू श्रीडाल-चन्दजी सिंघी की वह पुण्यकामना, जो उनके सत्पुत्र और उन्होंके सदश ज्ञानिलप्से श्रोमान बाबू बहादुरसिंहजी द्वारा इस प्रकार परिपूर्ण की जा रही है। सिंघीजी की सद्भावना ही पण्डितजी के क्षोण शरीर को प्रोत्साहित कर लेखनप्रवृत्त कर रही है और हमारी कामना है कि इस ग्रंथमाला में पण्डितजी के ज्ञानसीरम से भरे हुए ऐसे कई सुन्दर प्रनथपूरप अभी और प्रथित होकर विदानों के मन को आमोद प्रदान करें।

वंबई, भारतीय विद्याभवन फाल्गुन पूर्णिमा संवत् १६६५

जिन विजय

## सम्पाद्न विषयक वक्तत्र्य

## १. पारम्भ-पर्यवसान

सिंघी जैन-प्रन्थमाला में प्रकाशित होनेवाला प्रमाणमीमांसा का प्रस्तुत संस्करण तीसरा है। बहुत वर्ष पहले अहमदाबाद से और पीछे पूना से, इस प्रकार दो बार, प्रमाणमीमांसा पहले छप चुकी है। लगभग पचीस वर्ष पूर्व गुजरात से आगरा की ओर आते हुए बीच में पालन-पुर में मेरे पिरिचित मुित श्री मोहनविजयजी ने, जो कभी काशी में रहे थे, मुझसे अतिशीध प्रमाणमीमांसा पढ़ ली। वह मेरा प्रमाणमीमांसा का प्रथम पिरचय था। उस समय मेरे-मन पर एक प्रवल संस्कार पड़ा कि सचमुच प्रमाणमीमांसा हेमचन्द्र के अनुरूप हो कृति है और उसका संपादन भी वैसा ही होना चाहिए। पूना से प्रकाशित संस्करण पहले के संस्करण से कुछ ठीक था; पर, प्रथम के वे दोनों संस्करण अत्यन्त ही दुर्लभ हो गए थे।

इधर ई० स० १९३३ की जुलाई में काशी आना हुआ और १९३४ में हिन्दू विश्वविद्या-लय के प्राच्य-विद्या विभाग के जैन अभ्यास कम का पुनर्निर्माण तथा गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज, बनारस में जैन परोक्षा का प्रवेश हुआ। बंगाल संस्कृत एसोसिएशन कलकत्ता की संस्कृत परीक्षा में तो प्रमाणमीमांसा बहुत पहले से ही नियत थी। काशी में हिन्दू विश्वविद्यालय तथा गवन्मेण्ट संस्कृत कालेज इन दोनों के अभ्यास-क्रम में भी प्रमाणमीमांसा रखी गई। इस प्रकार एक ओर विद्यार्थियों के लिए प्रमाणमीमांसा की नितांत आवश्यकता और दूसरी तरफ पुराने संस्करणों की अत्यन्त दुर्लभता ने मेरे मन में पड़े हुए पुराने संस्कार को जगा दिया।

शास्त्रसमृद्ध भूमि पर तो बैठा हो था। हेमचन्द्रस्रि के प्रन्थों के अनन्य उपासक रूप से प्रमाणमीमांसा के संशोधन की भोर मन भी था और फिर मेरे मन के सहकारी भी मुझे मिछ गये। यह सब देख कर निर्णय कर छिया कि अब काम शुरू कर दिया जाय। छुट्टी होते ही प्रमाणमीमांसा के जन्म और रक्षणधाम पाटन में मेरे साथी और मित्र श्रीदलसुखभाई के साथ पहुँचा और १९३४ के मई की पहली तारीख को काम का श्रीगणेश हुआ।

अहमदाबाद स्थित डेला उपाश्रय के भाण्डार की काराज पर लिखी हुई प्रमाणमीमांसा की प्रति साथ ले गया था। पाटन में तो सौजन्यमूर्ति मुनि श्री पुण्यविजयजी की बदौलत सब कुछ सुलभ ही था। उनके पास जेसलमेर के भाण्डार की ताइपत्रीय प्रति की फोटो थो जिसमें वृत्ति सहित सूत्रों के अतिरिक्त अलग सूत्रपाठ भी था। पाटन स्थित संघ के भाण्डार में से एक और भी काग्ज पर लिखा हुआ मूल सूत्रपाठ मिल गया। पूनावाली लपी हुई नकल तो थी ही। इस तरह दो केवल मूल सूत्रपाठ की और दो वृत्तिसहित की कुछ चार लिखित प्रतियों और मुद्रित पूनावाली प्रति के आधार पर पाठान्तर लेने का काम पाटन में ही तीन सप्ताह में समाप्त हुआ।

जून मास में भहमदाबाद में ही बैठकर उन लिए हुए पाठान्तरों का विचारपूर्वक स्थान निर्णीत करके यथासम्भव मूलसूत्र और वृत्ति को विशेष शुद्ध करने का तथा प्रन्थकार के असली लेख के विशेष समीप पहुँचने का प्रयत्न किया गया। उसी साल जुलाई—अगस्त से फिर काशी में वह काम प्रारम्भ किया। मूलप्रन्थ की शुद्धि, प्राप्त टिप्पणों का यथास्थान विन्यास आदि प्रारम्भिक काम तो हो चुके थे। अब पुरानी भावना के अनुसार तथा प्राप्त सामग्री के अनुरूप उस पर यथासम्भव विशेष संस्कार करने का प्रभ था। इधर स्थाद्वाद महाविद्यालय के जैन न्यायाध्यापक पं० महेन्द्रकुमारजी, जो उस समय न्याय-कुमुदचन्द्र का संशोधन कर रहे थे, प्रस्तुत कार्य में सम्मिलित कर लिए गए। उन्होंने प्रन्थान्तरों से अवतरणों के संग्रह

आदि का काम शुरू किया। १९३६ के मार्च तक साधन सामग्री तो अपेक्षा से अधिक एकत्र हो गई थी. पर अब सवाल आया उसके उपयोग का।

अन्य प्रन्थों से जो और जितना संप्रह हुआ वह मूलप्रन्थ से कई गुना अधिक था और इसे ज्यों का त्यों छपवाने से इने गिने विद्वानों के अलावा दूसरों को विशेष लाभ पहुँचने का सम्भव कम था। दूसरी और वह संग्रह महत्त्व का होने से छोड़ने योग्य भी न था। अन्त में, ऐसा मार्ग सोचा गया जिसमें सारे उस संप्रह का उचित उपयोग भी हो, पुस्तक का उपर्थ क़द भी न बढ़े और विशिष्ट विद्वानों, अध्यापकों, संशोधकों और विद्यार्थियों सभी के योग्य कुछ न कुछ नई वस्तु भी प्रस्तुत की जाय। और साथ ही शास्त्रीय प्रन्थों के ऊपर छिखने का एक नया प्रकार भी अभ्यासकों के सम्मुख उपिथत किया जाय। इसके साथ साथ यह भी सोचा कि संस्कृत में छिखने की अपेक्षा वह हिन्दी-भाषा में छिखा जाय जिससे छिखी हुई वस्तु अधिक से अधिक जिज्ञासुओं तक पहुँच सके, राष्ट्रीय भाषा में शास्त्रीय प्रन्थों की समृद्धि भी बढ़े और अगर यह नया सा प्रस्थान विद्वानों का ध्यान खींच सके तो वह इस दिशा में काम करने के छिए औरों को भी प्रेरित कर सकें। इस विचार से उसी साल हिन्दी-भाषा में टिप्पण लिखने का सूत्रपात काशी में ही किया गया जिसका अन्तिम रूप इस पुस्तक के अन्त में भाषाटिप्पण के नाम से प्रस्तुत है। १९३६ की गरमी में सोचे हुए खाके के अनुसार अहमदाबाद में भाषा-टिप्पणों का अमुक भाग छिल लिया गया था; फिर वर्षाकाल में काशी में वह काम आगे बढ़ा। इस बीच सितम्बर-अक्तबर में कलकत्ता में भी थोड़ा सा लिखा गया और अन्त में काशी में उसकी समाप्ति हुई।

सिंघी जैनप्रस्थमाला के मुख्य सम्पादक इतिहासकोविद श्रीमान् जिनविजयजी की सूचना के अनुसार १९३० के प्रारम्भ में ही मैटर काशी में ही छपने को दे दिया और उनकी खास इच्छा के अनुसार यह भी तय कर लिया कि यथाशस्य इस पुस्तक को १९३० के दिसम्बर तक प्रकाशित कर दिया जाय। इस निश्चय के अनुसार एक के वदले दो प्रेस पसन्द किये और साथ ही बीच के अनेक छोटे बड़े अधूरे काम पूरा करने की तथा नया लिख लेने की प्रवृत्ति भी चाल रक्खी जिससे निर्धारित समय आने पर मृल्यन्थ, भाषाटिष्पण और कुछ परिशिष्ट छप गए।

कुछ खास कारणों से १९३८ की जनवरी में इसे प्रसिद्ध करने का विचार बन्द रखना पड़ा। फिर यह विचार आया कि जब अवश्य ही थोड़ी देरी होनेवालों है तब कुछ अनुरूप प्रस्तावना क्यों न लिख दो जाय? इस विचार से १९३८ के मार्च-अप्रिल्ल में प्रस्तावना का 'प्रन्थ-परिचय' तो लिख दिया गया। पर, मैंने सोचा कि जब देरी अनिवार्य है तब मैं इस प्रस्तावना को अपने कुछ सुयोग्य विद्वान-मित्रों को भी दिखा दूँ जिससे कुछ न कुछ योग्य सुवार ही होगा। गरमी में अहमदाबाद में तोन मित्रों ने इसे भाषा-टिप्पण सिहत पढ़ा। श्री जिनविजयजी, श्री रिक्षकाल परीस और पं० वेचरदास इन तीनों ने अपनो अपनो दृष्टि के अनुसार राय भी दी और सूचनाएँ भी को। पर एक काम बाक़ी या जो मुझे व्याकुल कर रहा था, वह या प्रन्थ-कार का जीवन-लेखन। हेमचन्द्र मेरे मन जितने बड़े हैं वैसा ही उनका पूर्ण जीवन लिखने का मनोरथ परेशान कर रहा था। इसके वास्ते काशो की ओर यथासमय प्रस्थान तो किया पर बीच में ही बम्बई में शरीर अटक गया और उसको सुप्रवृत्त बनाने के लिये अस्पताल में उप-स्थान करना पड़ा। अनेक मित्रों, विद्यारिसकों और सन्तों को अकल्प्य परिचर्या के प्रभाव से शरीर की रक्षा तो हो गई पर काम की शक्ति बहत कुछ श्लीणप्राय हो गई।

फिर भी १९३८ के सितम्बर में काशी पहुँच गया। पर प्रन्थकार के जीवन का यथेष्ट परिचय छिस्तने जितना स्वास्थ्य न पाकर आखिर में उसका मार अपने विद्वान मित्र श्रीरसिक-इंगड परीख को सौंपा। उनका छिखा हुआ 'प्रन्थकार का परिचय' संक्षिप्त होने पर भी गम्भीर तथा ऐतिहासिक दृष्टिपूत है। श्री परीख ने कुछ ही समय पहछे हेमचन्द्राचार्यकृत काञ्यानुशासन श्रंथ का निशिष्ट संपादन किया है और उस ग्रंथ की भूमिका रूप, जो स्वतंत्र एक ग्रंथ के जैसा ही बहुत विस्तृत, अंग्रेजी निबन्ध छिखा है उसमें हेमचन्द्राचार्य के ज्यक्तित्व के निषय में उन्होंने बहुत कुछ विस्तार के साथ छिखा है। अतएव उनका यह संक्षिप्तछेखन विद्युक्त साधिकार है। इस तरह आचार्य हेमचन्द्र की इस अधूरी कृति के प्रकाशन में बन सके उतनी विशिष्टता छाने का प्रयत्न करके उसे पूर्ण जैसी बनाने की चिरकाछीन भावना भी अनेक छोटे बड़े विश्रों को छांधकर आज पूर्ण होती है। पर, मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मित्रों का साथ न होता तो यह भावना भी मूळमन्थ की तरह अधूरी ही रह जाती।

## २. प्रति परिचय

शस्तुत संस्करण में उपयुक्त प्रतियों का परिचय इस प्रकार है-

ता०-जिस ताइपत्रीय प्रति की फोटो काम में छाई गई है वह जेसछमेरस्थ किछा गत भाण्डार की पोथी नं० ८४ है। उसमें कुछ १३७ पत्र हैं जिनमें से १११ पत्रों में मूछ सूत्रपाठ तथा सवृत्तिक प्रमाणमीमांसा अछग अछग हैं। बाक़ी के पत्रों में परीक्षा- मुख आदि कुछ अन्य न्यायविषयक प्रन्थ हैं। इस प्रति की छम्बाई १४" × २" है। प्रति के अन्त में और कोई उल्लेख नहीं है। इसमें टिप्पणी है। यह प्रति दो विभागों में छिखी गई है। प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में ७० अक्षर हैं। जहाँ पत्र के टेढ़ेपन के कारण आधी पंक्तियाँ हैं वहाँ ३४ अक्षर हैं। इस प्रति को कोटो २२ सेटों में छी गई है। सेट की लम्बाई चौड़ाई १०" × १२" है।

डे०-यह प्रति अहमदाबाद के डेला उपाश्रय की है। इसमें कुल ३३ पत्र हैं। इसकी लम्बाई १०" और चौड़ाई ४३ है। प्रत्येक पृष्ठ पर १४ पंक्तियाँ तथा प्रत्येक पंक्ति में अधिक से अधिक ६४ अक्षर हैं। प्रत्येक पत्र का मध्यभाग खालो है। मार्जिन में बहुत ही बारीक अक्षरों में कहीं किहीं टिप्पण हैं जो इस संस्करण में ले लिए गए हैं। इस प्रति का अन्त का उल्लेख प्रमाणमीर्मासा पृ० ६४ की टिप्पणी में छपा है उससे मालूम होता है कि यह प्रति संवत् १७०७ में पाटन में लिखी गई है।

सं-मू०-इस प्रति का विशेष परिचय भभी मेरे पास यह छिखते समय नहीं है।

## ३. विशेषताएँ

प्रस्तुत संस्करण की कुछ विशेषताएँ ऐसी हैं जिनका संक्षेप में निर्देश करना आवश्यक है। वे कमशः इस प्रकार हैं-

पहली विशेषता तो पाठ-शुद्धि की है। जहाँ तक हो सका मूलप्रन्य को शुद्ध करने व प्रन्थकार सम्मत पाठ के अधिक से अधिक समीप पहुँचने का पूरा प्रयन्न किया गया है। ताइपत्र और डेला की प्रति के जहाँ जहाँ दो पाठ मिले वहाँ अगर उन दोनों पाठों में समबलता जान पड़ी तो उस स्थान में ताइप्रति का पाठ ही मूल वाचना में रखा है और डेला प्रति का पाठ पाठान्तर रूप से नीचे फुटनोट में। इस तरह ताइप्रति का प्रामाण्य मुख्य रूप से मान लेने पर भी जहाँ डेला प्रति का पाठ भाषा, अर्थ और प्रन्थान्तर के संवाद आदि के औवित्य की दृष्टि से अधिक उपयुक्त जान पड़ा वहाँ सर्वत्र डेला प्रति का पाठ ही मूल वाचना में रखा है, और ताइप्रति तथा मुद्रित प्रति का पाठान्तर नीचे रखा है। मूल सूत्रपाठ की दोनों प्रतियों में कहीं कहीं सूत्रों के भेदसूचक चिह्न में अंतर देखा गया है। ऐसे स्थलों में उन सूत्रों की व्याख्या-सरणी देखकर हो यह निश्चय किया गया है कि बस्तुतः ये भिन्न भिन्न सूत्र हैं, या गलती से एक ही सूत्र के दो अंश दो सूत्र समझ लिये गये हैं। ऐसे स्थलों में निर्णीत संख्यासूचक नंबर मूलवाचना में देकर पाये जानेवाले और भेद नीचे टिप्पण रूप से दे दिये गये हैं।

पाठान्तर और सूत्रों की संख्या के भेदसूचक उल्लेख के उपरान्त नीचे तीन प्रकार के टिप्पण हैं। एक तो डेळाप्रति में प्राप्त टिप्पण है। दूसरा मुद्रित पूनावाळी नकळ से लिया गया टिप्पण जो मु-टि० संकेत से निर्दिष्ट है। और तीसरा प्रकार संपादक की ओर से किये गये टिप्पण का है। डे० टिप्पण संक्षिप्त और विरळ स्थळों पर होते हुए भी कहीं कहीं बड़े मार्के का और उपयोगी जान पड़ा। इसळिए वह पूरा का पूरा छे लिया गया है। उसकी शुद्धि करने का प्रयक्त किया गया है। फिर भी कुछ स्थळों में वह अनेक कारणों से संदिग्ध ही रह गया है।

दूसरी विशेषता परिशिष्टों की है। सात परिशिष्टों में से पहला परिशिष्ट सिर्फ मूल सूत्रों के पाठ का है। जो विद्यार्थी व संशोधकों के लिए विशेष उपयोगी है। दूसरे परिशिष्ट में मूल सूत्रों की उन जैन-जैनेतर प्रत्यों से तुलना की गई है, जो प्रन्थ हेमचन्द्र की रचना के या तो आधार हैं, या उसके विशेष निकट और उसके साथ व्यान देने योग्य समानता वाले हैं। पूर्ववर्ती साहि- तियक संपत्ति, किसी भी प्रन्थकार को विरासत में, शब्द या अर्थक्ष से जाने अनजाने कैसे मिलती है, इसका कुल खयाल इस परिशिष्ट से आ सकता है। तीसरे परिशिष्ट में प्रन्थ गत विशेष नाम और चौथे में पारिभाषिक शब्द दिये गये हैं, जो ऐतिहासिकों और कोपकारों के लिए खास उपयोग की वस्तु है। पाँचवें परिशिष्ट में प्रन्थ में आये हुए सभी गद्य पद्य अवतरण उनके प्राप्त स्थानों के साथ दिये हैं जो विद्यार्थियों और संशोधकों के लिए उपयोगी हैं। छठा परिशिष्ट संक्षिप्त होने पर भी बड़ा ही है। उसमें भापाटिप्पणगत सभी महत्त्व के शब्दों का संप्रह तथा उन टिप्पणों में प्रतिपादित विषयों का संक्षिप्त पर सारगिमत वर्णन है जो गवेषक विद्वानों के वास्ते बहुत ही कार्यसाधक है। सातवें परिशिष्ट में भाषा-टिप्पणों में प्रयुक्त प्रन्थ, प्रन्थकार आदि विशेष नामों की सूची है जो सभी के लिए उपयोगी है। इस तरह ये सातों परिशिष्ट विविध टिष्ट वाले अभ्यासियों के नानाविध उपयोग में आने योग्य हैं।

तीसरी विशेषता भाषा-दिष्पणों की है। भारतीय भाषा में और खास कर राष्ट्रीय भाषा में दार्शनिक मुद्दों पर ऐसे दिष्पण छिखने का शायद यह प्रथम ही प्रयास है। दर्शन शास्त्र के व न्याय शास्त्र के कुछ, परंतु खास खास मुद्दों को छेकर उन पर ऐतिहासिक तथा तुछनात्मक दृष्टि से कुछ प्रकाश डाछने का, इन दिष्पणों के द्वारा प्रयत्न किया गया है। यद्यपि इन दिष्पणों में स्वीकृत इतिहास तथा तुछना की दृष्टि वैदिक, बौद्ध और जैन इन भारतीय परन्यराओं तक ही सीमित है; फिर भी इन तीनों परम्पराओं की अवान्तर सभी शाखाओं को स्पर्श करने का यथासंभव प्रयत्न किया गया है। जिन शास्त्रीय प्रमाणों व आधारों का अवलंबन छेकर ये दिष्पण छिखे गये हैं, वे सब प्रमाण व आधार दिष्पणों में सर्वत्र अक्षरद्दाः परिपूर्ण न देकर अनेक स्थळों में उनका स्थान सूचित किया है और कहीं कहीं महत्त्वपूर्ण संक्षिप्त अवन्तरण भी दे दिये हैं जिससे अनावश्यक विस्तार न हो, फिर भी मूछ स्थानों का पता छग सके।

चौथी विशेषता प्रमाणमीमांसा के सूत्र तथा उसकी वृत्ति की तुळना करने के संबन्ध में है। इस तुळना में ऐसे अनेक जैन, बौद्ध और वैदिक प्रन्थों का उपयोग किया है, जो या तो प्रमाण-मीमांसा के साथ शब्दशः मिळते हैं या अर्थतः; अथवा जो प्रन्थ साक्षात् या परम्परया प्रमाण-मीमांसा की रचना के आधारभूत बने हुए जान पड़ते हैं। इस तुळना में निर्देष्ट प्रन्थों की सामान्य सूची को देखने मात्र से ही यह अंदाज छगाया जा सकता है कि हेमचन्द्र ने प्रमाण-मीमांसा की रचना में कितने विशाख साहित्य का अवलोकन या उपयोग किया होगा, और इससे हेमचन्द्र के उस प्रन्थप्रणयनकौश्र का भी पता चळ जाता है जिसके द्वारा उन्होंने अनेक प्रन्थों के विविधविषयक पाठों तथा विचारों का न केवळ सुसंगत संकलन ही किया है अपितु उस संकलन में अपना विद्यासिद्ध व्यक्तित्व भी प्रकट किया है।

पाँचवीं विशेषता प्रस्तावना की है जिसके प्रन्य परिचय में, भारतीय दर्शनों के विचार

स्रोतों का वर्गीकरण पूर्वक तुलनात्मक संक्षिप्त वर्णन करके उसमें जैन विचारप्रवाह का स्थान दिखलाया है तथा जैन साहित्य व विचार प्रवाह के युगानुरूप विकास का दिग्दर्शन भी कराया है। प्रमाणमीमांसा की विशिष्टता बतलाने के साथ साथ अनेकान्तवाद की आत्मा को भी विज्ञित करने का अल्प प्रयास किया है। प्रस्तावना के 'प्रन्थकार-परिचय' में हेमचन्द्र के आन्तर- बाह्य व्यक्तित्व का ऐतिहासिक दृष्टि से वर्णन है।

## ८. कार्य-विभाग

प्रस्तुत संस्करण से सम्बन्ध रखनेवाछे काम अनेक थे। उन सब में एक वाक्यता वनी रहे, पुनरुक्ति न हो और यथासंभव शोधता भी हो, इस दृष्टि से उन कामों का विभाग हम छोगों ने पहले से ही स्थिर कर लिया था, जिसका सूचन जरूरी है। पाठशुद्धिपूर्वक पाठ-पाठान्तरों के स्थान निश्चित करने का, भाषाटिप्पण तथा प्रस्तावना लिखने का काम मेरे जिम्मे रहा। प्रन्थगत अवतरणों के मूल स्थानों को हुँ निकालने का तथा तुलना में और भाषाटिप्पण लिखने में उपयोगी हो सके, ऐसे स्थलों को जैन-जैनेतर प्रन्थों में से संचित करने का काम पं० महेन्द्रकुमारजी के जिम्मे रहा। पाठान्तर लेने और सारी प्रेस कॉपी को व्यवस्थित बनाने से लेकर छप जाने तक का प्रेस प्रूक्त, गेट-अप आदि सभी कामों का, तथा सभी परिशिष्ट बनाने का भार पं० दलसुल भाई के उपर रहा। किर भी सभी एक दूसरे के कार्य में आवश्य-कतानुसार सहायक तो रहे ही। मैं अपने विषय में इतना और भी स्पष्ट कर देना उचित समझता हूँ कि लिखवाते समय मुझे मेरे दोनों सहकारी मित्रों ने अनेक विषयों में केवल परामर्श ही नहीं दिया, बल्कि मेरो लिखावट में रही हुई ग्रुटि या भ्रांति का उन्होंने संशोधन भी कर दिया। सचमुच मैं इन दोनों सहदय व उदारचेता मित्रों के कारण ही एक प्रकार के विशिष्ट चिंतन में वेकिक निमग्न रह सका।

## ५. आभार दर्शन

जिन जिन व्यक्तियों की थोड़ी या बहुत किसी न किसी प्रकार की सहायता इस कार्य में मिली है, उन सबका नामनिर्देशपूर्वक उल्लेख न तो संभव है और न आवश्यक ही। फिर भी मुख्य मुख्य व्यक्तियों के प्रति आभार प्रदर्शित करना मेरा कर्तव्य है। प्रवर्तक श्री० कान्ति-विजयजी के प्रशिष्य सुचेता सुनि श्री पुण्यविजयजी के सिक्रय साक्षित्व में इस कार्य का श्रीगणेश हुआ। प्रस्तुत कार्य को ग्रुह्द करने के पहुछे से अंत तक मात्र प्रोत्साहन ही नहीं प्रत्युत मार्मिक पथ-प्रदर्शन व परामर्श अपने सदा के साथी श्रीमान जिनविजयजी से मुझे मिला । विद्वान मित्र श्री रसिकळाळ परीख बी० ए० ने न केवळ प्रन्थकार का परिचय छिलकर ही इस कार्य में सहयोग दिया है बल्कि उन्होंने छपे हुए भाषा-टिप्पणों को तथा छपने के पहले मेरी प्रस्तावना को पढ़ कर अपना विचार भी भुझाया है। पं० वेचरदास ने मूळ प्रन्थ के कई प्रूफों में महत्त्व की शब्दि भी की और प्रस्तावना के सिवाय बाकी के सारे छपे हुए फर्मी की पढ कर उनमें दिखलाई देने वाली अशुद्धियों का भी निर्देश किया है। मेरे विद्यागुरु महामहोपाध्याय पं० बालकृष्ण मिश्र ने तो जब जब मैं पहुँचा तब तब बड़े उत्साह व आदर से मेरे प्रभी पर अपनी दार्शनिक विद्या का गम्भीर खजाना ही खोछ दिया जो मुझे खास कर भाषा-टिप्पण िछखते समय उपयोगी हुआ है। मीमांसकघुरीण पं० चित्रस्वामी तथा वैयाकरणहूप पं० राज-नारायण मिश्र से भी मैंने कभी कभी परामर्श छिया है। विदुषी श्रीमती हीराकुमारीजी ने तीसरे आहिक के भाषा-टिप्पणों का बहुत बड़ा भाग मेरे कथनानुसार छिला और उस लेखन काल में जरूरी साहित्य को भी उन्होंने मुझे पढ़ सुनाया है। सातवाँ परिशिष्ट तो पूर्ण रूप से षन्हीं ने तैयार किया है। मेरे मित्र व विद्यार्थी मुनि कृष्णचन्द्रजी, शान्तिलाल तथा महेन्द्रकुमार

ने प्रूफ देखने में या छिखने आदि में निःसङ्कोच सहायता की है। अतएव मैं इन सयका अन्तः-करण से आभारी हूँ। मैं भिक्षुवर राहुछ सांकृत्यायन का भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने प्रमाणवार्तिकादि अनेक अप्रकाशित प्रन्थों का उपयोग बड़ी उदारता से करने दिया।

इस प्रन्थमाला के प्राणप्रतिष्ठापक, विद्वन्मित्र और सहोद्रकल्प बा० श्रीबहादुर सिंह की सिंघी के उदार विद्यानुराग व साहित्य प्रेम का मैं विशेष कृतज्ञ हूँ जिसके कारण, इतःपूर्व प्रकाशित जैनतर्कमाणा और प्रस्तुत प्रन्थ का सिंघी जैनप्रन्थमाला द्वारा प्रकाशन हो रहा है। ई० सन् १९३७ जून की पहली तारील को आबू पर्वत पर, प्रसंगोचित वार्तालाप होते समय, मैंने श्रीमान सिंघीजी से यों ही स्वाभाविक भाव से कह दिया था कि—यह प्रमाणमीमांसा का संपादन, शायद मेरे जीवन का एक विशिष्ट अन्तिम कार्य हो, क्योंकि शरीरशक्ति दिन प्रतिदिन अधिकाधिक श्रीण होतो जा रही है और अब ऐसा गंभीर मानसिक श्रम उठाने जैसी वह श्रम नहीं है। मुझे तब इसकी तो कोई कल्पना ही नहीं थी कि अगले वर्ष यानि १९३८ के जून में, प्रन्थ के प्रकाशित होने के पूर्व ही, इस शरीर पर क्या किया होनेवाली है। खैर, अभी तो मैं उस घात से पार हो गया हूँ और मेरे साहित्य संस्कारों तथा विद्योपासना का स्रोत आगे जारी रहा तो उक्त बाबूजी की सौहादंपूर्ण प्रेरणा और सिन्नष्ठा के कारण, मुख्यतया इस स्रोत के प्रवाह का सिंघी जैन प्रन्थमाला के बाँध में संचित होना और किर उसके द्वारा इतस्ततः प्रसारित होना स्वाभाविक ही है। अतएव यहाँ पर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करना आवश्यक और कमप्राप्त है।

हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्याविभाग के भूतपूर्व प्रिंसिपल तथा इस समय हिंदूविश्वविद्यालय के संस्कृत शिक्षण के डाइरेक्टर महामहोपाध्याय पं० श्री प्रमथनाथ तर्कभूषण
को मैंने छपी हुई सारी प्रमाणमीमांसा १९३७ के अंतिम दिनों में अवलोकन के लिए दी थी।
वे प्रस्तर दार्शनिक होने के अलावा ऐतिहासिक दृष्टि भी रखते हैं। उन्होंने मूल प्रनथ तथा सारे
भाषा-टिप्पणों को बड़ी एकाप्रता व दिलवरपी से पढ़ा। जैसा मैं चाहता था तदनुसार उन्हें
कोई विस्तृत दार्शनिक निबन्ध या ऐतिहासिक समालोचना लिखने का अवकाश नहीं मिला;
फिर भी उन्होंने जो कुछ लिखा वह मुझे गत वर्ष अप्रिल में ही मिल गया था। यहाँ मैं उसे
इस वक्तत्रय के अंत में उयों का त्यों कृतज्ञता के साथ प्रसिद्ध करता हूँ। उन्होंने जिस सीहार्द
और विद्यानुरागपूर्वक भाषाटिप्पण गत कुछ स्थानों पर मुझे सूचनाएँ दी और स्पष्टता करने
के वास्ते ध्यान सीचा; एतदर्थ तो मैं उनका विशेष कृतज्ञ हूँ।

## ६. प्रत्याशा

सिरकाल से मन में निहित और पोषित सङ्कल्प का मूर्ते रूप में सुखप्रसव, दो उत्साह-शील तरूण मनस्वी सखाओं के सहकार से, सहृदय सृष्टि के समक्ष आज उपस्थित करता हूँ। मैं इसके बदले में सहृद्यों से इतनी ही आशा रखता हूँ कि वे इसे योग्य तथा उपयोगी सममें तो अपना लें। इसके गुण दोपों को अपना ही सममें और इसी बुद्धि से आगे उनका यथा-योग्य विकास और परिमार्जन करें। अगर इस कृति के द्वारा साहित्य के किसी अंश की पूर्ति और जिल्लासुओं की कुछ ज्ञानतृप्ति हुई तो मैं अपनी चालीस वर्ष की विद्योगासना को फड़-बती सममूँगा। साथ हो सिंघी जैन प्रन्थमाला मो फलेप्रहि सिद्ध होगी।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय }

## भूमिका

गीर्बाणवाणीनिबद्धेषु दार्श्वनिकमन्येषु जैनावार्यश्रीहेमचन्द्रविरिचता प्रमाणमीमांसा आहंतसम्प्रदाये प्रामाणिकतया परां प्रसिद्धिमुपगता वरीवित्तं । यस्मिन् स्वस्वनेहिस प्रमाण-मीमांसायाः प्रादुर्भोवः समजिन्, तदानीन्तनेषु दार्श्वनिकेषु निबन्धकर्षृषु प्रायेण सर्वेष्वेव विरोधिसम्प्रदायान्वरेभ्यः स्वसम्प्रदायस्य समुर्क्षविशेषसंस्थापनार्थं समुचितोऽनुचितो वा सुमहान् प्रयासो गतानुगतिकतया परां किल काष्ठामिष्वगतः समहद्दयत । तदेतच्चवं सुविदित-मेवास्ति भारतीयेतिहाससत्यविदां सर्वेषां प्रेक्षावताम् । जैनाचार्यकुलप्रकाण्डस्य श्रीमतो हेम-चन्द्रस्यापि अस्यां प्रमाणमीमांसायां स्वसम्प्रदायसमुर्क्षवंव्यवस्थापनाय सम्प्रदायान्वरसिद्धान्त-स्थण्डनाय च समुपलभ्यमानः प्रयत्नो विशुद्धदार्श्वनिकहष्ट्या रमणीयो भवतु मा वा इति न तत्र ममास्ति किश्चिद् विशेषतो वक्तव्यम् । यद्यपि तदानीन्तनिर्विभिन्नसम्प्रदायाचार्यप्रवरेः स्वस्वसम्प्रदायसिद्धान्तसंस्थापनाय समनुद्धतेयं पद्धतिदीर्शिनिकतत्त्वानां दार्व्यं वैश्वयं वा सम्पाद्याचार्येर्भारतीयेषु नानाधम्मसम्प्रदायेषु परस्परं द्वेषेण्यांकलहादिक्षपविषद्धस्यामिमाना-दीनि मुलानि न इल्बोक्तानि प्रस्युत परिपोषितानीति सक्ल्यम्मस्वदायमहामानवसमाजमहा-प्रासादिभित्तस्थानीयानां मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां चित्तपरिकर्मणां श्रेथिस्यस्य भारतीयजनता-संघर्षकप्रध्वसकरः सम्प्रसारः समजिन ।

तथाहि-अस्यामेव भमाणमीमांसायां सर्वज्ञसिद्धिपसन्नेन यदुपन्यस्तं, जैनाचार्येण श्रीहेम-चन्द्रेण, तदुदाहृत्य मदीयवक्तव्यस्याशयः पकटीक्रियते ।

" পথ----

"ज्ञानमप्रतिषं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । ऐरवर्य्यं चैव धर्मध्य सहसिद्धं चतुष्ट्यम् ॥"

इति वचनात् सर्वज्ञत्वमीश्वरादीनामस्तु, मानुषस्य तु कस्यचिद् विद्याचरणवतो ऽपि तद-सम्भावनीयम्, यत्कुमारिङः---

> "मथा ऽपि वेददेहत्व।द् ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । कामं भवन्तु सर्वज्ञाः सार्वज्ञयं मानुषस्य किम् ॥"

इति; आः ! सर्वज्ञापलापातिकन् ! दुर्वदवादिन् ! मानुषत्वनिन्दार्थवादापदेशेन देवाधिदेवानिधिक्षपित ! ये हि जन्मान्तरार्जितोर्ज्ञितपुण्यप्राग्माराः सुरभवभवमनुपमं सुस्तमनुभ्य दुःसपक्षमममस्तिलं जीवलोकमुद्दिर्धार्थवो नरकेष्वपि क्षणं क्षिप्तसुस्तासिकामृतवृष्ट्यो मनुष्यलोकमवतेरः
जन्मसमयसमकालचित्रासनसकलसुरेन्द्रवृन्दविहितजन्मोत्सवाः किष्करायमाणसुरसम्द्राहमहिमकारव्यसेवाविधयः स्वयमुपनतामतिप्राज्यसाम्राज्यश्रियं तृणवदवध्य समतृणमणिशञ्जमित्रवृतयो निज्ञप्रभावप्रशमितेतिमरकादिजगदुपद्ववाः शुक्कध्यानानलनिर्दग्धधातिकर्माण आविर्म्तनित्तिल्भावाभावस्वभावावभासिकेवलवलदिलतसकलजीवलोकमोहमसराः सुरासुरविनिर्मितां समवसरणसुत्रमिष्ठाय स्वस्वभाषापरिणामिनीभिर्वाभिः प्रवित्तिवर्मतीर्थाश्चतुरित्रंशदितश्यमयी तीर्थ-

नाथत्वस्मीमुप्भुज्य परं ब्रह्म सततानन्दं सक्रस्मिनिर्मोक्षमुपेयिशंसस्तान् मानुषत्वादिसाधा-रणघर्मोपदेशेनापवदन् सुमेरुमपि लेष्ट्वादिना साधारणीकर्तुं पार्थिवत्वेनापवदेः ! । किञ्च, अनवर-तवनिताङ्गसम्मोगदुर्रुलेलतवृत्तीनां विविधहेतिसम्ह्धारिणामक्षमालाद्यायत्तमनःसंयमानां रागद्वेष-मोहकलुषितानां ब्रह्मादीनां सर्ववित्त्वसाम्राज्यम् !, यदवदाम स्तुतौ—

"मदेन मानेन मनोमनेन, क्रोधेन छोमेन ससम्मदेन ।
पराजितानां प्रसमं सुराणां, वृथेन साम्राज्यरुजा परेषा ॥" (ए० १२-१३)"
एनमेन निरोधिसम्प्रदायान्तरप्रधानतमपुरुषापकर्षप्रतिपादकप्रवन्धाः कुमारिलम्हाकलक्कशान्तरिक्षतप्रभृतिमिस्तत्तत्सम्प्रदायपरमाचार्थैरपि स्वस्वरिचतेषु दार्शनिकम्रन्थेषु लिखिताः समुपलभ्यन्ते शतशः प्रवन्धाः, तथाहि—

बुद्धसर्वज्ञतानिराकरणमस्तावे श्लोकवार्त्तिके स्वयमेवोक्तं श्रीमद्भिः कुमारिल्महैः—
"नचापि स्मृत्यविच्छेदात् सर्वज्ञः परिकरूप्यते ।
विगानाच्छिन्नमुल्स्वात् कैश्चिदेव परिमहात्॥"

विस्तरभयात् अन्येषामपि सम्प्रदायाचार्याणामेतादृशभाषणानि आकरेषु सहस्रशः समुप-रूभ्यमानानि नात्रोदाहृतानि ।

तदस्यां "प्रमाणमीमांसायां" परमतिनराकरणिनिक्नातिशयद्योतिका प्राक्तनी शैली स्फुटतरं प्रतीयमानापि शारदपौर्णमासी सुधाकरे समुद्र्भासितकल्क्करेखेन उदारमितिभिः शिष्टः सोढज्या भवतु मा वा नैतावता अस्य प्रन्थस्य महाप्रयोजनत्वं केनापि प्रत्याख्यातुं शक्यते । अत्र च आहितसिद्धान्तानां सुनिपुणदार्शनिकप्रणाख्या यथा सृक्ष्मतया संक्षिप्ततया च विश्वेषणं विहितं तथा अन्यत्र दुरवापमिति हि निर्विपतिपत्तिकः प्रेश्नावतां निर्णयः । तदनुसारेणैव च काशीहिन्दु-विश्वविद्यालया—प्राच्यविद्याविभागान्तर्गतजैनदर्शनशास्त्रप्रधानाध्यापकेन दार्शनिकप्रवरेण पण्डित-प्रकाण्डेन श्रीमता सुलललक्षेत्रनाहोदयेन हिन्दीभाषामयीमेकां मनोरमां विवृति विरचय्य तथा सह "प्रमाणमीमांसा" मुद्रणेन प्रकाशं नीता । अस्यां विवृतौ श्रीमता जैनमहोदयेन प्रमाण-मीमांसायामाळोचितानां सिद्धान्तानां सम्यक्परिचयोपयोगिनो बहवो दार्शनिका ऐति-हासिकाश्च ज्ञातव्या विषयाः समवतारिताः, तान् विल्लोक्य सङ्गातो मे नितरां सन्तोषः । जैना-भ्युपगतसर्वज्ञताचादाद् बौद्धामिमतसर्वज्ञताचादानां साक्ष्य्यं तथा बौद्धजैनाभ्युपगतसर्वज्ञताचादान् मेश्वयत्वक्रताचादाद् यौद्धामिमतसर्वज्ञताचादानां साक्ष्य्यं वैक्षत्यं च इत्येवमादेनिर्णय-प्रसक्तन श्रीमता सुलललक्षेत्रनमहोदयेन यो विचारपूर्वक्रनिष्कर्षः प्रदर्शितस्तेनास्य विचारशैली, ऐतिहासिकता, कल्पनाकुश्वलता च सर्वथा सहस्यानां प्रेक्षावतां मनांसि सन्तोषयिष्यति एवेति मे सुदद्यो विद्यासः ।

एताहशहिन्दीभाषामयविवृत्या सह जैनसिद्धान्तग्रन्थमूर्द्धन्यां जैनाचार्यहेमचन्द्रविरचितां प्रमाणमीमांसां विशुद्धतया सर्वसीष्ठनोपेततया च मुदापियत्वा प्रकाशयता पण्डितवर्येण श्रीमता सुसलालजैनमहोदयेन जैनदर्शनतत्त्वबुमुत्स्नां सह्दयानां कृतो महानुपकार इति सर्वथायं घन्य- बादमईतीति सविनयं निवेदयति—

श्रीप्रमथनाथतर्कभूषणश्चम्मी ।

# प्र स्ताव ना

## ग्रन्थपरिचय ।

## § १ आभ्यन्तर स्वरूप ।

प्रस्तुत ग्रन्थ प्रमाणमीमांसा का ठीक-ठीक और वास्तविक परिचय पाने के लिये यह अनिवार्थ रूप से जरूरी है कि उसके आभ्यन्तर और बाह्य स्वरूप का स्पष्ट विश्लेषण किया जाय तथा जैन तर्क साहित्य में और तद्द्वारा तार्किक दर्शन साहित्य में प्रमाणमीमांसा का क्या स्थान है, यह भी देखा जाय।

आवार्य ने जिस दृष्टि को लेकर प्रमाणमीमांसा का प्रणयन किया है और उसमें प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय आदि जिन तत्त्वों का निरूपण किया है उस दृष्टि और उन तत्त्वों के दृार्द का स्पष्टीकरण करना यही ग्रन्थ के आभ्यन्तर स्वरूप का वर्णन है। इसके वास्ते यहां नीचे लिखें चार मुख्य मुद्दों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाता है—१ जैन दृष्टि का स्वरूप, २. जैन दृष्टि की अपरिवर्तिण्णुता, ३. प्रमाण शक्ति की मर्यादा, ४. प्रमेय प्रदेशका विस्तार।

## १ जैन दृष्टि का स्वरूप

भारतीय दर्शन मुख्यतया दो विभागों में विभाजित हो जाते हैं कुछ तो हैं वास्तववादी और कुछ हैं अवास्तववादी। जो स्थूछ अर्थात् छौकिक प्रमाणगम्य जगत् को भी वैसा ही वास्तविक मानते हैं जैसा सूक्ष्म छोकोत्तर प्रमाणगम्य जगत को अर्थात् जिनके मतानुसार व्यावहारिक और पारमार्थिक सत्य में कोई मेद नहीं; सत्य सब एक कोटि का है चाहे मात्रा न्यूनाधिक हो अर्थात् जिनके मतानुसार मान चाहे न्यूनाधिक और स्पष्ट-अस्पष्ट हो पर प्रमाण मात्र में भासित होनेवाले सभी स्वरूप वास्तविक हैं, तथा जिनके मतानुसार वास्तविक रूप भी वाणीपकाश्य हो सकते हैं—वे दर्शन वास्तववादी हैं। इन्हें विधिमुख, इदिमत्थंवादी या एवं-वादी भी कह सकते हैं—जैसे चार्वाक, न्याय-वैशेषिक, पूर्वमीमांसा, सांख्य-योग, वैमाषिक-सीत्रान्तिक बौद और माध्वादि वेदान्त।

जिनके मतानुसार बाह्य हरय जगत् मिथ्या है और आन्तरिक जगत् ही परम सत्य है; अर्थात् जो दर्शन सत्य के व्यावहारिक और पारमार्थिक अथवा सांद्रतिक और वास्तविक ऐसे दो मेद करके छौकिक प्रमाणगम्य और वाणीपकाश्य भावको अवास्तविक मानते हैं—वे अवास्तवादी हैं। इन्हें निषेधमुख या अनेवंवादी भी कह सकते हैं। जैसे शुन्यवादी-विज्ञान-वादी बौद्ध और शाक्कर वेदान्त आदि दर्शन।

प्रकृति से अनेकान्तवादी होते हुए भी जैन दृष्टिका स्वरूप एकान्ततः वास्तववादी ही है। क्योंकि उसके मतानुसार भी इन्द्रिजन्य मितज्ञान आदिमें भासित होनेवाले भावों के सत्यत्व का वही स्थान है जो पारमार्थिक केवलज्ञान में भासित होनेवाले भावों के सत्यत्व का स्थान है धर्थात् जैनमतानुसार दोनों सत्य की मात्रामें अन्तर है, योग्यता व गुण में नहीं। केवलज्ञान में दृष्य और उनके अनन्त पर्याय जिस यथार्थता से जिस रूप से भासित होते हैं उसी यथार्थता और उसी रूपसे कुछ दृश्य और उनके कुछ ही पर्याय मित आदि ज्ञान में भी भासित हो सकते हैं। इसीसे जैन दर्शन अनेक सूक्ष्मतम भावों की अनिर्वचनीयता को मानता हुआ भी निर्वचनीय भावों को यथार्थ मानता है। जब कि शुन्यवादी और शाइर वेदान्त आदि ऐसा नहीं मानते।

## २. जैन दृष्टि की अपरिवर्तिष्णुता

जैन दृष्टि का जो वास्तववादित्व स्वरूप ऊपर बतलाया गया वह इतिहास के प्रारम्भ से अब तक एक ही रूप में रहा है या उसमें कभी—िकसी के द्वारा थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, यह एक बड़े महत्त्व का प्रदन है। इसके साथ ही दूसरा प्रदन यह होता है कि अगर जैन दृष्टि सदा एकसी स्थितिशील रही और बौद्ध वेदान्त दृष्टि की तरह उसमें परिवर्तन या चिन्तन विकास नहीं हुआ तो इसका क्या कारण ?।

भगवान महावीर का पूर्व समय जबसे थोड़ा बहुत भी जैन परम्परा का इतिहास पाया जाता है तबसे लेकर आज तक जैन दृष्टि का वास्तववादित्व स्वरूप बिलकुल अपरिवर्तिष्णु या भ्रव ही रहा है। जैसा कि न्याय-वैशेषिक, पूर्व मीमांसक, सांस्य-योग आदि दर्शनों का भी वास्तववादित्व अपरिवर्तिष्णु रहा है। बेशक न्याय वैशेषिक आदि उक्त दर्शनों की तरह जैन दर्शन के साहित्य में भी प्रमाण प्रमेय आदि सब पदार्थों की व्यास्याओं में, लक्षणप्रणयन में और उनकी उपपत्ति में उत्तरोत्तर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर विकास तथा स्पष्टता हुई हैं, यहां तक कि नव्यन्याय के परिष्कार का आश्रय लेकर भी यशोविजय जी जैसे जैन विद्वानों ने व्यास्या एवं लक्षणों का विश्लेषण किया है फिर भी इस सारे ऐतिहासिक समय में जैन दृष्टि के वास्तवादित्व स्वरूप में एक अंश भी फर्क नहीं पड़ा है जैसा कि बौद्ध और वेदान्त परंपरा में हम पाते हैं।

बौद्ध परंपरा शुरू में वास्तववादी ही रही। पर महायान की विज्ञानवादी और शुन्यवादी शासा ने उसमें आमूल परिवर्तन कर डाला। उसका वास्तववादित्व ऐकान्तिक अवास्तववा-दित्व में बदल गया। यही है बौद्ध परंपरा का दृष्टि परिवर्तन। वेदान्त परम्परा में भी ऐसा ही हुआ। उपनिषदों और ब्रह्मसूत्र में जो अवास्तववादित्व के अस्पष्ट बीज थे और जो वास्त-ववादित्व के स्पष्ट सूचन थे उन सबका एक मात्र अवास्तववादित्व अर्थ में तात्पर्थ बतलाकर शक्कराचार्य ने वेदान्त में अवास्तववादित्व की स्पष्ट स्थापना की जिसके ऊपर आगे जाकर दृष्टिसृष्टिवाद आदि अनेक रूपों में और भी दृष्टि परिवर्तन व विकास हुआ। इस तरह एक तरफ बौद्ध और वेदान्त दो परम्पराओं की दृष्टिपरिवर्तिष्णुता और बाकी के सब दर्शनों की दृष्टि-अपरिवर्तिष्णुता हमें इस मेद के कारणों की खोज की ओर प्रेरित करती है।

स्थूल जगत को असत्य या व्यावहारिक सत्य मानकर उससे भिन्न आन्तरिक जगत् को ही परम सत्य मानने वाले अवास्तववाद का उद्रम सिर्फ तभी संभव है जब कि विश्लेषण किया की पराकाष्टा-आत्यन्तिकता हो या समन्वय की पराकाष्टा हो। हम देखते हैं कि यह योग्यता बौद्ध परंपरा और वेदान्त परंपरा के सिवाय अन्य किसी दार्शनिक परम्परा में नहीं है। बुद्ध ने प्रत्येक स्थूल सूक्ष्म भाव का विश्वेषण यहां तक किया कि उसमें कोई स्थायी द्रव्य जैसा तत्त्व शेष न रहा । उपनिषदों में भी सब मेदों का-विविधताओं का समन्वय एक ब्रह्म-स्थिर तत्त्व में विश्रान्त हुआ । भगवान बुद्ध के विश्वेषण को आगे जा कर उनके सुक्ष्मपञ्च शिष्यों ने यहां तक विस्तृत किया कि अन्त में व्यवहार में उपयोगी होने वाले अखण्ड द्रव्य या द्रव्य-भेद सर्वथा नाम रोष हो गए। और क्षणिक किन्तु अनिर्वचनीय परम सत्य ही रोष रहा। दसरी ओर शङ्कराचार्य ने औपनिषद परम ब्रह्म की समन्वय भावना को यहां तक विस्तृत किया कि अन्त में मेदप्रधान व्यवहार जगत नामशेष या मायिक ही होकर रहा। वैशक नागार्जन और शङ्कराचार्य जैसे ऐकान्तिक विश्लेषणकारी या ऐकान्तिक समन्वयकर्ता न होते तो इन दोनों परम्पराओं में ज्यावहारिक और परम सत्य के मेद का आविष्कार न होता। फिर भी हमें भूलना न चाहिए कि अवास्तववादी दृष्टि की योग्यता बौद्ध और वेदान्त परंपरा की भूमिका में ही निहित रही जो न्याय वैशेषिक आदि वास्तववादी दर्शनों की भूमिका में बिलकुल नहीं है। न्याय-वैशेषिक, मीमांसक और सांख्य-योग दर्शन केवल विश्लेषण ही नहीं करते बिक समन्वय भी करते हैं उनमें विश्लेषण और समन्वय दोनों का समप्राधान्य तथा समानबलत्व होने के कारण दोनों में से कोई एक ही सत्य नहीं है अतएव उन दर्शनों में अवास्तववाद के प्रवेश की न योग्यता है और न संभव ही है। अतएव उनमें नागार्जुन शक्क-राचार्य आदि जैसे अनेक सूक्ष्मप्रज्ञ विचारक होते हुए भी वे दर्शन वास्तववादी ही रहे। यही स्थिति जैन दर्शन की भी है। जैन दर्शन द्रव्य द्रव्य के बीच विश्लेषण करते करते अन्त में सुक्ष्मतम पर्यायों के विश्लेषण तक पहुँचता है सही, पर यह विश्लेषण के अन्तिम परिणाम स्वरूप पर्यायों को वास्तविक मान कर भी द्रव्य की वास्तविकता का परित्याग बौद्ध दर्शन की तरह नहीं करता । इसी तरह वह पर्यायों और द्रव्यों का समन्वय करते करते एक सत् तत्त्व तक पहुँचता है और उसकी वास्तविकता का स्वीकार करके भी विश्लेषण के परिणाम स्वरूप द्रव्य मेदों और पर्यायों की वास्तविकताका परित्याग, ब्रह्मवादी दर्शन की तरह नहीं करता । क्योंकि वह पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक दोनों दृष्टिओं को सापेक्ष भाव से तुस्यवल और समान सत्य मानता है। यही सबब है कि उसमें भी न बौद्ध परंपरा की तरह आत्यन्तिक विश्वषण हुआ और न वेदान्त परंपरा की तरह आत्यन्तिक समन्वय । इसीसे जैन दृष्टि का वास्तववादित्व स्वरूप स्थिर ही रहा।

## ३. प्रमाण शक्ति की मर्यादा

विश्व क्या वस्तु है, वह कैसा है, उसमें कौनसे-कौनसे और कैसे-कैसे तस्व हैं, इत्यादि प्रश्नोंका उत्तर तस्विन्तकों ने एक ही प्रकार का नहीं दिया। इसका सबब यही है कि इस उत्तरका आधार प्रमाण की शक्तिपर निर्भर है; और तस्विन्तकों में प्रमाण की शक्तिके बारे में नाना मत हैं। भारतीय तस्विन्तकों का प्रमाणशक्तिके तारतम्य संबंधी मत-मेद संक्षेपमें पांच पक्षों में विभक्त हो जाता है— १ इन्द्रियाधिपत्य, २ अनिन्द्रियाधिपत्य, ३ अगमाधिपत्य और ५ प्रमाणोपस्रव ऐसे पांच पक्ष हैं।

- १. जिस पक्ष का मन्तन्य यह है कि प्रमाण की सारी शक्त इन्द्रियों के ऊपर ही अवरुम्तित है, मन खुद इन्द्रियों का अनुगमन कर सकता है पर वह इन्द्रियों की मदद के
  सिवाय कहीं भी अर्थात् जहाँ इन्द्रियों की पहुँच न हो वहाँ कभी प्रवृत्त हो कर सचा ज्ञान
  पैदा कर ही नहीं सकता। सच्चे ज्ञान का अगर संभव है तो इन्द्रियोंके द्वारा ही, वह इन्द्रियाधिपत्य पक्ष। इस पक्ष में चार्वाक दर्शन ही समाविष्ट है। यह नहीं कि चार्वाक अनुमान
  या शब्द व्यवहारहूप आगम आदि प्रमाणों को जो प्रतिदिन सर्वसिद्ध व्यवहार की वस्तु है,
  उसे न मानता हो, फिर भी चार्वाक अपनेको प्रत्यक्षमात्रवादी— इन्द्रियप्रत्यक्षमात्रवादी कहता
  है; इसका अर्थ इतना ही है कि अनुमान, शब्द आदि कोई भी ठौकिक प्रमाण क्यों न हो पर
  उसका प्रामाण्य इन्द्रियप्रत्यक्ष के संवाद के सिवाय कभी संभव नहीं। अर्थात् इन्द्रियप्रत्यक्ष
  से बाधित नहीं ऐसा कोई भी ज्ञानव्यापार अगर प्रमाण कहा जाय तो इसमें चार्वाक को
  आपत्ति नहीं।
- २. अनिन्दिय के अन्तःकरण— मन, चित्त और आत्मा ऐसे तीन अर्थ फलित होते हैं जिनमें से चित्तरूप अनिन्दियका आधिपत्य माननेवाला अनिन्दियाधिपत्य पक्ष है। इस पक्ष में विज्ञानवाद, शुन्यवाद, और शाहर वेदान्त का समावेश है। इस पक्ष के अनुसार यथार्थ ज्ञान का संभव विशुद्ध चित्त के द्वारा ही माना जाता है। यह पक्ष इन्द्रियों की सत्यज्ञानजनन शक्ति का सर्वथा इन्कार करता है और कहता है कि इन्द्रियों वास्तविक ज्ञान कराने में पंगु ही नहीं बिल्क धोखेबाज भी अवश्य हैं। इसके मन्तव्य का निष्कर्ष इतना ही है कि चित्त, खास-कर ध्यानशुद्ध सान्तिक चित्त से वाधित या उसका संवाद पाप्त न कर सकने वाला कोई ज्ञान प्रमाण हो ही नहीं सकता, चाहे वह भले ही लोकव्यवहार में प्रमाणह्मपसे माना जाता हो।
- ३. उभयाधिपत्य पक्ष वह है जो चार्वाक की तरह इन्द्रियों को ही सब कुछ मानकर इन्द्रिय निरपेक्ष मन का असामर्थ्य स्वीकार नहीं करता और न इन्द्रियों को पंगु या घोखे- बाज मानकर केवल अनिन्द्रिय या चित्त का ही सामर्थ्य स्वीकार करता है। यह पक्ष मानता है कि चाहे मनकी मदद से ही सही पर इन्द्रियाँ गुणसंपन्न हो सकती हैं और वास्तविक ज्ञान पैदा कर सकती हैं। इसी तरह यह पक्ष मानता है कि इन्द्रियों की मदद जहाँ नहीं है वहाँ भी अनिन्द्रिय यथार्थ ज्ञान करा सकता है। इसीसे इसे उभयाबिपत्य पक्ष कहा है। इसमें सांख्य-योग, न्याय-वैशेषिक, मीमांसक, आदि दर्शनों का समावेश है। सांख्य-योग इन्द्रियों

का साद्गुण्य मानकर भी अन्तःकरण की स्वतन्त्र यथार्थशक्ति मानता है। न्याय-वैशेषिक आदि भी मन की वैसी ही शक्ति मानते हैं पर फर्क यह है कि सांख्य-योग आत्मा का स्वतन्त्र प्रमाणसामर्थ्य नहीं मानते क्योंकि वे प्रमाणसामर्थ्य बुद्धि में ही मानकर पुरुष या चेतन को निरतिशय मानते हैं। जब कि न्याय-वैशेषिक आदि चाहे ईश्वर के आत्मा का ही सही पर आत्मा का स्वतन्त्र प्रमाणसामर्थ्य मानते हैं। अर्थात् वे शरीर-मन का अभाव होने पर भी ईश्वर में ज्ञान शक्ति मानते हैं। वैभाषिक और सौत्रान्तिक भी इसी पक्ष के अन्तर्गत हैं; क्योंकि वे भी इन्द्रिय और मन दोनों का प्रमाणसामर्थ्य मानते हैं।

8. आगमाधिपत्य पक्ष वह है जो किसी न किसी विषय में आगम के सिवाय किसी हिन्द्रिय या अनिन्द्रिय का प्रमाणसामर्थ्य स्वीकार नहीं करता। यह पक्ष केवल पूर्व मीमांसक का ही है। यद्यपि वह अन्य विषयों में सांख्य-योगादि की तरह उभयाधिपत्य पक्ष का ही अनुगामी है फिर भी धर्म और अधर्म इन दो विषयों में वह आगम मात्र का ही सामर्थ्य मानता है। यद्यपि वेदान्त के अनुसार ब्रह्म के विषय में आगम का ही प्राधान्य है फिर भी वह आगमाधिपत्य पक्ष में इसल्ये नहीं आ सकता कि ब्रह्म विषय में ध्यानशुद्ध अन्तःकरण का भी सामर्थ्य उसे मान्य है।

५. प्रमाणोपच्छव पक्ष वह है जो इन्द्रिय, अनिन्द्रिय या आगम किसी का साद्गुण्य या सामर्थ्य स्वीकार नहीं करता । वह मानता है कि ऐसा कोई साधन गुणसंपन्न है ही नहीं जो अवाधित ज्ञान की शक्ति रखता हो । सभी साधन उसके मत से पंगु या विप्रलम्भक हैं । इसका अनुगामी तत्त्वोपष्ठववादी कहलाता है जो आखिरी हद का चार्वाक ही है। यह पक्ष जयराशि-कृत तत्त्वोपष्ठव में स्पष्टतया प्रतिपादित हुआ है ।

उक्त पाँच में से तीसरा उभयाधिपत्य पक्ष ही जैन दर्शन का है। क्योंकि वह जिस तरह इन्द्रियों का स्वतन्त्र सामर्थ्य मानता है इसी तरह वह अनिन्द्रिय अर्थात् मन और आत्मा दोनों का अलग अलग भी स्वतन्त्र सामर्थ्य मानता है। आत्मा के स्वतन्त्र सामर्थ्य के विषय में न्याय-वैशेषिक आदि के मन्तन्त्र से जैन दर्शन के मन्तन्त्र में फर्क यह है कि जैन दर्शन सभी आत्माओं का स्वतन्त्र प्रमाणसामर्थ्य वैसा ही मानता है जैसा न्याय आदि ईइश्वर मात्र का। जैन दर्शन प्रमाणोपप्लव पक्ष का निराकरण इस लिये करता है कि उसे प्रमाणसामर्थ्य अवश्य इष्ट है। वह चार्वाक के प्रत्यक्षमात्र वाद का विरोध इस लिये करता है कि उसे अनिन्द्रिय का भी प्रमाणसामर्थ्य इष्ट है। वह विज्ञान, शुन्य और ब्रह्म इन तीनों वादों का निरास इस लिये करता है कि उसे इन्द्रियों का प्रमाणसामर्थ्य भी मान्य है। वह आगमाधिपत्य पक्षका भी विरोध है, सो इसलिये कि उसे धर्माधर्म के विषय में अनिन्द्रिय अर्थात् मन और आत्मा दोनों का प्रमाणसामर्थ्य इष्ट है।

## ४. प्रमेय प्रदेशका विस्तार

जैसी प्रमाणशक्ति की मर्थादा वैसा ही प्रमेय का क्षेत्र विस्तार अतएव मात्र इन्द्रिय-सामर्थ्य माननेवाले चार्वाक के सामने सिर्फ स्थूल या दृश्य विश्वका ही प्रमेय क्षेत्र रहा, जो एक

या दूसरे रूपमें अनिन्द्रिय प्रमाण का सामर्थ्य माननेवालों की दृष्टि में अनेकघा विस्तीर्ण हुआ। अनिन्द्रिय सामध्येवादी कोई क्यों न हो पर सबको स्थूल विश्व के अलावा एक सूक्ष्म विश्व भी नजर आया । सूक्ष्म विश्व का दर्शन उन सबका बरावर होने पर भी उनकी अपनी जुदी-जुदी करूपनाओं के तथा परंपरागत भिन्न-भिन्न करूपनाओं के आधार पर सुक्ष्म प्रमेय के क्षेत्र में भी अनेक मत व संप्रदाय स्थिर हुए जिनको हम अति संक्षेप में दो विभागों में बाँटकर समझ सकते हैं। एक विभाग तो वह जिसमें जह और चेतन दोनों प्रकार के सुक्ष्म तत्त्वों को मानने-वालोंका समावेश होता है। दूसरा वह जिसमें केवल चेतन या चैतन्य रूप ही सूक्ष्म तस्व को माननेवालों का समावेश होता है। पाश्चात्य तस्वज्ञानकी अपेक्षा भारतीय तस्वज्ञान में यह एक ध्यान देने योग्य मेद है कि इसमें सूक्ष्म प्रमेयतत्त्व माननेवाला अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो स्थूल भौतिक विश्व की तह में एकमात्र सुक्ष्म जड़तत्त्व ही मानता हो और सुक्ष्म जगत् में चेतन तत्त्वका अस्तित्व ही न मानता हो । इसके विरुद्ध ऐसे तत्त्वज्ञ भारत में होते आये हैं जो स्थूल विश्व के अन्तरतल में एक मात्र चेतन तत्त्व का सूक्ष्म जगत मानते हैं। इसी अर्थ में भारत को चैतन्यवादी समझना चाहिए । भारतीय तत्त्वज्ञान के साथ पुनर्जन्म, कर्मवाद और बन्ध-मोक्ष की धार्मिक या आचरण लक्षी करूपना भी मिली हुई है जो सुक्ष्म विश्व माननेवाले सभी को निर्विवाद मान्य है और सभीने अपने-अपने तत्त्व ज्ञान के ढांचे के अनुसार चेतन तस्वके साथ उसका मेरु बिठाया है। इन सक्ष्म तस्वदर्शी परंपराओं में मुख्यतया चार वाद ऐसे देखे जाते हैं, जिनके बरू पर उस-उस परंपरा के आचार्यों ने स्थूळ और सूक्ष्म विश्वका ह संबंध बतकाया है या कार्य कारण का मेल बिठाया है। वे वाद ये हैं-१ आरंभवाद, २ परि-णामवाद, ३ प्रतीत्यसमुत्पादवाद और ४ विवर्तवाद।

आरम्भवाद के संक्षेप में चार रूक्षण हैं—(१) परस्पर भिन्न ऐसे अनन्त मूरू कारणों का स्वीकार, (२) कार्य और कारण का आत्यन्तिक भेद, (३) कारण नित्य हो या अनित्य पर कार्योत्पत्ति में उसका अपरिणामी ही रहना, (१) अपूर्व अर्थात् उत्पत्ति के पहिले असत् ऐसे कार्य की उत्पत्ति या किश्चित्कालीन सत्ता।

परिणामवाद के रूक्षण ठीक आरंभवाद से ऊरूटे हैं—(१) एक ही मूल कारण का स्वीकार, (२) कार्यकारण का वास्तविक अमेद, (३) नित्य कारण का भी परिणामी होकर ही रहना तथा प्रवृत्त होना, (४) कार्य मात्र का अपने-अपने कारण में और सब कार्यों का मूल कारण में तीनों काल में अस्तित्व अर्थात् अपूर्व वस्तु की उत्पत्ति का सर्वथा इन्कार।

प्रतीत्यसमुत्पाद वाद के तीन रूक्षण हैं—(१) कारण और कार्य का आत्यन्तिक मेद, (२) किसी भी नित्य या परिणामी कारण का सर्वथा अस्वीकार, (३) और प्रथम से असत् ऐसे कार्यमात्र का उत्पाद ।

विवर्तवाद के तीन रुक्षण ये हैं—(१) किसी एक पारमार्थिक सत्य का स्वीकार जो क उत्पादक है और न परिणामी, (२) स्थूल या सूक्ष्म मासमान जगत् की उत्पत्ति का या

उसे परिणाम मानने का सर्वथा निषेष, (३) स्थूल जगत् का अवास्तविक या कारपनिक अस्तित्व अर्थात् मायिक भासमात्र ।

१ आरंभवाद—इसका मन्तव्य यह है कि परमाणुक्तप अनन्त सूक्ष्म तत्त्व जुदे-जुदे हैं जिनके पारस्परिक संबंधोंसे स्थूछ भौतिक जगत् का नया ही निर्माण होता है जो फिर सर्वधा नष्ट भी होता है। इसके अनुसार वे सूक्ष्म आरंभक तत्त्व अनादि निषन हैं, अपरिणामी है। अगर फेर फार होता है तो उनके गुणधर्मों में ही होता है। इस वाद ने स्थूछ भौतिक जगत् का संबंध सूक्ष्म भूत के साथ छगाकर फिर सूक्ष्म चेतनतत्त्व का भी अस्तित्व माना है। उसने परस्पर भिन्न ऐसे अनन्त चेतन तत्त्व माने जो अनादिनिधन एवं अपरिणामी ही हैं। इस बाद ने जैसे सूक्ष्म भृत तत्त्वों को अपरिणामी ही मानकर उनमें उत्पन्न नष्ट होनेवाले गुण धर्मों के अस्तित्व की अलग करूपना की वैसे ही चेतन तत्त्वों को अपरिणामी मानकर भी उनमें उत्पाद-विनाश-शाली गुण-धर्मों का अलग ही अस्तित्व स्वीकार किया है। इस मतके अनुसार स्थूछ भौतिक विश्व का सूक्ष्म भूत के साथ तो उपादानोपादेय भाव संबंध है पर सूक्ष्म चेतन तत्त्व के साथ सिर्फ संयोग संबंध है।

२ परिणामवाद-इसके मुख्य दो मेद हैं (अ) प्रधानपरिणामवाद और (ब) ब्रह्म-परिणामवाद।

( अ ) प्रधानपरिणामवाद के अनुसार स्थूल विश्व के अन्तस्तल में एक सूक्ष्म प्रधान नामक ऐसा तत्त्व है जो ज़ुदे ज़ुदे अनन्त परमाणु रूप न होकर उनसे भी सूक्ष्मतम स्वरूप में अलण्ड रूप से वर्तमान है और जो खुद ही परमाणुओं की तरह अपरिणामी न रह कर अनादि अनन्त होते हुए भी नाना परिणामों में परिणत होता रहता है। इस वाद के अनुसार स्थूल भौतिक विश्व यह सूक्ष्म प्रधान तत्त्व के दृश्य परिणामों के सिवाय और कुछ नहीं । इस वाद में परमाण्याद की तरह सुक्ष्म तत्त्व अपरिणामी रह कर उसमें से स्थूल भौतिक विश्व का नया निर्माण नहीं होता। पर वह सुक्ष्म प्रधान तत्त्व जो स्वयं परमाणु की तरह जड़ ही है, नाना दृश्य भौतिक रूप में बदलता रहता है। इस प्रधान परिणामवाद ने स्थूल विश्व का सुक्ष्म पर जड़ ऐसे एक मात्र प्रधान तत्त्व के साथ अमेद संबंध लगा कर सूक्ष्म जगत् में चेतन तत्त्वों का भी अस्तित्व स्वीकार किया । इस वाद के चेतन तत्त्व आरंभवाद की तरह अनन्त ही हैं पर फर्क दोनों का यह है कि आरंभवाद के चेतन तत्त्व अपरिणामी होते हुए भी उत्पाद विनाश बाले गुण-धर्म युक्त हैं जब कि प्रधानपरिणामवाद के चेतन तत्त्व ऐसे गुण-धर्मों से युक्त नहीं । वे स्वयं भी कूटस्थ होने से अपरिणामी हैं और निर्धर्मक होने से किसी उत्पादविनाशशास्त्री गुण-धर्म को भी धारण नहीं करते । उसका कहना यह है कि उत्पाद-विनाशवाले गुणधर्म जब सूक्ष्म मृत में देखे जाते हैं तब सूक्ष्म चेतन कुछ विरुक्षण ही होना चाहिए । अगर सूक्ष्म चेतन चेतन हो कर भी वैसे गुण-धर्मयुक्त हो तब जड सूक्ष्म से उनका वैलक्षण्य क्या रहा ?। अतएव वह कहता है कि अगर सुक्ष्म चेतन का अस्तित्व मानना ही है तव तो सूक्ष्य मृत की अपेक्षा विरुक्षणता छाने के किये उन्हें न केवरु निर्धर्मक ही मानना

उचित है बिक अपरिणामी भी मानना जरूरी है। इस तरह प्रधानपरिणामवाद में चेतन तस्व आये पर वे निर्धर्मक और अपरिणामी ही माने गए।

(ब) ब्रह्मपरिणामवाद जो प्रधानपरिणामवाद का ही विकसित रूप जान पड़ता है उसने यह तो मान लिया कि स्थूल विश्व के मूल में कोई सूक्ष्म तत्त्व है जो स्थूल विश्व का कारण है। पर उसने कहा कि ऐसा सूक्ष्म कारण जड प्रधान तत्त्व मान कर उससे भिन्न सूक्ष्म चेतन तत्त्व भी मानना और वह भी ऐसा कि जो अजागलस्तन की तरह सर्वथा अकि खिलिर सो युक्ति संगत नहीं। उसने प्रधानवाद में चेतन तत्त्व के अस्तित्व की अनुपयोगिता को ही नहीं देखा बिश्व चेतन तत्त्व में अनन्त संख्या की करूपना को भी अनावश्यक समझा। इसी समझ से उसने सूक्ष्म जगत् की करूपना ऐसी की जिससे स्थूल जगत की रचना भी घट सके और अकि खित्कर ऐसे अनन्त चेतन तत्त्वों की निष्प्रयोजन करूपना का दोष भी न रहे। इसीसे इस बाद ने स्थूल विश्व के अन्तस्तल में जड चेतन ऐसे परस्पर विरोधी दो तत्त्व न मानकर केवल एक ब्रह्म नामक चेतन तत्त्व ही स्वीकार किया और उसका प्रधान परिणाम की तरह परिणाम मान लिया जिससे उसी एक चेतन ब्रह्म तत्त्व में से दूसरे जड चेतनमय स्थूल विश्व का आविर्भावतिरोभाव घट सके। प्रधानपरिणामवाद और ब्रह्मपरिणामवाद में फर्क इतना ही है कि पहिले में जड परिणामी ही है और चेतन अपरिणामी ही है जब दूसरे में अंतिम सूक्ष्म तत्त्व एक मात्र चेतन ही है जो स्वयं ही परिणामी है और उसी चेतन में से आगे के जड चेतन ऐसे दो परिणाम प्रवाह चले।

र प्रतीत्यसमुत्पादवाद-यह भी स्थूल भूत के नीचे जड और चेतन ऐसे दो सूक्ष्म तत्त्व मानता है जो क्रमशः रूप और नाम कहलाते हैं। इस वाद के जड और चेतन दोनों सूक्ष्म तत्त्व परमाणु रूप हैं, आरंभवाद की तरह केवल जड तत्त्व ही परमाणु रूप नहीं। इस वाद में परमाणु का स्वीकार होते हुए भी उसका स्वरूप आरंभवाद के परमाणु से बिलकुल भिन्न माना गया है। आरंभवाद में परमाण अपरिणाभी होते हुए भी उनमें गुणधर्मी की उत्पाद-विनाश परंपरा अलग मानी जाती है। जब कि यह प्रतीत्यसमुत्पादवाद उस गुणधर्मी की उत्पाद-विनाश परंपरा को ही अपने मत में विशिष्ट रूप से ढाल कर उसके आधारमृत स्थायी परमाणु द्रज्यों को बिलकुल नहीं मानता । इसी तरह चेतन तत्त्व के विषय में भी यह वाद कहता है कि स्थायी ऐसे एक या अनेक कोई चेतन तत्त्व नहीं । अलबता मृक्ष्म जड उत्पाद विनाश शास्त्री परंपरा की तरह दूसरी चैतन्यरूप उत्पादविनाशशास्त्री परंपरा भी मूल में जड से भिन्न ही सृक्ष्म जगत् में विद्यमान है जिसका कोई स्थायी आधार नहीं। इस वाद के परमाणु इसिक्टिये परमाणु कहलाते हैं कि वे सबसे अतिसूक्ष्म और अविभाज्य मात्र हैं। पर इसिलिये परमाणु नहीं कहलाते कि वे कोई भविभाज्य स्थायी द्रव्य हों। यह वाद कहता है कि गुणधर्म रहित कूटस्थ चेतन तत्त्व जैसे अनुपयोगी हैं वैसे ही गुणधर्मी का उत्पाद विनाश मान लेने पर उसके आधार रूप से फिर स्थायी द्रव्य की कल्पना करना भी निरर्थक है। अत-एव इस वाद के अनुसार सृक्ष्म जगत् में दो घाराएँ फल्कित होती हैं जो परस्पर बिलकुल भिन्न

हो कर भी एक दूसरे के असर से खाली नहीं। प्रधान परिणाम या ब्रह्म परिणाम बाद से इस बाद में फर्क यह है कि इसमें उक्त दोनों वादों की तरह किसी भी स्थायी द्रव्य का अस्तित्व नहीं माना जाता। ऐसा शंकु या कीलक स्थानीय स्थायी द्रव्य न होते हुए भी पूर्व परिणाम-क्षण का यह स्वभाव है कि वह नष्ट होते होते दूसरे परिणाम-क्षण को पैदा करता ही जायगा। अर्थात् उत्तर परिणाम-क्षण विनाशोन्मुल पूर्व परिणाम के अस्तित्वमात्र के आश्रय से आप ही आप निराधार उत्पन्न हो जाता है। इसी मान्यता के कारण यह प्रतीत्यसमुत्यादवाद कह-। लाता है। वस्तुतः प्रतीत्यसमुत्यादवाद परमाणुवाद भी है और परिणामवाद भी। फिर भी तात्विक रूप में वह दोनों से भिन्न है।

8 विवर्तवाद – विवर्तवाद के मुख्य दो भेद हैं ( म ) नित्यब्रह्मविवर्त और ( ब ) क्षणिक विज्ञान विवर्त । दोनों विवर्तवाद के अनुसार स्थूल विश्व यह निरा भासमात्र या करूरनामात्र है, जो माया या वासनाजनित है। विवर्तवाद का अभिमाय यह है कि जगत् या विश्व कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जिसमें बाह्य और आन्तरिक या स्थूल और सूक्ष्म तत्त्व अलग अलग और खण्डित हों। विश्व में जो कुछ वास्तविक सत्य हो सकता है वह एक ही हो सकता है क्योंकि विश्व वस्तुतः अखण्ड और अविभाज्य ही है। ऐसी दशा में जो बाह्यत्व-आन्तरस्व, ह्रस्वत्व-दीर्घत्व, दुरत्व-समीपत्व आदि धर्मद्वन्द्व माळम होते हैं वे मात्र कारूपनिक हैं। अतएव इस बाद के अनुसार लोकसिद्ध स्थूल विश्व केवल कारूपनिक और प्रातिभासिक सत्य है। पारमार्थिक सत्य उसकी तह में निहित है जो विशुद्ध ध्यानगम्य होने के कारण अपने असली स्वह्म में प्राकृत जनों के द्वारा प्राह्म नहीं।

न्याय-वैशेषिक और पूर्व मीमांसक आरंभवादी हैं। प्रधानपरिणामवाद सांख्य-योग और चरक का है। ब्रह्मपरिणामवाद के समर्थक भंतृपपञ्च आदि प्राचीन वेदान्ती और आधुनिक वल्लभाचार्य हैं। प्रतीत्यसमुत्पादवाद बौद्धों का है और विवर्तवाद के समर्थक शाङ्कर वेदान्ती, विज्ञानवादी और शुन्यवादी हैं।

उपर जिन वादोंका वर्णन किया है उनके उपादानरूप विचारोंका ऐतिहासिक कम संभ-वतः ऐसा जान पड़ता है—गुरू में वास्तविक कार्यकारणभाव की लोज जड़ जगत तक ही रही। वहीं तक वह परिमित रहा। कमग्रः स्थूल के उस पार चेतन तत्त्व की शोध—करूपना होते ही हश्य और जड़ जगत में प्रथम से ही सिद्ध उस कार्यकारणभाव की परिणामिनि-त्यता रूप से चेतन तत्त्व तक पहुँच हुई। चेतन भी जड़ की तरह अगर परिणामिनित्य हो तो किर दोनों में अन्तर ही क्या रहा ! इस प्रश्न ने किर चेतन को कायम रख कर उसमें कूटस्थ नित्यता मानने की ओर तथा परिणामिनित्यता या कार्यकारणभाव को जड जगत तक ही परिमित रखने की ओर विचारकों को भेरित किया। चेतन में मानी जानेवाली कूटस्थ नित्यता का परीक्षण किर गुरू हुवा। जिसमें से अन्ततोगत्वा केवल कूटस्थ नित्यता ही नहीं चिक जडगत परिणामिनित्यता भी छुस होकर मात्र परिणमन धारा ही शेष रही। इस प्रकार एक तरफ आत्यन्तिक विश्वेषण ने मात्र परिणाम या क्षणिकत्व विचार को जन्म दिया तब दूसरी ओर आत्यन्तिक समन्वय बुद्धि ने चैतन्यमात्रपारमार्थिकवाद को जन्माया । समन्वय बुद्धि ने अन्त में चैतन्य तक पहुँच कर सोचा कि जब सर्व व्यापक चैतन्य तत्त्व है तब उससे मिन्न जड़ तत्त्व की वास्तिविकता क्यों मानी जाय ! और जब कोई जड़तत्त्व अळग नहीं तब यह दृश्यमान परिणमन-धारा भी वास्तिविक क्यों ! इस विचार ने सारे मेद और जड़ जगत् को मात्र काल्पनिक मनवाकर पारमार्थिक चैतन्यमात्रवाद की स्थापना कराई ।

उक्त विचार क्रम के सोपान इस तरह रखे जा सकते हैं-

- १ जड़ मात्र में परिणामिनित्यता।
- २ जड़ चेतन दोनों में परिणामिनित्यता।
- ३ जड़ में परिणामिनित्यता और चेतन में कूटस्थनित्यता का विवेक ।
- ४ (अ) क्टस्थ और परिणामि दोनों नित्यता का होप और मात्र परिणामप्रवाह की सत्यता ।
  - ( ब ) केवल क्ट्रस्थ चैतन्य की ही या चैतन्यमात्र की सत्यता और तद्भित्र सबकी काल्पनिकता या असत्यता।

जैन परम्परा दृश्य विश्व के अलावा परस्पर अत्यन्त भिन्न ऐसे जड़ और चेतन अनन्त सूक्ष्म तत्त्वों को मानती है। वह स्थूल जगत को सूक्ष्म जड़ तत्त्वों का ही कार्य या रूपान्तर मानती है। जैन परंपरा के सुक्ष्म जड़ तत्त्व परमाणुरूप हैं। पर वे आरम्भवाद के परमाणु की अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म माने गये हैं। परमाण्वादी होकर भी जैन दर्शन परिणामबाद की तरह परमाणुओं को परिणामी मानकर स्थूल जगत को उन्हीं का रूपान्वर या परिणाम मानता है। बस्तुतः जैन दर्शन परिणामवादी है। पर सांख्य योग तथा प्राचीन वेदान्त आदि के परिणा-ै मवाद से जैन परिणामवाद का खास अन्तर है। वह अन्तर यह है कि सांख्य-योग का परि-णामवाद चेतन तत्त्व से अस्प्रष्ट होने के कारण जड़ तक ही परिमित है और भर्तृपपञ्च आदि का परिणामवाद मात्र चेतनतत्त्वस्पर्शी है । जब कि जैन परिणामवाद जड़-चेतन, स्थूल-सूक्ष्म समग्र वस्तुस्पर्शी है अतएव जैन परिणामवाद को सर्वव्यापक परिणामवाद समझना चाहिए। भर्तृपपञ्चका परिणामवाद भी सर्व व्यापक कहा जा सकता है फिर भी उसके और जैन के परिणामवाद में अन्तर यह है कि भर्तृपपश्च का 'सर्व' चेतन ब्रह्ममात्र है तद्धिल और कुछ नहीं। जब कि जैन का 'सर्व' अनन्त जड़ और चेतन तत्त्वों का है। इस तरह आरम्भ और परिणाम दोनों वादों का जैन दर्शन में ज्यापकरूप में पूरा स्थान तथा समन्वय है। पर उसमें प्रतीत्यसमुत्पाद तथा विवर्तवाद का कोई स्थान नहीं है। वस्तुमात्र को परिणामी । नित्य और समानरूप से वास्तविक सत्य मानने के कारण बैनदर्शन प्रतीत्यसमुत्पाद तथा ं विवर्तवाद का सर्वथा विरोध ही करता है जैसा कि न्याय-वैशेषिक सांख्य-योग आदि भी करते हैं । न्याय-वैशेषिक सांरूय-योग आदि की तरह जैन दर्शन चेतनबहुत्ववादी है सही, पर उसके चेतन तत्त्व अनेक दृष्टि से भिन्न स्वरूप वाले हैं । जैन दर्शन न्याय, सांख्य, आदि की तरह चेतन को न सर्वे बापक द्रव्य मानता है और न विशिष्टाद्वेत आदि की तरह अण्

मात्र ही मानता है और बौद्ध दर्शन की तरह ज्ञान की निर्द्रव्यकधारामात्र । जैनाभिमत समझ चेतन तस्व मध्यम परिमाण वाले और संकोच-विस्तारशील होने के कारण इस विषय में ज़ द्रव्यों से अत्यन्त विलक्षण नहीं । न्याय-वैशेषिक और योगदर्शन मानते हैं कि आत्मत्व या चेतनत्व समान होने पर भी जीवात्मा और परमात्मा के बीच मौलिक मेद है अर्थात् जीवात्मा कभी परमात्मा या ईश्वर नहीं और परमात्मा सदा से ही परमात्मा या ईश्वर है कभी जीव— बन्धनवान नहीं होता । जैन दर्शन इससे बिलकुल उल्टा मानता है जैसा कि वेदान्त आदि मानते हैं । वह कहता है कि जीवात्मा और ईश्वर का कोई सहज मेद नहीं । सब जीवात्माओं में परमात्मशक्ति एक-सी है जो साधन पाकर व्यक्त हो सकती है और होती भी है । अलबत्ता जैन और वेदान्त का इस विषय में इतना अन्तर अवश्य है कि वेदान्त एकपरमात्म-वादी है जब जैनदर्शन चेतन बहुत्ववादी होने के कारण तात्त्विकरूप से बहुपरमात्मवादी है ।

जैन परम्परा के तत्त्वपतिपादक प्राचीन, अर्वाचीन, प्राकृत, संस्कृत कोई भी अन्थ क्यों न हों पर उन सबमें निरूपण और वर्गीकरण प्रकार भिन्न भिन्न होने पर भी प्रतिपादक दृष्टि और प्रतिपाद्य प्रमेय, प्रमाता आदि का स्वरूप वही है जो संक्षेप में ऊपर स्पष्ट किया गया। 'प्रमाण-मीमांसा' भी उसी जैन दृष्टि से उन्हीं जैन मन्तन्थों का हार्द अपने ढंग से प्रगट करती है।



#### § २. बाह्य स्वरूप।

प्रस्तुत 'प्रमाणमीमांसा' के बाह्य स्वरूप का परिचय निम्न लिखित मुद्दों के वर्णन से हो सकेगा—शैली, विभाग, परिमाण, और भाषा।

प्रमाणमीमांसा सूत्रशैली का प्रन्थ है। वह कणाद सूत्रों या तत्त्वार्थ सूत्रों की तरह न दश अध्यायों में है, और न जैमिनीय सूत्रों की तरह बारह अध्यायों में । बादरायण सूत्रों की तरह चार अध्याय भी नहीं और पातज्ञल सूत्रों की तरह मात्र चार पाद ही नहीं । वह अक्षपाद के सूत्रों की तरह पांच अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय कणाद या अक्ष-पाद के अध्याय की तरह दो दो आहिकों में परिसमाप्त है। हेमचन्द्र ने अपने जुदे २ विषय के प्रन्थों में विभाग के जुदे जुदे कम का अवलम्बन करके अपने समय तक में प्रसिद्ध संस्कृत वाक्मय के प्रतिष्ठित सभी शालाओं के प्रन्थों के विभाग कम को अपने साहित्य में अपनाया है। किसी में उन्होंने अध्याय और पाद का विभाग रखा, कहीं अध्यायमात्र का और कहीं पर्व, सर्ग काण्ड आदि का। प्रमाणमीमांसा तर्क प्रन्थ होने के कारण उसमें उन्होंने अक्षपाद के प्रसिद्ध न्यायसूत्रों के अध्याय-आहिक का ही विभाग रखा, जो हेमचन्द्र के पूर्व अकलक — ने जैन वाक्मय में शुक्ष किया था।

प्रमाणमीमांसा पूर्ण उपलब्ध नहीं। उसके मूलसूत्र भी उतने ही मिलते हैं जितनों की कृति लम्य है। अतएव अगर उन्होंने सब मूलसूत्र रचे भी हों तब भी पता नहीं चल सकता कि उनकी कुछ संख्या कितनी होगी। उपलब्ध सूत्र १०० ही हैं और उतने ही सूत्रों की

वृत्ति भी है। अन्तिम उपलब्ध २.१.३५ की वृत्ति पूर्ण होने के बाद एक नये सूत्र का उत्थान उन्होंने शुरू किया है और उस अध्रे उत्थान में ही खण्डित लभ्य प्रन्थ पूर्ण हो जाता है। माल्रम नहीं कि इसके आगे कितने सूत्रों से वह आह्विक पूरा होता। जो कुछ हो पर उपलब्ध प्रन्थ दो अध्याय तीन आह्विक मात्र है जो स्वोपज्ञ वृत्ति सहित ही है।

यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि प्रमाणमीमांसा किस भाषा में है, पर उसकी भाषा विषयक योग्यता के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। इसमें सन्देह नहीं कि जैन वाङ्मय में संस्कृत भाषा के प्रवेश के बाद उत्तरोत्तर संस्कृत भाषा का वैशारय और प्राइन्छ लेखपाटव बढ़ता ही आ रहा था फिर भी हेमचन्द्र का लेख वैशारय कमसे कम जैन वाङ्मय में तो मूर्धन्य स्थान रखता है। वैयाकरण, आल्ड्झारिक, किन और कोषकार रूप से हेमचन्द्र का स्थान न केवल समग्र जैन परंपरा में बिक्क भारतीय विद्वत्परंपरा में भी असाधारण रहा। यही उनकी असाधारणता और व्यवहारदक्षता प्रमाणमीमांसा की भाषा व रचना में स्पष्ट होती है। भाषा उनकी वाचस्पित मिश्र की तरह नपी-तूली और शब्दाइंवर शुन्य सहज प्रसन्न है। वर्णन में न उतना संक्षेप है जिससे वक्तव्य अस्पष्ट रहे और न इतना विस्तार है जिससे ग्रन्थ केवल शोभा की वस्तु बना रहे।

# ३. जैन तर्कसाहित्य में प्रमाणमीमांसा का स्थान ।

जैन तर्क साहित्य में प्रमाणमीमांसा का स्थान क्या है इसे समझने के लिये जैन साहित्य के परिवर्तन या विकास संबंधी युगों का ऐतिहासिक अवलोकन करना जरूरी है। ऐसे युग संक्षेप में तीन हैं—१ आगमयुग, २ संस्कृतप्रवेश या अनेकान्तस्थापन युग, ३ न्याय—प्रमाणस्थापन युग।

पहला युग भगवान महावीर या उनके पूर्ववर्ती भगवान पार्श्वनाथ से लेकर आगम संक-हे लना—विक्रमीय पञ्चम-षष्ट शताब्दी तक का करीब हजार-बारह सौ वर्ष का है। दूसरा युग करीब दो शताब्दियों का है जो करीब विक्रमीय छठी शताब्दी से शुरू होकर सातवीं शताब्दी तक में पूर्ण होता है। तीसरा युग विक्रमीय आठवीं शताब्दी से लेकर अठारहवीं शताब्दी तक करीब एक हजार वर्ष का है।

सांप्रदायिक संघर्ष और दार्शनिक तथा दूसरी विविध विद्याओं के विकास—विस्तार के प्रभाव के सबब से जैन परंपरा की साहित्य की अन्तर्भुल या बहिर्भुल प्रवृत्ति में कितना ही युगा-न्तर जैसा स्वरूप मेद या परिवर्तन क्यों न हुआ हो पर जैसा हमने पहिले सूचित किया है वैसा ही अब से इति तक देखने पर भी हमें न जैन दृष्टि में परिवर्तन माख्य होता है और न उसके बाह्य-आभ्यन्तर तात्त्विक मन्तरूयों में।

### १. आगमयुग

इस युग में भाषा की दृष्टि से प्राकृत या लोक भाषाओं की ही प्रतिष्ठा रही जिससे संस्कृत भाषा और उसके वाङ्गय के परिशीलन की ओर आत्यन्तिक उपेक्षा का होना सहज था

जैसा कि बौद्ध परंपरा में भी था। इस युग का प्रमेय निरूपण आचार लक्षी होने के कारण उसमें मुख्यतया स्वमतपदर्शन का ही भाव है। राजसभाओं और इतर वादगोष्ठिओं में विजय भावना से प्रेरित होकर शास्त्रार्थ करने की तथा खण्डनप्रधान प्रन्थनिर्माण की प्रवृत्ति का भी इस युग में अभाव-सा है। इस युग का प्रधान लक्षण जड़-चेतन के मेद-प्रमेदों का विस्तृत वर्णन तथा अहिंसा-संयम-तप आदि आचारोंका निरूपण करना है।

आगम युग और संस्कृत युग के साहित्य का पारस्परिक अन्तर संक्षेप से इतने ही में कहा जा सकता है कि पहिले युग का जैन साहित्य बौद्ध साहित्य की तरह अपने मूळ उद्देश के अनुसार लोकभोग्य ही रहा है। जब कि संस्कृत भाषा और उसमें निबद्ध तर्क साहित्य के अध्ययन की व्यापक प्रवृत्ति के बाद उसका निरूपण सूक्ष्म और विश्वद होता गया है सही पर साथ ही साथ वह इतना जिटल भी होता गया कि अन्त में संस्कृतकालीन साहित्य लोकभोग्यता के मूल उद्देश से च्यूत होकर केवल विद्वद्वोग्य ही बनता गया।

## २. संस्कृतप्रवेश या अनेकान्तस्थापन युग

संभवतः वाचक उमास्वाति या तत्सदृश अन्य आचार्यों के द्वारा जैन वाङ्मय में संस्कृत भाषा का प्रवेश होते ही दूसरे युग का परिवर्तनकारी रुक्षण शुरू होता है जो बौद्ध परंपरा में तो अनेक शताब्दी पहिले ही शुरू हो गया था। इस युग में संस्कृत भाषा के 🐭 अभ्यास की तथा उसमें अन्थपणयन की प्रतिष्ठा स्थिर होती है। इसमें राजसभापवेश, पर-वादियों के साथ वादगोष्ठी और परमतखण्डन की प्रधान दृष्टिसे स्वमत स्थापक प्रन्थों की रचना-ये प्रधानतया नजर आते हैं। इस युग में सिद्धसेन जैसे एक-आध आचार्य ने जैन न्याय की व्यवस्था दशीने वाला एक आध प्रनथ भले ही रचा हो पर अब तक इस युग मैं जैनन्याय या प्रमाणशास्त्रों की न तो पूरी व्यवस्था हुई जान पड़ती है और न तद्विषयक तार्किक साहित्य का निर्माण ही देखा जाता है। इस युग के जैन तार्किकों की प्रवृत्ति की प्रधान दिशा दार्शनिक क्षेत्रों में एक ऐसे जैन मन्तव्य की स्थापना की ओर रही है जिसके बिखरे हए और कुछ स्पष्ट-अस्पष्ट बीज आगम में रहे और जो मन्तव्य आगे जाकर भार-तीय सभी दर्शन परंपरा में एक मात्र जैन परंपरा का ही समझा जाने लगा, तथा जिस मन्तन्य के नाम पर आज तक सारे जैन दर्शन का व्यवहार किया जाता है, वह मन्तव्य है अनेकान्त-बाद का । दसरे युग में सिद्धसेन हो या समन्तभद्र, मल्लवादी हो या जिनभद्र सभी ने दर्शना-स्तरों के सामने अपने जनमत की अनेकान्त इष्टि तार्किक शैलीसे तथा परमत खण्डन के अभिपाय से इस तरह रखी है कि जिससे इस युग को अनेकान्त स्थापन युग ही कहना समु-चित होगा । हम देखते हैं कि उक्त आचार्यों के पूर्ववर्ती किसीके प्राकृत या संस्कृत प्रनथ में न तो वैसी अनेकान्त की तार्किक स्थापना है और न अनेकान्त मूलक सप्तभन्नी और नयवाद का वैसा तार्किक विश्वेषण है, जैसा हम सन्मति, द्वात्रिंशतद्वात्रिंशिका, न्यायावतार स्वयंभूस्तोत्र, भाप्त-मीमांसा, युक्त्यमुशासन, नयचक और विशेषावस्यक भाष्य में पाते हैं। इस युग के

तर्क-दर्शन निष्णात जैन आचारों ने नयबाद, ससमङ्की और अनेकान्तवाद की प्रवल और स्पष्ट स्थापना की ओर इतना अधिक पुरुषार्थ किया कि जिसके कारण जैन और जैनेतर परंपराओं में जैन दर्शन अनेकान्त दर्शन के नाम से ही प्रतिष्ठित हुआ। और बौद्ध तथा ब्राह्मण दार्श्वनिक पण्डितों का रूक्ष्य अनेकान्त खण्डन की ओर गया तथा वे किसी-न-किसी प्रकार से अपने प्रन्थों में मात्र अनेकान्त या सप्तमङ्की का खण्डन करके ही जैन दर्शन के मन्तव्यों के खण्डन की इतिश्री समझने रूगे। इस युग की अनेकान्त और तन्मूरूक वादों की स्थापना इतनी गहरी हुई कि जिसपर उत्तरवर्ती अनेक जैनाचारों ने अनेकघा पछवन किया है फिर भी उसमें नई मौलिक युक्तियों का शायद ही समावेश हुआ है। दो सो वर्ष के इस युग की साहित्यिक प्रवृत्ति में जैन न्याय और प्रमाण शास्त्र की पूर्वमूमिका तो तैयार हुई जान पड़ती है पर इसमें उस शास्त्र का व्यवस्थित निर्माण देखा नहीं जाता। इस युग की परमतों के सयुक्तिक खण्डन तथा दर्शनान्तरीय समर्थ विद्वानों के सामने स्वमत के प्रतिष्ठित स्थापन की भावना ने जैन परंपरा में संस्कृत भाषा के तथा संस्कृतनियद्ध दर्शनान्तरीय प्रतिष्ठित प्रन्थों के परिशीलन की प्रवल जिज्ञासा पैदा कर दी और उसी ने समर्थ जैन आचारों का रुक्ष्य अपने निजीन्याय तथा प्रमाण शास्त्र के निर्माण की ओर खींचा, जिसकी कमी बहुत ही अखर रही थी।

## ३. न्याय-प्रमाणस्थापन युग

उसी परिस्थिति में से अकलक जैसे घुरंधर व्यवस्थापक का जन्म हुआ। संभवतः अकरुक ने ही पहिले-पहल सोचा कि जैन परंपरा के ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता आदि सभी पदार्थी का निरूपण तार्किक शैली से संस्कृत भाषा में वैसा ही शास्त्रवद करना आवश्यक है जैसा ब्राह्मण और बौद्ध परंपरा के साहित्य में बहुत पहिले से हो गया है और जिसका अध्ययन मनिवार्य रूपसे जैन तार्किक करने रूगे हैं। इस विचार से अकरुक्क ने द्विमुखी प्रवृत्ति शुरू की । एक ओर तो बौद्ध और बाह्मण परंपराके महत्त्वपूर्ण प्रन्थोंका सक्ष्म परिशीलन और दूसरी ओर समस्त जैन मन्तव्यों का तार्किक विश्लेषण । केवल परमतों का निरास करने ही से अकलक का उद्देश्य सिद्ध हो नहीं सकता था। अतएव दर्शनान्तरीय शास्त्रों के सक्ष्म परिशीलन में से और जैन मत के तलस्पर्शा ज्ञान से उन्होंने छोटे-छोटे पर समस्त जैनतर्फ-प्रमाण शास्त्र के आधारस्तम्भम्त अनेक न्याय-प्रमाण विषयक प्रकरण रचे जो दिङ्नाग और खासकर धर्मकीर्ति जैसे बौद्ध तार्किकों के तथा उद्योतकर, कुमारिल आदि जैसे बाह्मण तार्किकों के प्रभाव से भरे हुवे होने पर भी जैन मन्तन्यों की बिलकुल नये सिरे और स्वतन्त्रभाव से स्थापना करते हैं। अकलकाने न्याय-प्रमाण शास्त्रका जैन परंपरा में जो प्राथमिक निर्माण किया, जो परिभाषाएँ, जो लक्षण व परीक्षण किया, जो प्रमाण-प्रमेय आदिका वर्गीकरण किया और परार्थानुमान तथा वादकथा आदि परमत-प्रसिद्ध वस्तुओं के संबंधमें जो जैन प्रणाही स्थिर की, संक्षेप में अबतक में जैन परंपरा में नहीं पर अन्य परंपराओं में प्रसिद्ध ऐसे तर्क. द्यास के अनेक पदार्थों को जैनदृष्टि से जैन परंपरा में जो सात्मीभाव किया तथा आगम सिद्ध अपने मन्तन्यों को जिस तरह दार्शनिकों के सामने रखने योग्य बनाया, वह सब उनके छोटे छोटे प्रन्थों में विद्यमान उनके असाधारण व्यक्तित्व का तथा न्याय-प्रमाणस्थापन युग का द्योतक है।

अफल्क के द्वारा पारब्ध इस युग में साक्षात् या परंपरा से अफल्क के शिष्य-प्रशिष्यों ने ही उनके सूत्रस्थानीय प्रन्थों को बड़े-बड़े टीकायन्थों से वैसे ही अलब्कृत किया जैसे धर्म-कीर्ति के प्रन्थों को उनके शिष्यों ने ।

अनेकान्त युग की मात्र पद्मप्रधान रचना को अकलक ने गद्य-पद्म में परिवर्तित किया था पर उनके उत्तरवर्ती अनुगामियों ने उस रचना को नानारूपों में परिवर्तित किया, जो रूप बौद्ध और ब्राह्मण परंपरा में प्रतिष्ठित हो चूके थे। माणिक्यनन्दी अकलक के ही विचार दोहन में से सूत्रों का निर्माण करते हैं। विद्यानन्द अकलक के ही सूक्तों पर या तो माप्य रचते हैं या तो पद्यवार्तिक बनाते हैं या दूसरे छोटे छोटे अनेक प्रकरण बनाते हैं। अनन्त-बीर्य, प्रभाचन्द्र और वादिराज जैसे तो अकलक्क संक्षिप्त सूक्तों पर इतने बड़े और विशद तथा जटिल भाष्य व विवरण कर डालते हैं कि जिससे तब तक में विकसित दर्शनान्तरीय विचार परंपराओं का एक तरह से जैन वाङ्मय में समावेश हो जाता है। दूसरी तरफ इवेताम्बर परंपराके आचार्य भी उसी अकलक्क स्थापित प्रणालीकी ओर झकते हैं। हरिभद जैसे आगमिक और तार्किक मन्थकार ने तो सिद्धसेन और समन्तमद्र आदि के मार्ग का प्रधान-तया अनेकान्तजयपता का आदि में अनुसरण किया पर धीरे-धीरे न्याय-प्रमाण विषयक स्वतन्त्र मन्थ प्रणयन की प्रवृत्ति मी श्वेताम्बरा परंपरा में शुरू हुई । श्वेताम्बराचार्य सिद्धसेन ने न्यायावतार रचा था। पर वह निरा पारंभ मात्र था। अकलङ्क ने जैन न्याय की सारी व्यवस्था स्थिर कर दी। हरिभद्रने दर्शनान्तरीय सब वार्ताओं का समुचय भी कर दिया। इस भूमिका को लेकर शान्त्याचार्य जैसे श्वेतांबर तार्किक ने तर्कवार्तिक जैसा छोटा किन्तु सारगर्भ प्रनथ रचा, इसके बाद तो स्वेताम्बर परंपरा में न्याय और प्रमाण ग्रन्थों के संग्रह का, परिशीलन का और नये-नये अन्थ निर्माण का ऐसा पूर आया कि मानो समाजमें तबतक ऐसा कोई प्रतिष्ठित विद्वान् ही न समझा जाने लगा, जिसने संस्कृत भाषा में खास कर तर्क या प्रमाण पर मूल या टीका रूपसे कुछ न कुछ लिखा न हो । इस भावना में से ही अभयदेव का वादार्णव तैयार हुआ जो संभवतः तब तक के जैन संस्कृत प्रन्थों में सबसे बड़ा है। पर जैन परंपरा पोषक गूजरात गत सामाजिक-राजकीय सभी बलों का सबसे अधिक उपयोग वादीदेव सूरि के किया। उन्होंने अपने प्रनथ का स्याद्वादरत्नाकर यथार्थ ही नाम रखा । क्योंकि उन्होंने अपने समय तक में प्रसिद्ध सभी इनेताम्बर दिगम्बर तार्किकों के विचार का दोहन अपने प्रनथ में रख दिया जो -स्याद्वाद ही था। और साथ ही उन्होंने अपनी जानीब से ब्राह्मण और बौद्ध परंपरा की किसी भी शासा के मन्तव्यों की विस्तृत चर्चा अपने ग्रन्थ में न छोड़ी। चाहें विस्तार के कारण वह अन्य पाठ्य रहा न हो पर तर्कशास्त्र के निर्माण में और विस्तृत निर्माण में प्रतिष्ठा मानने वाले जैनमत की बदौलत एक रत्नाकर जैसा समग्र मन्तव्यरत्नों का संग्रह बन गया, जी कि केवल तरवज्ञान की दृष्टि से ही उपयोगी है, पर ऐतिहासिक दृष्टि से भी वड़े महत्त्व का है !

आगमिक साहित्य के प्राचीन और अति विशाल खजाने के उपरान्त तत्वार्थ से लेकर स्याद्वादरत्नाकर तक के संस्कृत व तार्किक जैन साहित्य की भी बहुत बड़ी राश्चि हैमचन्द्र के परिशीलन पथ में आई जिससे हेमचन्द्र का सर्वाक्षीण सर्जक व्यक्तित्व सन्तुष्ट होने के बजाय एक ऐसे नये सर्जन की ओर प्रवृत्त हुवा जो तब तक के जैन वाक्ष्मय में वपूर्व स्थान रख सके।

दिङ्नाग के न्यायमुख, न्यायप्रवेश आदि से प्रेरित होकर सिद्धसेन ने जैन परंपरा में न्याय-परार्थानुमान का अवतार कर ही दिया था। समन्तमद्र ने अक्षपाद के प्रावादकों (अध्याय चतुर्थ) के मतनिरास की तरह आप्त की मीमांसा के बहाने सप्तमङ्गी की स्थापना में पर प्रवा-दियोंका निरास कर ही दिया था। तथा उन्होंने जैनेतर शासनों से जैन शासनकी विशेष सयुक्तिकता का अनुशासन भी युक्त्यनुशासन में कर ही दिया था। धर्मकीर्ति के मनाण वार्तिक, प्रमाणविनिश्चय आदि से बल पाकर तीक्ष्णदृष्टि अकलक ने जैन न्याय का विदेश निश्चय-ज्यवस्थापन तथा जैन प्रमाणों का संग्रह अर्थात् विभाग, छक्षण आदि द्वारा निरूपण अनेक तरह से कर दिया था। अकलङ्क ने सर्वज्ञत्व, जीवत्व आदिकी सिद्धि के द्वारा धर्मकीर्ति जैसे पाज्ञ बौद्धों को जवाब भी दिया था। सूक्ष्मपञ्च विद्यानन्द ने आप्त की, पत्र की और प्रमाणों की परीक्षा द्वारा घर्मकीर्ति की तथा शान्तरक्षित की विविध परीक्षाओं का जैन परंपरा में सूत्रपात भी कर ही दिया था। माणिक्यनन्दी ने परीक्षामुख के द्वारा न्यायबिन्दु के से सूत्र मन्थ की कमी को दूर कर ही दिया था। जैसे धर्मकीर्ति के अनु-गामी विनीतदेव, धर्मीचर, प्रज्ञाकर, अर्चट आदि प्रखर तार्किकों ने उनके सभी मूळ प्रन्थों पर छोटे बड़े भाष्य या विवरण लिखकर उनके प्रन्थों को पठनीय तथा विचारणीय बनाकर बौद्ध न्यायशास्त्र को प्रकर्ष की भूमिका पर पहुँचाया था वैसे ही एक तरफ से दिगम्बर परंपरा में अकल्इ के संक्षित पर गहन सुक्तीं पर उनके अनुगामी अनन्तवीर्य, विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र और वादिराज जैसे विशारद तथा पुरुषार्थी तार्किकों ने विस्तृत व गहन भाष्य-विवरण आदि रचकर जैन न्याय शास्त्र को अतिसमृद्ध बनाने का सिल्सिला भी जारी कर ही दिया था और दूसरी तरफ से इवेताम्बर परंपरा में सिद्धसेन के संन्क्रत तथा प्राक्टत तर्क प्रकरणों को उनके अनुगामिओं ने टीका मन्यों से मुषित करके उन्हें विशेष सुगम तथा प्रचारणीय बनाने का भी प्रयत्न इसी युग में शुद्ध किया था। इसी सिल्सिले में से प्रभाचन्द्र के द्वारा प्रमेयों के कमल पर मार्तण्ड का पलर प्रकाश तथा न्याय के कुमुदों पर चन्द्र का सौन्य प्रकाश डाला ही गया था। अभयदेव के द्वारा तत्त्वबोधविधायिनी टीका या वादाणव रचा जाकर तस्वसंग्रह तथा प्रमाणवार्तिकालक्कार जैसे बड़े ग्रन्थों के अभाव की पूर्ति की गई थी। वादि देव ने रत्नाकर रचकर उसमें सभी पूर्ववर्ती जैन प्रन्थरतों का पूर्णतया संग्रह कर दिया था। यह सब हेमचन्द्र के सामने था। पर उन्हें माळ्म हुआ कि उस न्याय-प्रमाण विषयक साहित्य में कुछ माग तो ऐसा है जो अति महत्त्व का होते हुए भी एक २ विषय की ही चर्चा करता है या बहुत ही संक्षिस है। दूसरा भाग ऐसा है कि जो है तो सर्वविषयसंग्राही पर वह उत्तरीत्तर इतना अधिक विस्तृत तथा शब्दक्षिष्ट है कि जो सर्व साधारण के अभ्यास का विषय

बन नहीं सकता । इस विचार से हेमचन्द्र ने एक ऐसा प्रमाण विषयक प्रन्थ बनाना चाहा जो कि उनके समय तक चर्चित एक भी दार्शनिक विषय की चर्ची से खाछी न रहे और फिर भी वह पाठ्यक्रम योग्य मध्यम कद का हो। इसी दृष्टि में से 'प्रमाणमीमांसा' का जन्म हुआ। इसमें हेमचन्द्र ने पूर्ववर्ती आगमिक-तार्किक सभी जैन मन्तव्यों को विचार व मनन से पचा-कर अपने ढंग की विशद व अपनरुक्त सूत्रशैली तथा सर्वसंप्राहिणी विशदतम स्वीपज्ञ वृत्ति में सिन्नविष्ट किया। यद्यपि पूर्ववर्ती अनेक जैन प्रन्थों का सुसंबद्ध दोहन इस मीमांसा में है जो हिन्दी टिप्पणों में की गई तुलना से स्पष्ट हो जाता है फिर भी उसी अधूरी तुलना के आधार से यहाँ यह भी कह देना समुचित है कि प्रस्तुत अन्यके निर्माण में हेमचन्द्र ने प्रधान-तया किन किन अन्थों या अन्थकारों का आश्रय लिया है। निर्मिक्त, विशेषायस्यक भाष्य तथा तस्यार्थ जैसे आगमिक प्रन्थ तथा सिद्धसेन, समन्तभद्र, अकल्झ, माणिक्यनन्दी और विद्यानन्द की पायः समस्त कृतियाँ इसकी उपादान सामग्री बनी हैं। प्रभाचन्द्र के मार्तण्ड का भी इसमें प्रा असर है। अगर अनन्तवीर्य सचमुच हेमचन्द्र के पूर्ववर्ती या समकालीन वृद्ध रहे होंगे तो यह भी सुनिश्वत है कि इस प्रन्थ की रचना में उनकी छोटीसी प्रमेयरलगाला का विशेष उपयोग हुआ है। वादी देवसूरि की कृति का भी उपयोग इसमें स्पष्ट है; फिर भी जैन तार्किकों में से अकलक्क और माणिक्यनन्दी का ही मार्गानुगमन प्रधानतया देखा जाता है। उपयुक्त जैन-अन्थों में आए हुए ब्राह्मण बौद्ध अन्थों का उपयोग हो जाना तो स्वाभाविक ही था; फिर भी प्रमाणमीभांसा के सुक्ष्म अवलोकन तथा तुलनात्मक अभ्यास से यह भी पता चल जाता है कि हेमचन्द्र ने बौद्ध-त्राह्मण परंपरा के किन किन विद्वानों की कृतिओं का अध्ययन व परिशी-लन विशेषहर से किया था जो प्रमाणमीमांसा में उपयुक्त हुआ हो। दिङ्नाग, खास कर धर्म-कीर्ति, धर्मोत्तर, अर्चेट और शान्तरक्षित ये बौद्ध तार्किक इनके अध्ययन के विषय अवस्य रहे हैं । कणाद, भासर्वज्ञ, ब्योमिशिव, श्रीधर, अक्षपाद, वास्त्यायन, उद्बोतकर, जयन्त, वाच-स्पति मिश्र, शबर, प्रभाकर, कुपारिल आदि जुदी जुदी वैदिक परंपराओं के प्रसिद्ध विद्वानों की सब कृतियाँ प्रायः इनके अध्ययन की विषय रहीं। चार्वाक एकदेशीय जयराशि भट्ट का तस्वीपष्ठत भी इनकी दृष्टि के बाहर नहीं था। यह सब होते हुए भी हेमचन्द्र की भाषा तथा निरूपण रोडी पर धर्मकीर्ति, धर्मोत्तर, अर्चट भासवैज्ञ, वात्स्यायन, जयन्त, वाचस्पति, कुमारिङ आदि का ही आकर्षक प्रभाव पड़ा हुआ जान पड़ता है। अतएव यह अधूरे रूप में उपलब्ध प्रमाणमीमांसा भी ऐतिहासिक दृष्टि से जैन तर्कसाहित्य में तथा भारतीय दर्शनसाहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखती है।

# अ भारतीय प्रमाणशास्त्र में प्रमाणमीमांसा का स्थान

भारतीय प्रमाणशास्त्र में प्रमाणमीमांसा का तत्त्वज्ञान की दृष्टि से क्या स्थान है इसे ठीक २ समझने के लिये गुरूयतया दो प्रश्नों पर विचार करना ही होगा। जैनतार्किकों की भारतीय प्रमाणशास्त्रको क्या देन है, जो प्रमाणमीमांसा में सिक्विविष्ट हुई हो और जिसको

बिना जाने किसी तरह मारतीय प्रमाणशास्त्र का पूरा अध्ययन हो ही नहीं सकता। पूर्वा-चायों की उस देन में हेमचन्द्र ने अपनी ओर से कुछ भी विशेष अर्थण किया है या नहीं और किया है तो किन मुद्दों पर !

## १. जैनाचार्यों की भारतीय प्रमाणशास्त्र की देन

/ १. अनेकान्तवाद-सबसे पहली और सबसे श्रेष्ठ सब देनों की चाबी रूप जैनाचायों की मुख्य देन है अनेकान्त तथा नयवाद का शास्त्रीय निरूपण।

विश्व का विचार करनेवाली परस्पर भिन्न ऐसी मुख्य दो दृष्टियाँ हैं। एक है सामान्यगामिनी और दूसरी है विशेषगामिनी। पहली दृष्टि शुक्र में तो सारे विश्व में समानता ही
देखती है पर वह घीरे-घीरे अमेद की ओर झुकते २ अंत में सारे विश्व को एक ही मुल में
देखती है और फलतः निश्चय करती है कि जो कुछ प्रतीति का विषय है वह उत्त्व वास्तव में
एक ही है। इस तरह समानता की प्राथमिक भूमिका से उत्तर कर अंत में वह दृष्टि तात्त्वकएकता की भूमिका पर आ कर ठहरती है। उस दृष्टि में जो एक मात्र विषय स्थिर होता है,
वही सत् है। सत् तत्त्वमें आत्यंतिक रूप से निमग्न होने के कारण वह दृष्टि या तो मेदों को देख
ही नहीं पाती या उन्हें देख कर भी वास्तविक न समझने के कारण व्यावहारिक या अपारमार्थिक
या वाधित कह कर छोड़ ही देती है। चाहे फिर वे प्रतीतिगोचर होने वाले मेद कालकृत हों
अर्थात् कालपट पर फैले हुए हों जैसे पूर्वापररूप बीज, अंकुर आदि; या देशकृत हों अर्थात्
देशपट पर वितत हों जैसे समकालीन घट, पट आदि प्रकृति के परिणाम; या दृश्यात
अर्थात् देशकाल-निरपेक्ष साहजिक हों जैसे प्रकृति, पुरुष तथा अनेक पुरुष।

इसके विरुद्ध दुसरी दृष्टि सारे विश्व में असमानता ही असमानता देखती है और घीरे-घीरे उस असमानता की जड़ की खोज करते करते अंत में वह विश्वेषण की ऐसी मूमिका पर पहुँच जाती है, जहाँ उसे एकता की तो बात ही क्या, समानता भी कृत्रिम माछ्य होती है। फलतः वह निश्चय कर लेती है कि विश्व एक दूसरे से अत्यंत भिन्न ऐसे मेदों का पुंज मात्र है। वस्तुतः उसमें न कोई वास्तविक एक तस्त्र है और न साम्य ही। चाहे वह एक तस्त्र समय देश-काल-व्यापी समझा जाता हो जैसे प्रकृति; या द्रव्यमेद होने पर भी मात्र काल व्यापी एक समझा जाता हो जैसे परमाण ।

उपर्युक्त दोनों दृष्टियाँ मूळ में ही भिन्न हैं। क्योंिक एक का आधार समन्वय मात्र है और दूसरी का आधार विश्लेषण मात्र । इन मूळमूत दो विचार सरिणयों के कारण तथा उनमें से प्रस्फुटित होनेवाली दूसरी वैसी ही अवान्तर विचारसरिणयों के कारण अनेक सुद्दों पर अनेक विरोधी वाद आप ही आप खड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि सामान्यगामिनी पहली दृष्टि में से समय देश-काल-व्यापी तथा देश-काल-विनिर्मुक्त ऐसे एक मात्र सत्-तत्त्व या ब्रह्माद्वेत का वाद स्थापित हुआ; जिसने एक तरफ से सकल मेदों को और तद्याहक प्रमाणों को मिथ्या बतलाया और साथ ही सत्-तत्त्व को वाणी तथा तर्क की प्रकृति से शुन्य कह कर मात्र अनुभवन्य कहा। दूसरी विशेषगामिनी दृष्टि में से भी केवल देश और काल मेद से ही मिन्न नहीं

बिक स्वरूप से भी भिन्न ऐसे अनंत मेदों का वाद स्थापित हुआ। जिसने एक ओर से सब प्रकार के अमेदों को मिथ्या बतलाया और दूसरी तरफ से अंतिम मेदों को वाणी तथा तर्क की प्रवृत्ति से शुन्य कह कर मात्र अनुभवगम्य बतलाया। ये दोनों वाद अंत में शुन्यता के तथा स्वानुभवगम्यता के परिणाम पर पहुँचे सही, पर दोनों का लक्ष्य अत्यंत भिन्न होने के कारण वे आपस में बिलकुल ही टकराने और परस्पर विरुद्ध दिखाई देने लगे।

उक्त मूलमूत दो विचारधाराओं में से फूटने वाली या उनसे सम्बन्ध रखने वाली भी अनेक विचारधाराएँ प्रवाहित हुईं। किसी ने अमेद को तो अपनाया, पर उसकी व्याप्ति काल और देश पट तक अथवा मात्र कालपट तक रखी। स्वरूप या द्रव्य तक उसे नहीं बढ़ाया। इस विचार धारा में से अनेक द्रव्यों को मानने पर भी उन द्रव्यों की कालिक नित्यता तथा देशिक व्यापकता के वाद का जन्म हुआ जैसे सांख्य का प्रकृति-पुरुषवाद। दुसरी विचार-धारा ने उसकी अपेक्षा मेद का क्षेत्र बढ़ाया। जिससे उसने कालिक नित्यता तथा देशिक व्यापकता मान कर भी स्वरूपतः जड़ द्रव्यों को अधिक संख्या में स्थान दिया जैसे परमाणु, विभुद्रव्यवाद।

अद्वेतमात्र को या सन्मात्रको स्पर्श करनेवाली दृष्टि विसी विषय में मेद सहन न कर सकने के कारण अमेदमूलक अनेकवादों का स्थापन करे, यह स्वामाविक ही है। हुआ भी ऐसा ही। इसी दृष्टि में से कार्य-कारण के अमेदमूलक मात्र सरकार्यवाद का जन्म हुआ। धर्म-धर्मी, गुण-गुणी, आधार-आधय आदि द्वंद्वों के अमेदवाद भी उसीमें से फलित हुए। जब कि द्वेत और मेद को स्पर्श करनेवाली दृष्टि ने अनेक विषयों में मेदमूलक ही नाना वाद स्थापित किये। उसने कार्य कारण के मेदमूलक मात्र असरकार्यवाद को जन्म दिया तथा धर्म-धर्मी, गुण-गुणी, आधार-आधेय आदि अनेक द्वंद्वों के मेदों को भी मान लिया। इस तरह हम भारतीय तत्त्वितन में देखते हैं कि मौलिक सामान्य और विशेष दृष्टि तथा उनकी अवान्तर सामान्य और विशेष दृष्टि तथा उनकी अवान्तर सामान्य और विशेष दृष्टियों में से परस्पर विरुद्ध ऐसे अनेक मतों—दर्शनों का जन्म हुआ; जो अपने विरोधवाद की आधारभूत भूमिका की सरयता की कुछ भी परवा न करने के कारण एक दूसरे के प्रहार में ही चिरतार्थता मानने लगे।

सद्वाद अद्वैतगामी हो या द्वैतगामी जैसा कि सांख्यादि का, पर वह कार्य-कारण के अमेद मूलक सत्कार्यवाद को बिना माने अपना मूल लक्ष्य सिद्ध ही नहीं कर सकता जब कि असद्वाद क्षणिकगामी हो जैसे बौद्धों का, स्थिरगामी हो या नित्यगामी हो जैसे वैशेषिक आदि का—पर वह असत्कार्यवाद का स्थापन बिना किये अपना लक्ष्य स्थिर कर ही नहीं सकता। अतएव सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद की पारस्परिक टक्कर हुई। अद्वैतगामी और द्वैतगामी सद्वाद में से जन्मी हुई कूटस्थता जो काल्कि नित्यता रूप है और विभुता जो दैशिक व्यापकतारूप है उनकी—देश और काल्कित निरंश अंशवाद अर्थात् निरंश क्षणवाद के साथ टक्कर हुई; जो कि वस्तुतः सद्दर्शन के विरोधी दर्शन में से फलित होता है। एक तरफ से सारे विश्व को अखण्ड और एक तस्वरूप माननेवाले और दूसरी तरफ से उसे निरंश अंश

पुंज माननेवाले अपने-अपने लक्ष्य की सिद्धि तभी कर सकते थे जब वे अपने अभीष्ट तस्त्र को अनिर्वचनीय अर्थात् अनिभलाष्य—शब्दागोचर मानं, क्योंकि शब्द के द्वारा निर्वचन मानने पर न तो अल्लण्ड सत् तस्त्र की सिद्धि हो सकती है और न निरंश मेदतस्त्र की। निर्वचन करना ही मानों अल्लण्डता या निरंशता का लोप कर देना है। इस तरह अल्लण्ड और निरंशवाद में से अनिर्वचनीयत्ववाद आप ही आप फल्टित हुआ। पर उस वाद के सामने लक्षण- वादी वैशेषिक आदि तार्किक हुए, जो ऐसा मानते हैं कि वन्तुमात्र का निर्वचन करना या लक्षण बनाना शक्य ही नहीं बिषक वास्तिवक भी हो सकता है। इसमें से निर्वचनीयत्ववाद का जन्म हुआ और वे—अनिर्वचनीय तथा निर्वचनीयवाद आपसमें टकराने लगे।

इसी प्रकार कोई मानते थे कि प्रमाण चाहे जो हो पर हेतु अर्थात् तर्क के सिवाय किसी से अन्तिम निश्चय करना भयाहपद है। जब दूसरे कोई मानते थे कि हेतुवाद स्वतंत्र बल नहीं रखता। ऐसा बल आगम में ही होने से वही मूर्धन्य प्रमाण है। इसीसे वे दोनों वाद परस्पर टकराते थे। देवज्ञ कहता था कि सब कुछ देवाधीन है; पौरुष स्वतन्त्रऋष से कुछ कर नहीं सकता। पौरुषवादी ठीक इससे उलटा कहता था कि पौरुष ही स्वतन्त्रभाव से कार्यकर है। अत्यव वे दोनों वाद एक दूसरे को असत्य ही मानते रहे। अर्थनय—पदार्थवादी शब्द की और शब्दनय—शाब्दिक अर्थ की परवा न करके परस्पर खण्डन करने में प्रवृत्त थे। कोई अभाव को भाव से प्रथक् ही मानता तो दूसरा कोई उसे भाव स्वरूप ही मानता था और वे दोनों भाव से अभाव को प्रथक् मानने न मानने के बारे में परस्पर प्रतिपक्षभाव धारण करते रहे। कोई प्रमाता से प्रमाण और प्रमिति को अत्यन्त भिन्न मानते तो दूसरे कोई उससे उन्हें अभिन्न मानते थे। कोई वर्णाश्रम विहित कर्म मात्र पर भार देकर उसीसे इप्ट प्राप्ति बतलाते तो कोई शानमात्र से आनन्दाप्ति प्रतिपादन करते जब तीसरे कोई भक्ति को ही परम पद का साधन मानते रहे और वे सभी एक दूसरे का आवेशपूर्वक खण्डन करते रहे। इस तरह तत्वज्ञान के व आचार के छोटे-बड़ अनेक मुद्दों पर परस्पर बिटक्कुल विरोधी ऐसे अनेक एकान्त मत प्रचलित हुए।

उन एकान्तों की पारस्परिक वाद-लीला देखकर अनेकान्तदृष्टि के उत्तराधिकारी आचारों को विचार आया कि असल में ये सब वाद जो कि अपनी अपनी सत्यता का दावा करते हैं वे आपसमें इतने लड़ते हैं क्यों ? क्या उन सब में कोई तथ्यांश ही नहीं, या सब में तथ्यांश है, या किसी किसी में तथ्यांश है, या सभी पूर्ण सत्य है! इस पक्ष के अन्तर्भुख जबाब में से उन्हें एक चाबी मिल गई जिसके द्वारा उन्हें सब विरोधों का समाधान हो गया और पूरे सत्य का दर्शन हुआ। वही चाबी अनेकान्तवाद की मूमिका रूप अनेकान्तदृष्टि है। इस दृष्टि के द्वारा उन्होंने देखा कि प्रत्येक सयुक्तिक वाद अमुक अमुक दृष्टि से अमुक अमुक सीमा तक सत्य है। फिर भी जब कोई एक वाद दूसरे वाद की आधारमृत विचार-सरणी और उस वाद की सीमा का विचार नहीं करता और अपनी आधारमृत दृष्टि तथा अपने विषय की सीमा में ही सब कुछ मान लेता है, तब उसे किसी भी तरह दूसरे वाद की सत्यता माछन

ही नहीं हो पाती। यही हालत दूसरे विरोधी वाद की भी होती है। ऐसी दशा में न्याय इसी में है कि प्रत्येक वाद को उसी की विचार-सरणी से उसी की विषय-सीमा तक ही जाँचा जाय और इस जाँच में वह ठीक निकले तो उसे सत्य का एक भाग मान कर ऐसे सब सत्यांशरूप मणियों को एक पूर्ण सत्यरूप विचार-सूत्र में पिरो कर अविरोधी माला बनाई जाय । इस विचार ने जैनाचार्यों को अनेकान्तदृष्टि के आधार पर तत्कालीन सब बादों का समन्त्रय करने की ओर पेरित किया । उन्होंने सोचा कि जब शुद्ध और निःस्वार्थ चित्त वालों में से किन्हीं को एक:वपर्यवसायी साम्यप्रतीति होती है और विन्हीं को निरंश अंश पर्यव-सायों मेद प्रतीति होती है तब यह कैसे कहा जाय कि अमुक एक ही प्रतीति प्रमाण है और दूसरी नहीं । किसी एक को अपमाण मानने पर तुरुय युक्तिसे दोनों प्रतीतियाँ अपमाण ही सिद्ध होंगी । इसके सिवाय किसी एक प्रतीति को प्रमाण और दूसरी को अप्रमाण मानने वालों को भी अन्त में अपमाण मानी हुई प्रतीति के विषयहरूप सामान्य या विशेष के सार्व-जनिक व्यवहार की उपपत्ति तो किसी न किसी तरह करनी ही पड़ती है। यह नहीं कि अपनी इष्ट प्रतीति को प्रमाण कहने मात्र से सब शास्त्रीय-लौकिक व्यवहारों की उपपत्ति भी हो जाय । यह भी नहीं कि ऐसे व्यवहारों को उपपन्न विना किये ही छोड़ दिया जाय । अह्येकत्ववादी मेदों को व उनकी प्रतीति को अविद्यामूरुक ही कह कर उनकी उपपत्ति करेगा: जब कि क्षणिकत्ववादी साम्य या एकत्व को व उसकी प्रतीति को ही अविद्यामूलक कह कर ऐसे व्यवहारों की उपपत्ति करेगा।

ऐसा सोचने पर अनेकान्त के प्रकाश में अनेकान्तवादियों को माख्य हुआ कि प्रतीति अमेदगामिनी हो या मेदगामिनी, हैं तो सभी वास्तविक । प्रत्येक प्रतीति की वास्तविकता उसके अपने विषय तक तो है पर जब वह विरुद्ध दिखाई देनेवाली दूसरी प्रतीति के विषय की अयथार्थता दिखाने लगती है तब वह खुद भी अवास्तविक बन जाती है। अभेद और मेद की प्रतीतियाँ विरुद्ध इसीसे जान पड़ती हैं कि प्रत्येक की पूर्ण प्रमाण मान छिया जाता है। सामान्य और विशेष की प्रत्येक प्रतीति स्वविषय में यथार्थ होने पर भी पूर्ण प्रमाण नहीं। वह प्रमाण का अंश अवश्य है। वस्तु का पूर्ण स्वरूप तो ऐसा ही होना चाहिए, जिससे कि वे विरुद्ध दिखाई देनेवाछी प्रतीतियाँ भी अपने स्थान में रहकर उसे अविरोधीभाव से पका-शित कर सकें और वे सब मिलकर वस्तु का पूर्ण स्वरूप प्रकाशित करने के कारण प्रमाण मानी जा सकें। इस समन्वय या व्यवस्थागर्भित विचार के बल पर उन्होंने समझाया कि सद् अद्वेत और सद्-द्वेत के बीच कोई विरोध नहीं, क्योंकि वस्तु का पूर्णस्वरूप ही अमेद और मेद या सामान्य और विशेषात्मक ही है। जैसे हम स्थान, समय, रंग, रस, परिमाण भादि का विचार किये बिना ही विशाल जलराशि मात्र का बिचार करते हैं तब हमें एक ही एक समुद्र प्रतीत होता है। पर उसी जलराशि के विचार में जब स्थान, समय मादि का विचार दाखिल होता है तब हमें एक अखण्ड समुद्र के स्थान में अनेक छाटे बड़े समुद्र नजर आते हैं; यहाँ तक कि अन्त में हमारे ध्यान में जलकण तक नहीं रहता उसमें

केवल कोई अविभाज्य रूप या रस आदि का अंश ही रह जाता है और अन्त में वह भी शुन्यवत् भासित होता है। जलराशि में अलण्ड एक समुद्र की बुद्धि भी वास्तविक है और अन्तिम अंश की बुद्धि भी। एक इसलिए वास्तविक है कि वह मेदों को अलग २ रूप से स्पर्श न करके सब को एक साथ सामान्यरूप से देखती है। स्थान, समय आदि कृत भेद जो एक दूसरे से व्यावृत्त हैं उनको अलग २ रूप से विषय करनेवाली बुद्धि भी वास्तविक है। क्योंकि वे भेद वैसे ही हैं। जलराशि एक और अनेक उभयरूप होने के कारण उसमें होनेवाही समुद्रबुद्धि और अंशबुद्धि अपने २ स्थान में यथार्थ होकर मी कोई एक बुद्धि पूर्ण स्वरूप को विषय न करने के कारण पूर्ण प्रमाण नहीं है। फिर भी दोनों मिलकर पूर्ण प्रमाण है। वैसे ही जब हम सारे विश्व को एक मात्र सत्-रूप से देखें अथवा यों कहिए कि जब हम समस्त भेदों के अन्तर्गत एक मात्र अनुगमक सत्ता स्वरूप का विचार करें तब हम कहते हैं कि एकमात्र सत् ही है; बयोकि उस सर्वग्राही सत्ता के विचार के समय कोई ऐसे मेद भासित नहीं होते जो परस्पर में व्यावृत्त हों। उस समय तो सारे मेद समिष्टिकप में या एक मात्र सत्ता रूप में ही भासित होते हैं। और तभी सद्-अद्वेत कहलाता है। एकमात्र सामान्य की प्रतीति के समय सत् शब्द का अर्थ भी उतना विशाल हो जाता है कि जिसमें कोई शेष नहीं बचता। पर हम जब उसी विश्व की गुणधर्म कृत मेदों में जो कि परस्पर व्यावृत्त हैं, विभाजित करते हैं, तब वह विश्व एक सत् रूप से मिट कर अनेक सत् रूप पतीत होता है। उस समय सत् शब्द का अर्थ भी उतना ही छोटा हो जाता है। हम कभी कहते हैं कि कोई सत् जड़ भी है और कोई चेतन भी। हम और अधिक मेदों की ओर झक कर फिर यह भी कहते हैं कि जडसत् भी अनेक हैं और चेतनसत् भी अनेक हैं। इस तरह जब सर्वप्राही सामान्यको ज्यावर्तक भेदों में विभाजित करके देखते हैं तब हमें नाना सन् माछ्य होते हैं और वहीं सद्-द्वेत है। इस प्रकार एक ही विध में प्रवृत्त होनेवाली सद्-अद्वेत बुद्धि और सद-द्वेत बुद्धि दोनों अपने २ विषय में यथार्थ होकर भी पूर्ण प्रमाण तभी कही जायँगी जब वे दोनों सापेश रूप से मिलें। यही सद्-अद्वैत और सद्-द्वैत वाद जो परस्पर विरुद्ध समझे जाते हैं उनका अनेकान्त दृष्टि के अनुसार समन्वय हुआ।

इसे दक्ष और वन के दृष्टान्त से भी स्पष्ट किया जा सकता है। जब अनेक परस्पर भिन्न कृश्न व्यक्तियों को उस उस व्यक्ति रूप से ग्रहण न करके सामृहिक या सामान्य रूप में वन रूप से ग्रहण करते हैं; तब उन सब विशेषों का अभाव नहीं हो जाता। पर वे सब विशेष सामान्य रूप से सामान्यग्रहण में ही ऐसे लीन हो जाते हैं मानो वे हैं ही नहीं। एक मात्र बन ही वन नज़र आता है यही एक प्रकार का अद्वेत हुआ। फिर कभी हम जब एक-एक कृश्न को विशेष रूप से समझते हैं तब हमें परस्पर भिन्न व्यक्तियाँ ही व्यक्तियाँ नज़र आती हैं, उस समय विशेष प्रतिति में सामान्य इतना अन्तर्लीन हो जाता है कि मानों वह है ही नहीं। अब इन दोनों अनुभवों का विश्वेषण करके देखा जाय तो यह नहीं कहा जा सकता कि कोई एक ही सत्य है और दूसरा असत्य। अपने अपने विषय में दोनों की सत्यता होते

हुए भी किसी एक को पूर्ण सत्य नहीं कह सकते। पूर्ण सत्य दोनों अनुभवों का समु-चित समन्त्रय ही है। क्योंकि इसी में सामान्य और विशेषात्मक वन-वृक्षों का अवाधित अनु-भव समा सकता है। यही स्थिति विश्व के सम्बन्ध में सद्-अद्वैत किंवा सद्-द्वैत दृष्टि की भी है।

कालिक, दैशिक और देश-कालातीत सामान्य-विशेष के उपर्युक्त अद्वेत द्वेतवाद से आगे बढ़ कर एक कालिक सामान्य-विशेष के सूचक नित्यत्ववाद और क्षणिकत्ववाद भी हैं। ये दोनों बाद एक दूसरे के विरुद्ध ही जान पड़ते हैं; पर अनेकान्त इष्टि कहती है कि वस्तुतः उनमें कोई विरोध नहीं। जब हम किसी तत्त्व को तीनों कालों में अलण्डरूप से अर्थात् अनादि-अनंतरूप से देखेंगे तब वह अखण्ड प्रवाह रूप में आदि-अंत रहित होने के कारण नित्य ही है। पर हम जब उस अखण्ड प्रवाह पतित तत्त्व को छोटे बड़े आपेक्षिक काल मेदी में विभाजित कर लेते हैं, तब उस उस काल पर्यंत स्थायी ऐसा परिमित रूप ही नज़र आता है, जो सादि भी है और सान्त भी। अगर विवक्षित काल इतना छोटा हो जिसका दूसरा हिस्सा बुद्धिशस्त्र कर न सके तो उस काल से परिच्छित्र वह तत्त्वगत पावाहिक अंश सबसे छोटा होने के कारण क्षणिक कहलाता है। नित्य और क्षणिक ये दोनों शब्द ठीक एक दुसरे के विरुद्धार्थक हैं। एक अनादि-अनन्त का और दुसरा सादि-सान्त का भाव दरसावा है। फिर भी हम अनेकान्तदृष्टि के अनुसार समझ सकते हैं कि जो तस्व अखण्ड प्रवाह की अपेक्षा से नित्य कहा जा सकता है वही तत्त्व खण्ड खण्ड क्षणपरिमित परिवर्तनों व पर्यायों की अपेक्षा से क्षणिक भी कहा जा सकता है। एक बाद की आधारदृष्टि है अनादि-अनंतता की दृष्टि । जब दृसरे की आधार है सादि-सान्तताकी दृष्टि । वस्तु का कालिक पूर्ण स्वरूप अनादि-अनंतता और सादि-सान्तता इन दी अंशों से बनता है। अतएव दोनों दृष्टियाँ अपने अपने विषय में यथार्थ होने पर भी पूर्ण प्रमाण तभी बनती हैं जब वे समन्वित हों।

इस समन्वयको दृष्टान्त से भी इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। किसी एक वृक्षका जीवन-ज्यापार मूळ से लेकर फल तक में कालकम से होने वाली बीज, मूळ, अंकुर, स्कन्ध, शासा-प्रतिशासा, पत्र, पुष्प और फल आदि विविध अवस्थाओं में होकर ही प्रवाहित और पूर्ण होता है। जब हम अमुक वस्तु को वृक्षरूप से समझते हैं तब उपर्युक्त सब अवस्थाओं में प्रवाहित होनेवाला पूर्ण जीवन-ज्यापार ही अखण्डरूप से मनमें आता है; पर जब हम उसी जीवन-ज्यापार के परस्पर भिन्न ऐसे कमभावी मूळ, अंकुर स्कन्ब आदि एक एक अंश को बहण करते हैं तब वे परिमित काल-लक्षित अंश ही हमारे मनमें आते हैं। इस प्रकार हमारा मन कभी तो उस समूचे जीवन-ज्यापार को अखण्ड रूप में स्पर्श करता है और कभी उसे खण्डित रूप में एक-एक अंश के द्वारा। परीक्षण करके देखते हैं तो साफ जान पड़ता है कि न तो अखण्ड जीवन-ज्यापार ही एक-मात्र पूर्ण वस्तु है या काल्पनिक मात्र है और न खण्डित अंश ही पूर्ण वस्तु है या काल्पनिक मात्र है और न खण्डित अंश ही पूर्ण वस्तु है या काल्पनिक मात्र है और सर्था खण्डों में वह एक मात्र अखण्ड समा जाता हो फिर भी वस्तु का पूर्ण स्वरूप तो अखण्ड और सर्थ खण्डों में वह एक मात्र अखण्ड समा जाता हो फिर भी वस्तु का पूर्ण स्वरूप तो अखण्ड और वे वे वे विष इस पात्र सात्र होने के कारण दोनों पहछुओं से गृहीत होता है। असे वे विष खण्ड दोनों में ही पर्यविसत होने के कारण दोनों पहछुओं से गृहीत होता है। असे वे

दोनों पहछ अपनी-अपनी कक्षा में यथार्थ होकर भी पूर्ण तभी बनते हैं जब समन्वित किये जायँ। वैसे ही अनादि-अनन्त कालप्रवाह रूप पृक्ष का ग्रहण नित्यत्व का व्यक्ष है और उसके घटक अंशों का ग्रहण अनित्यत्व या क्षणिकत्व का चोतक है। आधारभृत नित्य-प्रवाह के सिवाय न तो अनित्य घटक सम्भव हैं और न अनित्य घटकों के सिवाय वैसा नित्य प्रवाह ही। अतएव एकमात्र नित्यत्व को या एकमात्र अनित्यत्व को वास्तविक कह कर दूसरे विरोधी अंश को अवास्तविक कहना ही नित्य अनित्यवादों की टक्कर का बीज है जिसे अने-कान्तहिष्ट हटाती है।

अनेकान्तदृष्टि अनिर्वचनीयत्व और निर्वचनीयत्व वाद की पारस्परिक टक्कर को भी मिटाती है। वह कहती है कि वस्तु का वही रूप प्रतिपाद्य हो सकता है जो संकेत का विषय बन सके। सूक्ष्मतम बुद्धि के द्वारा किया जानेवाला संकेत भी स्थूल अंश को ही विषय कर सकता है। वस्तु के ऐसे अपरिभित भाव हैं जिन्हें संकेत के द्वारा शब्द से प्रतिपादन करना संभव नहीं। इस अर्थ में अखण्ड सत् या निरंश क्षण अनिर्वचनीय ही हैं जब कि मध्यवर्ती स्थूल भाव निर्वचनीय भी हो सकते हैं। अतएव समप्र विश्व के या उसके किसी एक तत्त्व के बारे में जो अनिर्वचनीयत्व और निर्वचनीयत्व के विरोधी प्रवाद हैं वे वस्तुतः अपनी-अपनी कक्षा में यथार्थ होने पर भी प्रमाण तो समूचे रूप में ही हैं।

एक ही वस्तु की भावरूपता और अभावरूपता भी विरुद्ध नहीं। मात्र विधिमुख से या मात्र निषेधमुख से ही वस्तु प्रतीत नहीं होती। दृध, दृध रूप से भी प्रतीत होता है और अदिध या दिधिमिन्न रूप से भी। ऐसी दशा में वह भाव-अभाव उभय रूप सिद्ध हो जाता है और एक ही वस्तु में भावत्व या अभावत्व का विरोध प्रतीति के स्वरूप मेद से हट जाता है। इसी तरह धर्म धर्मी, गुण-गुणी, कार्य-कारण, आधार-आधेय आदि द्वन्द्वों के अमेद और मेद के विरोध का परिहार भी अनेकान्त दृष्टि कर देती है।

जहाँ आसल और उसके मूळ के प्रामाण्य में संदेह हो वहाँ हेतुबाद के द्वारा परीक्षा पूर्वक ही निर्णय करना क्षेमंकर है; पर जहाँ आसल में कोई संदेह नहीं वहाँ हेतुबाद का प्रयोग अनवस्थाकारक होने से त्याज्य है। ऐसे स्थान में आगमवाद ही मार्गदर्शक हो सकता है। इस तरह विषयमेद से या एक ही विषय में प्रतिपाद्य मेद से हेतुबाद और आगमवाद दोनों को अवकाश है। उनमें कोई विरोध नहीं। यही स्थिति देव और पौरुषवाद की भी है। उनमें कोई विरोध नहीं। जहाँ बुद्धि-पूर्वक पौरुष नहीं, वहाँ की समस्याओं का हल देवबाद कर सकता है; पर पौरुष के बुद्धिपूर्वक प्रयोगस्थल में पौरुषवाद ही स्थान पाता है। इस तरह जुदे जुदे पहल की अपेक्षा एक ही जीवन में देव और पौरुष दोनों वाद समन्वित किये जा सकते हैं।

कारण में कार्य को केवल सत् या केवल असत् मानने वाले वादों के विरोध का भी परिहार अनेकान्त दृष्टि सरलता से कर देती है। वह कहती है कि कार्य उपादान में सत् भी है और असत् भी। कटक बनने के पहले भी सुवर्ण में कटक बनने की शक्ति है इसलिए उरपत्ति के पहले भी शक्ति रूप से या कारणामेद दृष्टि से कार्य सत् कहा जा सकता है। शक्ति रूप से सत् होने पर भी उत्पादक सामग्री के अभाव में वह कार्य आविश्त या उत्पन्न न होने के कारण उपलब्ध नहीं होता, इसिलए वह असत् भी है। तिरोभाव दशा में जब कि कटक उपलब्ध नहीं होता तब भी कुण्डलाकारधारी सुवर्ण कटक रूप बनने की योग्यता रखता है इसिलए उस दशा में असत् भी कटक योग्यता की दृष्टि से सुवर्ण में सत् कहा जा सकता है।

बौदों का केवल परमाणु-पुझ-बाद और नैयायिकों का अपूर्वावयवी वाद ये दोनों आपस में टकराते हैं। पर अनेकान्तदृष्टि ने स्कन्ध का—जो कि न केवल परमाणु-पुझ है और न अनुभववाधित अवयवों से भिन्न अपूर्व अवयवी रूप है—स्वीकार करके विरोध का समुचित रूप से परिहार व दोनों वादों का निर्दोष समन्वय कर दिया है। इसी तरह अनेकान्तदृष्टि ने अनेक विषयों में प्रवर्तमान विरोधी वादों का समन्वय मध्यस्थ मान से किया है। ऐसा करते समय अनेकान्तवाद के आसपास नयवाद और भंगवाद आप ही आप फलित हो जाते हैं; क्योंकि जुदे जुदे पहन्द या दृष्टिबन्द का पृथक्करण, उनकी विषयमर्यादा का विभाग और उनका एक विषय में यथोचित विन्यास करने ही से अनेकान्त सिद्ध होता है।

मकान किसी एक कोने में पूरा नहीं होता। उसके अनेक कोने भी किसी एक ही दिशा में नहीं होते। पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण आदि परस्पर विरुद्ध दिशा वाले एक-एक कोने पर खड़े रहकर किया जाने वाला उस मकान का अवलोकन पूर्ण तो नहीं होता, पर वह अयथार्थ भी नहीं। जुदे जुदे संभवित सभी कोनों पर खड़े रह कर किये जाने वाले सभी संभवित अवलोकनों का सार समुचय ही उस मकान का पूरा अवलोकन है। पत्येक कोणसंभवी प्रत्येक अवलोकन उस पूर्ण अवलोकन के अनिवार्थ अंग हैं। वैसे ही किसी एक वस्तु या समप्र विश्व का तान्विक चिंतत-दर्शन भी अनेक अपेक्षाओं से निष्पन्न होता है। मन की सहज रचना, उस पर पड़ने वाले आगन्तुक संस्कार और चिन्त्य वस्तु का स्वरूप इत्यादि के सम्मेलन से ही अपेक्षा बनती है। ऐसी अपेक्षाएँ अनेक होती हैं; जिनका आश्रय लेकर वस्तुका विचार किया जाता है। विचार को सहारा देने के कारण या विचार स्रोत के उद्गम का आधार बनने के कारण वे ही अपेक्षाएँ दक्षिकोण या दिश्वितन्द्व भी कही जाती हैं। संभवित सभी अपेक्षाओं से—चाहे वे विरुद्ध ही क्यों न दिखाई देती हों—किये जाने वाले चिंतन व दर्शनों का सार समुचय ही उस विषय का पूर्ण—अनेकान्त दर्शन है। प्रत्येक अपेक्षासंभवी दर्शन उस पूर्ण दर्शन का एक अक है जो परस्पर विरुद्ध होकर भी पूर्ण दर्शन में समन्वय पाने के कारण वस्तुक अपिक्ष हो है।

जब किसी की मनोवृत्ति विश्वके अन्तर्गत सभी मेदों को—बाहे वे गुण धर्म या स्वरूप कृत हों या व्यक्तित्व कृत हों—मुला कर अर्थात् उनकी ओर झुके बिना ही एक मात्र अख-ण्डता का ही विचार करती है, तब उसे अखण्ड या एक ही विश्व का दर्शन होता है। अमेद की उस भूमिका पर से निष्पन्न होने वाला 'सत्' शब्द के एक मात्र अखण्ड अर्थ का दर्शन ही संग्रहनय है। गुणधर्म कृत या व्यक्तित कृत मेदों की ओर झुकने वाकी मनोद्दि से किया जाने वाला उसी विश्वका दर्शन व्यवहारनय कहलाता है; क्योंकि उसमें लोकसिद्ध व्यवहारों की मूमिका रूप मेदों का खास स्थान है। इस दर्शन में 'सत्' शब्द की अर्थ मर्यादा अखिल त रह कर अनेक खण्डों में विभाजित हो जाती है। वही मेदगामिनी मनोदृत्ति या अपेक्षा सिर्फ कालकृत मेदों की ओर झुक कर सिर्फ वर्तमान को ही कार्यक्षम होने के कारण जब सत् रूप से देखती है और अतीत अनागत को 'सत्' शब्द की अर्थ मर्यादा में से हटा देती है तब उसके द्वारा फलित होने वाला विश्व का दर्शन ऋजुस्त्र नय है। क्योंकि वह अतीत-अनागत के चकव्यूह को छोड़ कर सिर्फ वर्तमान की सीधी रेखा पर चलता है।

उपर्युक्त तीनों मनोवृत्तियाँ ऐसी हैं जो शब्द का या शब्द के गुण-धर्मों का आश्रय बिना छिये ही किसी भी वस्तु का चिंतन करती हैं। अतएव वे तीनों प्रकार के चिंतन अर्थनय हैं। पर ऐसी भी मनोवृत्ति होती है जो शब्द के गुण-धर्मों का आश्रय ले कर ही अर्थ का विचार करती है। अतएव ऐसी मनोवृत्ति से फलित अर्थ चिंतन शब्दनय कहे जाते हैं। शाब्दिक छोग ही मुख्यता शब्दनय के अधिकारी हैं; क्योंकि उन्हीं के विविध दृष्टि बिन्दुओं से शब्दनय में विविधता आई है।

जो शाब्दिक सभी शब्दों को अलण्ड अर्थात् अन्युत्पन्न मानते हैं वे न्युत्पित्त मेद से अर्थ मेद न मानने पर भी लिंग, पुरुष, काल आदि अन्य प्रकार के शब्द धर्मों के मेद के आधार पर अर्थ का वैविध्य बतलाते हैं। उनका वह अर्थ-मेद का दर्शन शब्दनय या साम्प्रतनय है। प्रत्येक शब्द को न्युत्पित्त सिद्ध ही मानने वाली मनोष्ट्रित से विचार करने वाले शाब्दिक पर्याय अर्थात् एकार्थक समझे जाने वाले शब्दों के अर्थ में भी न्युत्पित्त मेद से मेद बतलाते हैं। उनका वह शक, इन्द्र आदि जैसे पर्याय शब्दों के अर्थमेद का दर्शन समभिरूदनय कहलाता है। न्युत्पित्त के मेद से ही नहीं, बल्कि एक ही न्युत्पत्ति से फलित होने वाले अर्थ की मौजूदगी और ग़ौर-मौजूदगी के मेद के कारण से भी जो दर्शन अर्थमेद मानता है वह एवंम्तनय कहलाता है। इन तार्किक छः नयों के अलावा एक नैगम नाम का नय भी है। जिस में निगम अर्थात् देश रूढ़ि के अनुसार अमेदगामी और मेदगामी सब प्रकार के विचारों का समावेश माना गया है। प्रधानतया ये ही सात नय हैं। पर किसी एक अंशको अर्थात् हिष्कोण को अवलंबित करके प्रवृत्त होने वाले सब प्रकार के विचार उस उस अपेक्षा के स्नुक नय ही हैं।

शास में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ऐसे दो नय भी प्रसिद्ध हैं पर वे नय उपर्युक्त सात नयों से अलग नहीं हैं किन्तु उन्हीं का संक्षिप्त वर्गीकरण या मुमिकामात्र हैं। द्रव्य अर्थात् सामान्य, अन्वय, अमेद या एकत्व को विषय करने वाला विचारमार्ग द्रव्यार्थिकनय है। नैगम, संग्रह और व्यवहार ये तीनों द्रव्यार्थिक ही हैं। इनमें से संग्रह तो शुद्ध अमेद का विचारक होने से शुद्ध या मूल ही द्रव्यार्थिक है जब कि व्यवहार और नैगम की प्रवृत्ति मेदगामी होकर भी किसी न किसी मकार के अमेद को भी अवलंबित करके ही चलती है।

इसिलये वे भी द्रव्यार्थिक ही माने गए हैं। अलबचा वे संग्रह की तरह शुद्ध न होकर अशुद्ध-

पर्याय अर्थात् विशेष, व्याद्वित् या मेद को ही छक्ष्य करके प्रदृत्त होने वाला विचार-पथ पर्यायार्थिक नय है। ऋजुस्त्र आदि बाकी के चारों नय पर्यायार्थिक ही माने गये हैं। अमेद को छोड़कर मात्र मेद का विचार ऋजुस्त्र से शुरू होता है इसिलये उसीको शास्त्र में पर्यायार्थिक नय की प्रकृति या मूळ आधार कहा है। पिछले शब्दादि तीन नय उसी मूळ भृत पर्यायार्थिक के एक प्रकार से विस्तारमात्र हैं।

मात्र ज्ञान को उपयोगी मानकर उसके आश्रय से प्रवृत्त विचार धारा ज्ञाननय है तो मात्र क्रिया के आश्रय से प्रवृत्त विचार धारा क्रियानय है। नयरूप आधार-स्तम्भों के अपरिमित होने के कारण विश्व का पूर्णदर्शन—अनेकान्त भी निस्सीम है।

भिष्त-भिन्न अपेक्षाओं, दृष्टिकोणों या मनोवृत्तियों से जो एक ही तस्त्र के नाना दर्शन फिलत होते हैं उन्होंके आधार पर भक्तवाद की सृष्टि खड़ी होती है। जिन दो दर्शनों के विषय ठीक एक दूसरे के बिलकुल विरोधी पड़ते हों ऐसे दर्शनों का समन्वय बतलाने की दृष्टि से उनके विषयभूत भाव-अभावात्मक दोनों अंशों को लेकर उन पर जो संभवित वाक्य—भक्त बनाये जाते हैं वही सप्तभक्ती है। सप्तभक्ती का आधार नयवाद है। और उसका ध्येय तो समन्वय अर्थात् अनेकान्त कोटि का व्यापक दर्शन कराना है। जैसे किसी भी प्रमाण से जाने हुए पदार्थ का बोध दूसरे को कराने के लिए परार्थ अनुमान अर्थात् अनुमान वाक्य की रचना की जाती है; वैसे ही विरुद्ध अंशों का समन्वय श्रोता को समझाने की दृष्टि से भक्त—वाक्य की रचना भी की जाती है। इस तरह नयवाद और भक्तवाद अनेकान्तदृष्टि के क्षेत्र में आप ही आप फलित हो जाते हैं।

यह ठीक है कि वैदिक परंपरा के न्याय, वेदान्त आदि दर्शनों में तथा बौद्ध दर्शन में किसी एक वस्तु का विविध दृष्टिओं से निरूपण की पद्धित तथा अनेक पक्षोंके समन्वय की दृष्टि भी देखी जाती है फिर भी प्रत्येक वस्तु और उसके प्रत्येक पहल पर संभवित समप्र दृष्टिबिन्दुओं से विचार करने का आत्यन्तिक आप्रइ तथा उन समप्र दृष्टिबिन्दुओं के एक मात्र समन्वय में ही विचार की परिपूर्णता मानने का दृढ आप्रइ जैन परंपरा के सिवाय अन्यत्र कहीं देखा नहीं जाता। इसी आप्रह में से जैन तार्किकों ने अनेकान्त, नय और सप्तमन्नी वाद का बिलकुल स्वतन्त्र और ज्यबस्थित शास्त्र निर्माण किया जो प्रमाण शास्त्र का एक भाग ही बन गया और जिसकी जे। इका ऐसा छोटा भी प्रन्थ इतर परंपराओं में नहीं बना। विभज्यवाद और मध्यम मार्ग होते हुए भी बौद्ध परंपरा किसी भी वस्तु में वास्तविक स्थायी अंश देख न सकी उसे मात्र क्षणभंग ही नजर आया। अनेकान्त शब्द से ही अनेकान्त

१ उदाहरणार्थं देखो सांख्यप्रवचनभाष्य पृ० २ । सिद्धान्तिबिन्दु पृ० ११९ से । वेदान्तसार पृ० २५ । तर्कसंप्रहदीपिका पृ० १७५ । महावग्ग ६. ३१ ।

२ देखो, टिप्पण पृ० ६१ से

रे न्यायभाष्य २. १. १८

सिष्ठ का आश्रय करने पर भी नैयायिक परमाणु, आत्मा आदि को सर्वथा अपरिणामी ही मानने मनवाने की धुन से बच न सके। व्यावहारिक-पारमार्थिक आदि अनेक हिष्टमों का अवरुम्बन करते हुए भी वेदान्ती अन्य सब हिष्टमों को ब्रह्महिष्ट से कम दरजे की या बिलकुल ही असत्य मानने मनवाने से बच न सके। इसका एक मात्र कारण यही जान पड़ता है कि उन दर्शनों में व्यापकरूप से अनेकान्त भावना का स्थान न रहा जैसा कि जैनदर्शन में रहा। इसी कारण से जैनदर्शन सब हिष्टमों का समन्वय भी करता है और सभी हिष्टमों को अपने अपने विषय में तुस्य बल व यथार्थ मानता है। मेद-अमेद, सामान्य-विशेष, नित्यत्व-अनित्यत्व आदि तत्त्वज्ञान के प्राचीन मुद्दों पर ही सीमित रहने के कारण वह अनेकान्त हिष्ट और तन्मूलक अनेकान्त व्यवस्थापक शास्त्र पुनरुक्त, चर्वितचर्वण या नवीनता शुन्य जान पड़ने का आपाततः संभव है फिर भी उस हिष्ट और उस शास्त्र निर्माण के पीछे जो असण्ड और सजीव सर्वाश सत्य को अपनाने की मावना जैन परंपरा में रही और जो प्रमाण शास्त्र में अवतीर्ण हुई उसका जीवनके समग्र क्षेत्रों में सफल उपयोग होने की पूर्ण योग्यता होने के कारण ही उसे प्रमाणशास्त्र को जैनाचार्यों की देन कहना अनुपयुक्त नहीं।

तत्त्वचिन्तन में अनेकान्त दृष्टि का व्यापक उपयोग करके जैनतार्किकों ने अपने आग-मिक प्रमेयों तथा सर्वसाधारण न्याय के प्रमेयों में से जो जो मन्तव्य तार्किक दृष्टि से स्थिर किये और प्रमाण शास्त्र में जिनका निरूपण किया उनमें से थोड़े ऐसे मन्तव्यों का भी निर्देश उदाहरण के तौर पर यहां कर देना जहारी है, जो एक मात्र जैन तार्किकों की विशेषता दरसाने वाले हैं—प्रमाणविभाग, प्रत्यक्ष का तास्विकत्व, इन्द्रियज्ञान का व्यापार कम, परीक्ष के प्रकार, हेतु का रूप, अवयवों की प्रायोगिक व्यवस्था, कथा का स्वरूप, निम्रहस्थान या जय-पराजय व्यवस्था, प्रमेय और प्रमाता का स्वरूप, सर्वज्ञत्वसमर्थन आदि।

२. प्रमाणिविमाग-जैन परंपरा का प्रमाण विषयक मुख्य विभाग दो दृष्टिओं से अन्य परंपराओं की अपेक्षा विशेष महस्व रखता है। एक तो यह कि ऐसे सर्वानुभवसिद्ध वैरुक्षण्य पर मुख्य विभाग अवरुंबित है जिससे एक विभाग में आने वाले प्रमाण दूसरे विभाग से असं-कीर्ण रूप में अलग हो जाते हैं जैसा कि इतर परंपराओं के प्रमाण विभाग में नहीं हो पाता। दूसरी दृष्टि यह है कि चाहे किसी दर्शन की न्यून या अधिक प्रमाण संख्या क्यों न हो पर वह सब बिना खींचतान के इस विभाग में समा जाती है। कोई भी ज्ञान या तो सीधे तौर से साक्षा-स्कारात्मक हो सकता है या असाक्षात्कारात्मक, यही प्राकृत-पंडितजन साधारण अनुभव है। इसी अनुभव को सामने रखकर जैन चिन्तकों ने प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे दो मुख्य विभाग किये जो एक दूसरे से बिलकुल विलक्षण हैं। दूसरी इसकी खूबी यह है कि इसमें न तो चार्वाक की तरह परोक्षानुभव का अपलाप है, न बौद्धदर्शन संमत प्रत्यक्ष-अनुमान है-विध्य की तरह आगम आदि इतर प्रमाण व्यापारों का अपलाप है या खींचातानी से अनु-मान में समावेश करना पड़ता है, और न त्रिविध प्रमाणवादी सांख्य तथा प्राचीन वैशेषिक,

१ प्रमाणमीमांसा १. १. १० तथा टिप्पण पृ० १९. पं० २९

चतुर्विध ममाणवादी नैयायिक, पंचविध प्रमाणवादी प्रभाकर षड्विध प्रमाणवादी मीमांसक, सस्विध या अष्टविध प्रमाणवादी पौराणिक आदि की तरह अपनी अपनी अभिगत प्रमाण संख्या को स्थिर बनाये रखने के लिए इतर संख्या का अपलाप या उसे तोड़ मरोड़ करके अपने में समावेश करना पड़ता है। चाहे जितने प्रमाण मान लो पर वे सीधे तौर पर या तो प्रत्यक्ष होंगे या परोक्ष। इसी सादी किन्तु उपयोगी समझ पर जैनों का मुख्य प्रमाण विभाग कायम हुआ जान पड़ता है।

र. प्रत्यक्ष का तारितकत्व-प्रत्येक चिन्तक इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष मानता है। जैनहिष्ट का कहना है कि दूसरे किसी भी ज्ञान से प्रत्यक्ष का ही स्थान ऊँचा व प्राथमिक है। इन्द्रियों जो परिमित प्रदेश में अतिस्थूल वस्तुओं से आगे ज्ञा नहीं सकतीं, उनसे पैदा होनेवाले ज्ञान को परोक्ष से ऊँचा स्थान देना इन्द्रियों का अति मूच्य आँकने के बराबर है। इन्द्रियों कितनी ही पटु क्यों न हों पर वे अन्ततः हैं तो परतन्त्र ही। अतप्य परतन्त्र बनित ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ प्रत्यक्ष मानने की अपेक्षा स्वतन्त्रजनित ज्ञान को ही प्रत्यक्ष मानना न्याय-संगत है। इसी विचार से जैन चिन्तकों ने उसी ज्ञान को वस्तुतः प्रत्यक्ष माना है जो स्वतन्त्र आत्मा के आश्रित है। यह जैन विचार तत्त्वचिन्तन में मौलिक है। ऐसा होते हुए भी लोकसिद्ध प्रत्यक्ष को सांज्यवहारिक प्रत्यक्ष कहकर उन्होंने अनेकान्त दृष्टि का उपयोग कर दिया है।

४. इन्द्रियज्ञान का व्यापर क्रम-सब दर्शनों में एक या दूसरे रूप में थोड़ या बहुत परिमाण में ज्ञान व्यापार का क्रम देखा जाता है। इसमें ऐन्द्रियक ज्ञान के व्यापार क्रम का भी स्थान है। परंतु जैन परंपरा में सिक्रपातरूप प्राथमिक इन्द्रिय व्यापार से लेकर अंतिम इन्द्रिय व्यापार तक का जिस विक्लेषण और जिस स्पष्टता के साथ अनुभव सिद्ध अतिविस्तृत वर्णन है वैसा दूसरे दर्शनों में नहीं देखा जाता। यह जैन वर्णन है तो अतिपुराना और विज्ञानयुग के पहिले का, फिर भी आधुनिक मानस शास्त्र तथा इन्द्रियव्यापार शास्त्र के वैज्ञानिक अभ्यासियों के वास्ते यह बहुत महत्त्व का है ।

५. परोक्ष के प्रकार-केवल स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और आगम के ही प्रामाण्य-अपामाण्य मानने में मतमेदों का जंगल न था; बिक्क अनुमान तक के प्रामाण्य-अप्रामाण्य में विप्रतिपत्ति रही। जैन तार्किकों ने देखा कि प्रत्येक पक्षकार अपने पक्ष को आत्यन्तिक खींचने में दूसरे पक्षकार का सत्य देख नहीं पाता। इस विचार में से उन्होंने उन सब प्रकार के ज्ञानों को प्रमाणकोटि में दाखिल किया जिनके बल पर वास्तविक व्यवहार चलता है और जिनमें से किसी एक का अपलाप करने पर तुस्य युक्ति से दूसरे का अपलाप करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे सभी प्रमाण प्रकारों को उन्होंने परोक्ष में डालकर अपनी समन्वयदृष्टि का परिचय कराया ।

१ टिप्पण प्र॰ १९ पं॰ २९ तथा प्र॰ २३ पं॰ २४।

२ टिप्पण पृ० ४५ पं० १६।

**३ प्रमाणमीमांसा १. २. २ । टिप्पण प्रु० ७२ पं० २१ । प्रु० ७५ पं० ३ । प्रु० ७६ पं० २५ ३** 

- ६. हेतु का रूप-हेतु के स्वरूप के विषय में मतभेदों के अनेक असाड़े कायम हो गये थे। इस युग में जैन तार्किकों ने यह सोचा कि क्या हेतु का एक ही रूप ऐसा मिरू सकता है या नहीं, जिस पर सब मतमेदों का समन्वय भी हो सके और जो वास्तविक भी हो। इस चिन्तन में से उन्होंने हेतु का एक मात्र अन्यथानुपपित रूप निश्चित किया जो उसका निर्दोष रुक्षण भी हो सके और सब मतों के समन्वय के साथ जो सर्वमान्य भी हो। जहाँ तक देखा गया है हेतु के ऐसे एकमात्र तात्त्विक रूप के निश्चित करने का तथा उसके द्वारा तीन, चार, पाँच और छः, पूर्वमिद्ध हेतु रूपों के यथासंभव स्वीकार का अ्रेथ जैन तार्किकों को ही हैं।
- ७. अवयवों की प्रायोगिक व्यवस्था—परार्शनुमान के अवयवों की संख्या के विषय में भी प्रतिद्वन्द्वीभाव प्रमाण क्षेत्र में कायम हो गया था। जैन तार्किकों ने उस विषय के पक्षभेद की यथार्थता-अयथार्थता का निर्णय श्रोता की योग्यता के आधार पर ही किया, जो वस्तुतः सची कसौटी हो सकती है। इस कसौटी में से उन्हें अवयव प्रयोग की व्यवस्था ठीक २ सूझ आई जो वस्तुतः अनेकान्तदृष्टि मूलक होकर सर्वसंग्राहिणी है और वैसी स्पष्ट अन्य परंपराओं में शायद ही देखी जाती है ।
- ८. कथा का स्वरूप-आध्यात्मिकता मिश्रित तत्त्वितन में भी साम्प्रदायिक बुद्धि दालिल होते ही उसमें से आध्यात्मिकता के साथ असंगत ऐसी चर्चाएँ जोरों से चलने लगीं, जिनके फल स्वरूप जरूप और वितंडा कथा का चलाना भी प्रतिष्ठित समझा जाने लगा, जो छल, जाति आदि के असत्य दाव-पेचों पर ही निर्भर था। जैन तार्किक साम्प्रदायिकता से मुक्त तो न थे, फिर भी उनकी परम्परागत अहिंसा व वीतरागत्व की प्रकृति ने उन्हें वह असंगित सुझाई जिससे पेरित हो कर उन्होंने अपने तर्कशास्त्र में कथा का एक वादात्मक रूप ही स्थिर किया; जिसमें छल आदि किसी भी चाल बाजी का प्रयोग वर्ज्य है और जो एकमात्र तत्त्व-जिज्ञासा की दृष्टि से चलाई जाती है। अहिंसा की आत्यंतिक समर्थक जैन परंपरा की तरह बौद्ध परम्परा भी रही, फिर भी छल आदि के प्रयोगों में हिंसा देख कर निंध ठहराने का तथा एक मात्र वादकथा को ही प्रतिष्ठित बनाने का मार्ग जैन-तार्किकों ने प्रशस्त किया। जिसकी ओर तत्त्व-चितकों का लक्ष्य जाना जहरी है ।
- ९. निग्रहस्थान या जय-पराजय व्यवस्था-वैदिक और बौद्ध परम्परा के संवर्ष ने निग्रह-स्थान के स्वरूप के विषय में विकास सूचक बड़ी ही भारी प्रगति सिद्ध की थी; फिर भी उस क्षेत्र में जैन तार्किकों ने प्रवेश करते ही एक ऐसी नई बात सुझाई जो न्याय-विकास के समग्र इतिहास में बड़े मार्के की और अब तक सबसे अंतिम है। वह बात है जय-पराजय व्यवस्था का नया निर्माण करने की। वह नया निर्माण सत्य और अहिंसा दोनों तस्वों पर प्रतिष्ठित हुआ जो पहले की जय पराजय व्यवस्था में न थे ।

९ टिप्पण पृ० ८० पं० ३०।

२ टिप्पण पृ० ९४ पं॰ १४।

३ टिप्पण प्र॰ १०८. पं० १५। प्र० ११५, पं० २८।

४ टिप्पण पृ० ११९ पं० १४।

१०. प्रमेप और प्रमाता का स्वरूप-प्रमेय जड़ हो या चेतन, पर सबका स्वरूप जैन तार्किकों ने अनेकान्त-इष्टि का उपयोग करके ही स्थापित किया और सर्व व्यापक रूप से कह दिया कि वस्तु-मात्र परिणामी नित्य है। नित्यता के ऐकान्तिक आग्रह की घुन में अनुभव-सिद्ध अनित्यता का इनकार करने की अशक्यता देख कर कुछ तस्व-चिंतक गुण, घर्म आदि में अनित्यता घटा कर उसका जो मेळ नित्य-द्रव्य के साथ खींचातानी से बिठा रहे. ये और कुछ तस्व-चिंतक अनित्यता के ऐकान्तिक आग्रह की घुन में अनुभव सिद्ध नित्यता को भी जो करूपना मात्र बतला रहे ये उन दोनों में जैन तार्किकों ने स्पष्टतया अनुभव की आंशिक असंगति देखी और पूरे विश्वास के साथ बल-पूर्वक प्रतिपादन कर दिया कि जब अनुभव न केवल नित्यता का है और न केवल अनित्यता का तब किसी एक अंश को मान कर दूसरे अंश का बलात् मेल बैठाने की अपेक्षा दोनों अशों को तुल्य सत्य-रूप में स्वीकार करना ही न्याय-संगत है। इस प्रतिपादन में दिखाई देने वाले विरोध का परिहार उन्होंने द्रव्य और पर्याय या सामान्य और विरोध माहिणी दो दृष्टियों के स्पष्ट पृथकरण से कर दिया। द्रव्य-पर्याय की व्यापक दृष्ट का यह विकास जैन-परम्परा की ही देन है ।

जीवात्मा, परमात्मा और ईश्वर के संबन्ध में सद्गुण-विकास या आचरण-साफस्य की दृष्टि से असंगत ऐसी अनेक करूपनाएँ तत्त्व-चिंतन के प्रदेश में प्रचलित थीं। एकमात्र परमात्मा ही है या उससे भिन्न अनेक जीवात्मा चेतन भी हैं, पर तत्त्वतः वे सभी कटम्थ निर्वि-कार और निर्छप ही हैं। जो कुछ दोष या बन्धन है वह या तो निरा आन्ति मात्र है या जड़ पकृति गत है। इस मतलब का तत्त्व-चितन एक ओर था दूसरी ओर ऐसा भी चितन था जो कहता कि चैतन्य तो है, उसमें दोष, वासना आदि का लगाव तथा उससे अलग होने की योग्यता भी है पर उस चैतन्य की प्रवाह-बद्ध बारा में कोई स्थिर तत्त्व नहीं है। इन दोनों प्रकार के तत्त्व-चिंतनों में सद्गुण-विकास और सदाचार-साफल्य की संगति सरलता से नहीं बैठ पाती । वैयक्तिक या सामृहिक जीवन में सद्गुण विकास और सदाचार के निर्माण के सिवाय और किसी प्रकार से सामंजस्य जम नहीं सकता। यह सोच कर जैन-चिंतकों ने आत्मा का स्वरूप ऐसा माना जिसमें एक सी परमात्म शक्ति भी रहे और जिसमें दोष, वासना आदि के निवारण द्वारा जीवन-ग्रद्धि की वास्तविक जवाबदेही भी रहे। आत्मविषयक जैन-चिंतन में वास्तविक परमात्म-शक्ति या ईश्वर-भाव का तुल्य रूप से स्थान है, अनुभव सिद्ध आगन्तुक दोषों के निवारणार्थ तथा सहज-शुद्धि के आविभीवार्थ प्रयत्न का पूरा अवकाश है। इसी व्यवहार-सिद्ध बुद्धि में से जीवमेदवाद तथा देहप्रमाणवाद स्थापित हुए जो संमिलित रूप से एक मात्र जैन परम्परा में ही हैं ।

११. सर्वज्ञत्व समर्थन-प्रमाण-शास्त्र में जैन सर्वज्ञ-वाद दो हिन्टयों से अपना खास स्थान रखता है। एक तो यह कि वह जीव-सर्वज्ञ वाद है जिसमें हर कोई अधिकारी की सर्वज्ञत्व

१ टिप्पण पृठ ५३. पंठ ६ । पृठ ५४. पं॰ १७ । पृठ ५७. पं० २१ ।

२ टिप्पण पृ० ७०. पं० ८ । पृ० १३६. पं० ११ ।

पाने की शक्ति मानी गई है और दूसरी दृष्टि यह है कि जैनपक्ष निरपवाद रूप से सर्वज्ञवादी ही रहा है जैसा कि न बौद्ध परम्परा में हुआ है और न वैदिक परम्परा में । इस कारण से काल्पिनक, अकाल्पिनक, मिश्रित यावत् सर्वज्ञत्व समर्थक युक्तियों का संप्रह अकेले जैन प्रमाण-शास्त्र में ही मिल जाता है। जो सर्वज्ञत्व के सम्बन्ध में हुए मृतकाकीन बौद्धिक व्यायाम के ऐतिहासिक अभ्यासियों के तथा साम्प्रदायिक भावना वालों के काम की चीज है ।

# २. भारतीय प्रमाणशास्त्र में हेमचन्द्र का अर्पण

परम्परा प्राप्त उपर्युक्त तथा दूसरे अनेक छोटे बड़े तत्त्वज्ञान के मुद्दों पर हेमचन्द्र ने ऐसा कोई विशिष्ट चिंतन किया है या नहीं और किया है तो किस किस मुद्दे पर किस प्रकार है जो जैन तर्क शास्त्र के अलावा भारतीय प्रमाण-शास्त्र मात्र को उनकी देन कही जा सके। इसका जवाब हम हिंदी टिप्पणों में उस उस स्थान पर ऐतिहासिक तथा तुलना-स्मक हृष्टि द्वारा विस्तार से दे चुके हैं। जिसे दुहराने की कोई जहरूत नहीं। विशेष जिज्ञासु उस उस मुद्दे के टिप्पणों को देख लेवें।

सुखलाल ।

# ग्रन्थकार का परिचय।

: ? :

भारतवर्ष के इतिहास को उज्जवल करने वाले तेजस्वी आचार्यमण्डल में श्री हेमचन्द्रा-चार्य प्रतिष्ठित हैं। अपनी जन्ममूमि एवं कार्यक्षेत्र के प्रदेश की लोकस्मृति में उनका नाम सर्वदा अलुस रहा है; उनके पीछे के संस्कृत पण्डितों में उनके प्रन्थों का आदर हुआ है और जिस सम्प्रदाय को उन्होंने मण्डित किया था उसमें वे 'कलिकालसर्वज्ञ' की असाधारण सम्मान्य उपाधि से विख्यात हुए हैं।

निरुक्तकार यास्काचार्य प्रसंगवशात् आचार्य शब्द का निर्वचन करते हुए कहते हैं कि 'आचार्य क्यों श्री वाचार प्रहण करवाता है, अथवा आचार्य अथों की वृद्धि करता है या बुद्धि बढ़ाता है।' भाषा शास्त्र की दृष्टिसे ये ब्युत्पत्तियाँ सत्य हों या न हों, परन्तु आचार्य के तीनों धर्मों का इसमें समावेश होता दिखाई देता है। आज कल की परिमाषा में इस प्रकार कह सकते हैं कि आचार्य शिष्यवर्ग को शिष्टाचार तथा सद्धर्तन सिखाता है, विचारों की वृद्धि करता है और इस प्रकार बुद्धि करता है; अर्थात् चारित्र तथा बुद्धि का जो विकास कराने में समर्थ हो वह आचार्य। इस अर्थ में श्री हेमचन्द्र गुजरात के एक प्रधान

१ दिप्पण पृ० २७. पं० १२

२ आचार्यः कस्मात् ? आचार्य आचारं प्राहयति, आचिनोत्यर्थान् , आचिनोति बुद्धिमिति वा-अ॰ १-४, पृ० ६२ ( बो॰ सं॰ प्रा० सीरीज )।

भाचार्य हुए। यह बात उनके जीवन कार्य का और छोक में उसके परिणाम का इतिहास देखने से स्पष्ट होती है।

जिस देश-काल में आचार्थ हेमचन्द्र का जीवन कृतार्थ हुआ वह एक ओर तो उनकी शक्तिओं की पूरी कसौटी करे ऐसा था और दूसरी ओर उन शक्तिओं को प्रगट होने में पूरा अवकाश देने वाला था।

#### : ?:

यदि जिनमसूरि ने 'पुराविदों के मुख से सुनी हुई' परम्परा सत्य हो तो कह सकते हैं कि वि० सं० ५०२ (ई० स० ४४६) में लक्खाराम नाम से जो जननिवास प्रख्यात था उस जगह वि० सं० ८०२ (ई० स० ७४६) में 'अणहिल्ल गोपाल' से परीक्षित प्रदेश में 'वाउकड वंशके मोती सम वणराय ने' 'पचण' बसाया। यह पचन अणि ल्लिप्टरपाटन के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। इस राजधानी का शासन चावडाओं ने और सोलंकियों ने धीरे-धीरे फैलाया और इसके साथ ही साथ मिन्नमाल (अथवा श्रीमाल), वलभी तथा गिरिनगर की नगरश्रीओं की यह नगरश्री उत्तराधिकारिणी हुई। इस उत्तराधिकार में सम्राड्धानियों—कान्यकुठज, उज्जियनी एवं पाटलिपुत्र के भी संस्कार थे। इस अभ्युदय की पराकाष्ठा जयसिंह सिद्धराज (वि० सं० ११५०–११९९), और कुमारपाल (वि० सं० ११९९–१२२९) के समय में दिखाई दी और पौनी शताबिद से अधिक काल (ई० स० १०९४–११७३) तक स्थिर रही। आचार्य हेमचन्द्रका आयुष्काल इस युग में था; उन्हें इस संस्कार समृद्धि का लाभ प्राप्त हआ। वे उस युग से बने थे और उन्होंने उस युग कों बनाया!

जयसिंह सिद्धराज के पितामह भीमदेव (प्रथम) (ई० स० १०२१-६४) और पिता कर्णदेव के काल में (ई० स० १०६४-९४) अणहिलपुरपाटन देश-विदेश के विख्यात विद्वानोंके समागम और निवास का स्थान बन गया था, ऐसा 'प्रभावकचरित' के उल्लेखों से मान्द्रम होता है । भीमदेव का सान्धि-विग्रहिक 'विप डामर', जिसका हेमचन्द्र दामोदर के नाम से उल्लेख करते हैं, अपनी बुद्धिमत्ताके कारण प्रसिद्ध हुआ होगा ऐसा जान पड़ता है । शैवाचार्य ज्ञानदेव, पुरोहित सोमेश्वर, सुराचार्य, मध्यदेश के ब्राह्मण पण्डित श्रीधर और श्रीपति (जो आगे जाकर जिनेश्वर और बुद्धिसागर के नाम से जैन साधु रूप में

१ पृ • ५१. विविधतीर्थंकल्पः संपादकः सुनि श्री जिन विजयजीः सिंघी जैन-प्रनथमाला ।

२ देखो प्रभावकचरित ( निर्णय सागर ) पृष्ठ २०६-३४६।

३ सीमदेव की रानी उदयमती की वापिका-बावड़ी के साथ दामोदर के कुएँ का लोकोक्तिमें उद्धेख आता है। इस पर से उसने सुन्दर शिल्प को उत्तेजन दिया होगा ऐसा प्रतीत होता है-

<sup>&#</sup>x27;राणकी वाव ने दामोदर कुवो जेणे न जोयो ते जीवता मुझो' ( रानी की बावड़ी और दामोदर कुओं जिसने न देखा वह जीते मूआ ) देखो प्रबन्ध चिन्तामणि पृ० ३०-३४, सिंघी जैन प्रथमाला और 'दामोदर' उक्लेख के लिए द्वयाश्रय ८. ६१।

प्रसिद्ध हुएँ), जयराशि भट्ट के 'तत्त्वोपछव' की 'युक्तियों' के बळ से पाटन की सभा में वाद करने वाला भगुकच्छ (भड़ोंच) का कौलकवि धर्म, तर्कशास्त्र के प्रौड़ अध्यापक जैनाचार्य शान्तिसूरि जिनकी पाठशाला में 'बौद्ध तर्क में से उत्पन्न और समझने में कठिन ऐसे प्रमेयों' की शिक्षा दी जाती थी और इस तर्कशाला के समर्थ छात्र मुनिचन्द्र सूरि इत्यादि पण्डित प्रस्थात थे। 'कर्णसुन्दरी नाटिका' के कर्ता काश्मीरी पण्डित बिस्हण ने और नवाक्कीटीकाकार अभयदेवसूरि ने कर्णदेव के राज्य में पाटन को सुशोभित किया था।

जयसिंह सिद्धराजके समयमें सिंह नामका सांख्यवादी, जैन वीराचार्य, 'प्रमाणनयतत्त्वा-छोक' और टीका 'स्याद्वादरत्नाकर' के रचियता प्रसिद्ध तार्किक वादिदेवसूरि इत्यादि प्रख्यात थे। 'मुद्रितकुमुदचन्द्र' नामक प्रकरण में जयसिंह की विद्वत्समा का वर्णन आता है। उसमें तर्क, भारत और पराशर के महिष सम महिषिका, शारदादेश (काश्मीर) में जिनकी विद्या का उज्ज्वल महोत्सव मुविख्यात था ऐसे उत्साह पण्डित का, अद्मुत मतिह्मपी लक्ष्मी के लिए सागरसम सागर पण्डित का और प्रमाणशास्त्र के महार्णव के पारंगत राम का उक्लेख आता है (अंक ५, ए० ४५)। वडनगर की प्रशस्ति के रचयिता प्रज्ञाचक्षु, प्राग्वाट (पोरवाड) कि श्रीपाल और 'महाविद्वान्' एवं 'महामिति' आदि विशेषणयुक्त भागवत देवबोध परस्पर स्पर्धा करते हुये भी जयसिंह के मान्य थे। वाराणसी के भाव बृहस्पित ने भी पाटन में आकर शैवधर्म के उद्धार के लिए जयसिंह को समझाया था। इसी भाव बृहस्पित को कुमारपाल ने सोमनाथ पाटन का गण्ड (रक्षक) भी बनाया था।

इनके अतिरिक्त मरुधारी हेमचन्द्र, 'गणरत्न-महोदिधि' के कर्ता वर्धमानसूरि, 'वाग्भट्टा-रुंकार' के कर्ता वाग्मट आदि विद्वान् पाटन में प्रसिद्ध थे।

इस पर से ऐसी करूपना होती है कि जिस पण्डित मण्डल में आ० हेमचन्द्र ने प्रसिद्धि पाप्त की वह साधारण न था। उस युग में विद्या तथा कला को जो उत्तेजन मिलता था उससे हेमचन्द्र को विद्वान् होने के साधन सुलभ हुए होंगे, पर उनमें अप्रसर होने के लिए असाधारण बुद्धि कौशल दिखाना पड़ा होगा।

#### : ३ :

श्री जिनविजय जी ने कहा है उसके अनुसार भारत के कोई भी पाचीन ऐतिहासिक पुरुष विषयक जितनी ऐतिहा सामग्री उपलब्ध होती है उसकी तुलना में आ० हेमचन्द्र विष-यक लभ्य सामग्री विपुल कही जा सकती है; फिर भी आचार्य के जीवन का सुरेख चित्र चित्रित करने के लिए वह सर्वथा अपूर्ण है।

१ बुद्धिसागर कृत ७००० श्लोक प्रमाण संस्कृत व्याकरण जाबालिपुर (जालोर, मारवाइ ) में वि० सं० ११८० (ई० स० ११२४) में पूर्ण हुआ था। जिनेश्वर ने तर्क ऊपर प्रंथ लिखा था। देखो पुरातत्त्व पुस्तक २, पृ० ८२–८४; काव्यानुशासन प्रस्तावना पृ० १४४–४५।

२ देखो काव्यानुशासन प्रस्तावना पृ० २४२-६२।

३ देखें।, शिल्पकला के लिए-'कुमारपालविहारशतक'-हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र कृत, जिसमें कुमार-पाल विहार नामक मंदिर का वर्णन है।

डा० ब्युस्हर ने ई० स० १८८९ में विष्ना में आ० हेमचन्द्र के जीवन ऊपर गवेषणापूर्वक एक निबन्ध प्रगट किया था; उसमें उन्होंने आ० हेमचन्द्र के अपने प्रन्थ 'द्र्याश्रयकाव्य' 'सिद्धहेम की प्रशस्ति' और 'त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित' में से 'महाबीर चरित' के
अतिरिक्त प्रभाचन्द्र सूरि कृत 'प्रभावक चरित' (वि० सं० १३३४—ई० स० १२७८),
मेरुतुङ्गकृत 'प्रबन्ध चिन्तामणि' (वि० सं० १३६१—ई० स० १३०५), राजरोसरकृत
'प्रबन्धकोश' और जिनमण्डन उपाध्याय कृत 'कुमारपाल प्रबन्ध' का साधन के रूप में उपयोग
किया था। अब हमें इनके अलावा सोमप्रभसूरि कृत 'कुमारपाल प्रतिबोध' और 'शतार्थ
काव्य', यशःपालकृत "मोहराजपराजय" (वि० सं० १२२९—३२), और अज्ञातकर्तृक
"पुरातन प्रबन्धसंप्रह" उपलब्ध हैं। इनमें से सोमप्रमसूरि तथा यशःपाल आ० हेमचन्द्र के
लघुवयस्क समकालीन थे।

इस सामग्री में से "कुमारपाल प्रतिबोध" (वि० सं० १२४१) को माचार्य की जीवन कथा के लिए मुख्य माधार प्रन्थ मानना चाहिए और दूसरे प्रन्थों को पूरक मानना चाहिए।

सोमप्रभस्रिके कथनानुसार उनके पास ज्ञेय-सामग्री खूब थी, पर उस सामग्री में से उन्होंने अपने रस के विषय के अनुसार ही उपयोग किया है । इसलिए हम जिसे जानना जाहें ऐसा बहुत सा कुतान्त गूढ़ ही रहता है।

#### : 8:

'प्रभावकचरित' के अनुसार आचार्य की जन्मेतिथि वि० सं० ११४५ की कार्तिक पूर्णिमा है। इसके बाद के अन्य सभी अन्थ यही तिथि देते हैं इसलिए इस तिथि का स्वीकार करने में कोई अड़चन नहीं है। लघुवयस्क समकालीन सोमप्रभस्रि को आचार्य के जीवन की किसी भी घटना की तिथि देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

'मोटकुरु', पिता 'चच्च' ( अथवा चाचिग ), माता 'चाहिणी' ( अथवा पाहिणी ), वासस्थान 'धंधुक्य' ( धन्धुका )—ये बातें भी निर्विवाद हैं। जन्म धन्धुका में ही हुआ होगा या अन्यत्र इस बारे में सोमप्रभस्ति का स्पष्ट कथन नहीं है।

बारुक का नाम 'चक्कदेव' था। वह जिस समय माता के गर्भ में था उस समय माता ने जो आश्चर्यजनक स्वम देखे थे उनका वर्णन सोमप्रमसूरि करते हैं। आचार्य के अवसान के बाद बारहवें वर्ष में पूर्ण हुएँ प्रन्थ में इस प्रकार जो चमत्कारी पुरुष गिने जाने छगे यह समकाछीन पुरुषों में उनकी जीवन-महिमा का सूचक है।

सोमप्रसूरि की कथा के अनुसार:-

"पूर्णतस्त्रगच्छ के देवचन्द्रसूरि विहार करते हुए षंधुका आते हैं; वहाँ एक दिन देशना पूरी होने पर एक 'विणक्कुमार' हाथ जोड़कर आचार्य से पार्थना करता है—

१ 'कुमारपाल प्रतिबोध' पृ॰ ३ श्लोक ३०-३१।

२ देखो ए॰ ३४७ श्लोक ८४८।

३ देखो 'कुमारपाल प्रतिबोध' ( वि॰ सं० १२४१ ) ष्ट० ४७८।

'सुचारित्ररूपी जलयान द्वारा इस संसार समुद्र से पार लगाइए।' बालक का मामा नेमि गुरु से परिचय करवाता है।

"देवचन्द्रसूरि कहते हैं कि—'इस बालक को प्राप्त कर हम इसे निःशेष शास्त्र परमार्थ में अवगाहन करावेंगे; पश्चात् यह इस लोक में तीर्थक्कर जैसा उपकारक होगा। इसलिए इसके पिता चच्च से कहो कि इस चक्कदेव को वत-प्रहण के लिए आज्ञा दे।'

"बहुत कहने सुनने पर भी पिता अतिस्नेह के कारण आज्ञा नहीं देता; परन्तु पुत्र 'संयम ग्रहण' करने के लिए दहमना है। मामा की अनुमित से वह चल पड़ता है और गुरु के साथ 'खम्मितित्थ' (खम्मात ) पहुँचता है।"

सोमप्रभस्रि के कथन से इतना तो स्पष्ट है कि पिता की अनुमित नहीं थी; माता का अभिपाय क्या होगा इस विषय में वह मौन है। मामा की अनुमित से चंगदेव घर छोड़ कर चल देता है। सोमप्रभस्रि के कथन का ठात्पर्य ऐसा भी है कि बालक चंगदेव स्वयं ही दीक्षा के लिए इद था। पाँच या आठ वर्ष के बालक के लिए ऐसी इदता मनोविज्ञान की इष्टि से कहाँ तक सम्भव है इस शंका का जिस तरह निराकरण हो उसी तरह से इस विषय का ऐतिहासिक दृष्टि से निराकरण हो सकता है। सम्भव है, केवल साहित्य की छटा लाने के लिए भी इस प्रकार सोमप्रभस्रि ने इस प्रसंग का वर्णन किया हो।

चंगदेव का श्रमण सम्प्रदाय में कब प्रवेश हुआ इस विषय में मतमेद है। 'प्रभावक चित' के अनुसार वि० सं० ११५० (ई० स० १०९४) अर्थात् पाँच वर्ष की आयु में हुआ। जिनमण्डनकृत 'कुमारपाल प्रबन्ध' वि० सं० ११५४ (ई० सं० १०९८) का वर्ष बतलाता है जब कि प्रबन्ध-चिन्तामणि, पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह और प्रबन्धकोश आठ वर्ष की आयु बतलाते हैं। दीक्षा विषयक जैनशाकों का अभिपाय देखें तो आठ वर्ष से पूर्व दीक्षा सम्भव नहीं होती। इसलिए चंगदेव ने साधु का वेश आठ वर्ष की अवस्था में वि० सं० ११५४ (ई० स० १०९८) में प्रहण किया होगा, ऐसा मानना अधिक युक्तियुक्त है। 3

सोमनोभस्रि के कथनानुसार:-"उस 'सोममुह'-सौम्यमुख का नाम सोमचन्द्र रखा गया। थोड़ा समय जिनागम कथित तप करके वह गंभीर श्रुतसागर के भी पार पहुँचा। 'दु:षम समय में जिसका सम्भव नहीं है ऐसा गुणौघवाला' यह है ऐसा मनमें विचार कर श्रीदेव-चन्द्रस्रि ने उसे गणधर पद पर स्थापित किया। हेम जैसी देहें की कान्ति थी और चन्द्र

९ देखो 'कुमारपाल प्रतिबोध' पृ • २९।

२ देखो प्रभावकचरित पृ० ३४७ श्लोक ८४८।

३ देखो काव्यानुशासन प्रस्तावना पृ० २६७-८। प्रभावकचरित में वि० सं० १९५० (ई० स० १०९४) का वर्ष कैसे आया यह विवारणीय प्रश्न है। मेरा अनुमान ऐसा है कि धंधुका में देवचन्द्रस्रि की दृष्टि चंगदेव पर उस वर्ष में जमी होगी; प्रबन्धिकतामणि के अनुसार चंगदेव देवचन्द्रस्रि के साथ प्रथम कर्णावती आया; वहाँ उदयन मंत्री के पुत्रों के साथ उसका पालन हुआ और अन्त में चच्च (प्रवन्ध चिन्तामणि के अनुसार चाचिग) के हाथों ही दीक्षा महोत्सव खन्भात में हुआ। उस समय चंगदेव की आयु आठ वर्ष की हुई होगी। चच्च की सम्मित प्राप्त करने में तीन वर्ष गए हों ऐसा मेरा अनुमान है।

की तरह लोगों को आनन्द देनेवाला था, इसलिए वह हेमचन्द्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समम लोक के उपकारार्थ विविध देशों में वह विहार करता था अतः श्रीदेवचन्द्रसूरि ने उसे कहा—'गुर्जर देश छोड़कर अन्य देशों में विहार मत कर। जहाँ तू रहा है वहीं महान् परो-पकार करेगा।' वह गुरु के वचन से देशान्तर में विहार करना छोड़कर यहीं (गुर्जरदेश—पाटन में ) भन्यजनों को जागरित करता रहता है।"

इस वर्णन में से एक बात विशेष उल्लेखनीय है। आचार्य हेमचन्द्र गुर्जर देश में और पाटन में स्थिर हुए उससे पहले उन्होंने भारतवर्ष के इतर भागों में विहार किया होगा और गुरु देवचन्द्र की आज्ञा से उनका विहार गुर्जर देश में ही मर्यादित हुआ।

सोमप्रभस्रि का वर्णन सामान्य रूप का है; आचार्य का जीवन-वृत्तान्त जाननेवालों के सामने कहा हो ऐसा है। अतएव हमारे लिए पीछे के प्रन्थ और प्रबन्ध तकसील के लिए आधार रूप हैं।

चंगदेव के कुटुम्ब का धर्म कौनसा होगा ? । सोमप्रभस्रि पिता के लिए इतना ही कहते हैं कि 'कयदेवगुरुजणच्चो चच्चो (देव और गुरुजन की अर्चा करनेवाला चच्च)।' और वे माता चाहिणी के केवल शील का ही वर्णन करते हैं। मामा नेमि देवचन्द्रस्रि का उपदेश सुनने के लिए आया है इस पर से वह जैनधर्मानुरागी जान पड़ता है।

पीछे के मन्थ चच को मिथ्यात्वी कहते हैं। इस पर से वह जैन तो नहीं होगा ऐसा विश्वास होता है। प्रबन्ध चिन्तामणि के उच्छेल के अनुसार पैसे की लालच दी जाने पर वह उसे 'शिवनिर्माच्य' वत् समझता है; अतएव वह माहेश्वरी (आजकल का मेश्री) होगा। चाहिनी जैनधर्मानुरागी हो ऐसा सम्भव है; पीछे से वह जैन-दीक्षा लेती है ऐसा प्रबन्धों में उच्लेल है।

सोमचन्द्र को इकीस वर्ष की आयु में वि० सं० ११६६ (ई० स० १११०) में सूरि-पद मिला। इस संवत्सर के विषय में मतमेद नहीं है। इस समय से वह हेमचन्द्र के नाम से ख्यात हुआ। कुमारपाल प्रतिबोध के अनुसार सूरिपद का महोत्सव नागपुर ( नागोर—मार-वाड़ ) में हुआ। इस प्रसंग पर ख़र्च करनेवाले वहीं के एक व्यापारी धनद का नाम बत-लाया गया है।

इतनी अल्पायु में इतने महत्त्व का स्थान हेमचन्द्र को दिया गया यह समकालीनों पर पड़े हुए उनके प्रभाव का प्रतीक है। जयसिंह सिद्धराज को भी 'पुरातनप्रबन्धसंग्रह' के

९ देखो कुमारपाल प्रतिबोध ए० २२.

२ देखो प्रबन्धचिन्तामणि पृ० ८३.

३ इस समय मेश्री बनिये प्रायः वष्णव होते हैं।

४ एक ही कुटुम्ब में भिन्न भिन्न धर्मानुराग होने के अनेक दृष्टान्त भारत के इतिहास में प्रिंगद हैं और दो दशक पूर्व गुजरात में अनेक वैश्य कुटुम्ब ऐसे थे जिनमें ऐसी स्थिति विद्यमान थी। देखों काव्यानुशासन प्रस्तावका पृ॰ २५९।

अनुसार आठ वर्ष की आयु में राज्याधिकार पाप्त हुआ था और उसने भी अरुपायु में सोरूं-कियों के राज्य की प्रतिष्ठा स्थापित की थी।

जिसकी विद्या प्राप्ति इतनी असाधारण थी उसने विद्याभ्यास किससे, कहाँ और कैसे किया यह कुतृहरू स्वामाविक है। परन्तु इस विषय में हमें आवश्यक ज्ञातन्य सामग्री रूज्य नहीं है। उनके दीक्षागुरु देवचन्द्रसूरि स्वयं विद्वान् थे और 'स्थाना स्तूत्र' पर उनकी टीका प्रसिद्ध है। 'त्रिषष्टिशरू का पुरुषचरित' में हेमचन्द्र कहते हैं कि—"तत्प्रसादाद्धिगतज्ञान-सम्पन्महोदयः"—अर्थात् गुरु देवचन्द्र के प्रसाद से ज्ञान सम्पत्ति का महोदय उन्हे प्राप्त हुआ था। परन्तु दीक्षागुरु देवचन्द्र विद्यागुरु होंगे कि नहीं और होंगे तो कहां तक, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिरुता।

'प्रभावक चरित' के अनुसार सोमचन्द्र को ( आचार्य होने से पूर्व ) तर्क, लक्षण और साहित्य के ऊपर शीघता से प्रभुत्व प्राप्त हुआ था; और 'शतसहस्रपद' की घारण शक्ति से उसे सन्तोष न हुआ इसिलए 'काश्मीरदेशवासिनी' की आराधना करने के लिए काश्मीर जाने की अनुमित गुरु से मांगी पर उस 'काश्मीर देशवासिनी ब्राह्मी' के लिए उन्हें काश्मीर जाना न पड़ा; किन्तु काश्मीर के लिए प्रयाण करते ही सम्भात से वाहर श्रीरैवत विहार में उस बाह्मी का उन्हें साक्षात्कार हुआ और इस तरह स्वयं 'सिद्धसारस्वत' हुए।

'प्रभावक चरित' के इस कथन से ऐतिहासिक ताल्पर्य क्या निकालना यह विचारणीय है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सोमचन्द्र भले काइमीर न गये हों तो भी उन्होंने काइमीरी पण्डितों से अध्ययन किया होगा। काइमीरी पण्डित गुजरात में आते जाते थे यह विक्हण के आगमन से मूचित होता है। 'मुद्रितकुमुद्चन्द्र' नाटक के अनुसार जयसिंह की सभा में उत्साह नामक काइमीरी पण्डित था। हेमचन्द्र को व्याकरण छिलने से पूर्व व्याकरण प्रन्थों की आवश्यकता पड़ी थी जिन्हें लेने के लिए उत्साह पण्डित काइमीर देश में गया था और वहां से आठ व्याकरण लेकर आया था। जब 'सिद्धहेम' पूरा हुआ तब उन्होंने उसे शारदा देश में मेजा था। इसके अतिरिक्त काव्यानुशासन में हेमचन्द्र जिस बहुमान से आचार्य अभिनव

१ प्रबन्धों के अनुसार जयसिंह वि॰ सं॰ १९५० (ई॰ स॰ १०९४) में सिंहासनारुढ हुआ। उस समय यदि उसकी आयु आठ वर्ष की मान लें तो उसका जम्म वि॰ सं॰ १९४२ में और इस तरह हेमचन्द्र से आयु में जयसिंह को तीन वर्ष वहा समझना चाहिए। 'प्रबन्धचिन्तामणि' उसकी आयु तीन वर्ष की जब कि 'पुरातनप्रबन्धसंप्रह' आठ वर्ष की बताता है जो कि हेमचन्द्र के 'द्व्याश्रय' में कथित 'स्तम्बेकरिब्रीहि' के साथ ठीक बैठता है (कान्यानुशासन प्रस्तावना पृ॰ १६५)। कुमारपाल का जन्म यदि वि॰ सं॰ १९४९ (ई॰ स॰ १०९३) में स्वीकार करें तो हेमचन्द्र कुमारपाल से चार वर्ष बड़े हुए-देखो कान्यानुशासन प्रस्तावना पृ॰ २०१ और पृ॰ २७९।

प्रमाणनयतत्त्वालोक और स्याद्वादरलाकर के कर्ता महान् जैन तार्किक वादिवेवसूरि से आयु में हेमचन्द्र दो वर्ष छोटे थे; परन्तु हेमचन्द्र आचार्य की दृष्टि से आट वर्ष बड़े थे। संभव है, दिगम्बराचार्य कुमुदचन्द्र के साथ वाद्युद्ध के समय देवसुरि की स्याति अधिक हो-देखो काव्यानुशासन प्रस्तावना ए० २००, फुटनोट।

२ देखो प्रभावकचरित ए० २९८-९९।

गुप्त का उल्लेख करते हैं वह भी उनका काश्मीरी पण्डितों के साथ गाड़ विद्या परिचय सूचित करता है।

वि० सं० ११६६ (ई० स० १११०) में इक्कोस वर्ष की आयु में सोमचन्द्र हेम-चन्द्रस्रि हुए यह युवावस्था में प्राप्त असाधारण पाण्डित्य का प्रभाव होगा। तर्क, लक्षण और साहित्य ये उस युग की महाविद्याएँ थीं और इस त्रयी का पाण्डित्य राजदरबार और जन-समाज में अप्रगण्य होने के लिए आवश्यक था। इन तीनों में हेमचन्द्र को अनन्य साधारण पाण्डित्य था यह उनके उस उस विषय के प्रन्थों पर से स्पष्ट दिखाई देता है।

आचार्य होने के बाद और पहले हेमचन्द्र ने कहाँ कहाँ विहार किया होगा इसे व्योरे से जानने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। आचार्य होने से पूर्व गुजरात के बाहर खूब घूमे होंगे यह सम्भव है; परन्तु, ऊपर जैसा कहा है, गुरुकी आज्ञा से गुर्जर देश में ही अपना क्षेत्र मर्थादित करने के लिए बाध्य हुए।

हेमचन्द्र अणिहल्लपुर पाटन में सबसे पहले किस वर्ष में आए, जयसिंह के साथ प्रथम-समागम कब हुआ इत्यादि निश्चित रूप से जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। परन्तु वह राजधानी पण्डितों के लिए आकर्षण थी। इसलिए विद्याप्राप्ति एवं पाण्डित्य को कसौटी पर कसने के लिए हेमचन्द्र का आचार्य होने से पूर्व ही वहां आना-जाना हुआ हो यह संभव है।

'प्रभावक चरित' और 'प्रबन्ध चिन्तामणि' के अनुसार कुमुद्दन्द्र के साथ शास्त्रार्थ के समय हैमचन्द्र उपस्थित थे अर्थात् वि० सं० ११८१ (ई० स० ११२५) में वे जयसिंह सिद्धराज की पण्डित सभा में विद्यमान थे। उस समय उनकी आयु इक्तीस वर्ष की होगी तथा आचार्यपद मिले एक दशक बीत गया होगा। उस समय हेमचन्द्र वादी देवचन्द्रसूरि जितने प्रतिष्ठित नहीं होंगे, अथवा उनका वाद कौशल शान्तिसूरि आदि की तार्किक परम्परा वाले वादिदेवसूरि जितना नहीं होगा।

'प्रभावकचरित' के अनुसार जयसिंह और हेमचन्द्र का प्रथम मिलन अणिहिलपुर के किसी तंग मार्ग पर हुआ था जहां से जयसिंह के हाथी को गुज़रने में रुकावट पड़ी थी और जिस प्रसंग पर एक तरफ से हेमचन्द्र ने 'सिद्ध' को निश्शंक होकर अपने गजराज को ले जाने के लिए कहा और श्लेष से स्तुति की। परन्तु इस उल्लेख में कितना ऐतिहासिक तथ्य है, यह कहना कठिन है ।

सिद्धराज जयसिंह के मालवा की अंतिम विजय के समय भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधि उसे अभिनन्दन देने के लिए आए; उस समय जैन सम्प्रदाय के प्रतिनिधि के रूप में

<sup>9</sup> उल्लेखनीय यह है कि 'कान्यप्रकाश' की सम्भाव्य प्रथम टीका 'संकेत' गुजरात के माणिक्यचन्द्र ने लिखी है।

२. कार्य प्रसरं सिद्ध हस्तिराजमशक्कितम् । त्रस्यन्तु दिग्गजाः किं तेर्भृस्त्वयैवोद्धृता यतः ॥ ६० ॥

३. 'कुमारपाल प्रबन्ध' हेमचन्द्र और जयसिंह का प्रथम समागम इस प्रसंग से पूर्व भी हुआ था ऐसा स्चित करता है।

हेमचन्द्र ने स्वागत किया था। उस प्रसंग का उनका स्हों के प्रसिद्ध है। यह घटना वि० सं० ११९१-९२ में (ई० स० ११३६ के प्रारम्भ) में घटित हुई होगी। उस समय हेमचंन्द्र की आयु छयाछीस-सैंताछीस वर्ष की होगी।

जयसिंह सिद्धराज और हेमचन्द्र का सम्बन्ध कैसा होगा इसका अनुमान करनेके लिए प्रथम आधारमूत प्रथ 'कुमारपाल प्रतिबोध' से कुछ जानकारी मिलती है—

"बुधजनों के चूड़ामणि सुवन प्रसिद्ध सिद्धराज को सम्पूर्ण संशय स्थानों में वे प्रष्टव्य हुए। मिथ्यात्व से मुग्धमित होने पर भी उनके उपदेश से जयसिंह राजा जिनेन्द्र के धर्म में अनुरक्तमना हुआ। उनके प्रभाव में आकर ही उसने उसी नगर (अणहिल्लार) में रम्य 'राजविहार' बनाया और सिद्धपुर में चार जिन प्रतिमाओं से समृद्ध 'सिद्धविहार' निर्मित किया। जयसिंह देव के कहने पर इन मुनीन्द्र ने 'सिद्धहेम व्याकरण' बनाया जो कि निःशेष शब्द लक्षण का निधान है। अमृतमयी वाणी में विशाल उन्हें न मिलने पर जयसिंहदेव के चित्त में एक क्षण भी सन्तोष नहीं होता था।" —कुमारपाल प्रतिबोध प्र० २२।

इस कथन में बहुत सा ऐतिहासिक तथ्य दिखाई देता है। हेमचन्द्र और जयसिंह का सम्बन्ध कमशः गाढ़ हुआ होगा, और हेमचन्द्र की विद्वत्ता एवं विशद प्रतिपादन शैली से (जो कि उनके प्रन्थों में प्रतीत होती है) वे उसके विचारसारिश हुए होंगे। जयसिंह के उत्तेजन से हेमचन्द्र को व्याकरण, कोश, छन्द तथा अल्ङ्कार शास्त्र रचने का निमित्त प्राप्त हुआ और अपने राजा का कीर्तन करनेवाले, व्याकरण सिखानेवाले तथा गुजरात के लोकजीवन के प्रतिबिग्न को धारण करनेवाले 'द्व्याश्रय' नामक काव्य रचने का मन हुआ।

इष्ट देवता की उपासना के विषय में जयसिंह कट्टर शैव ही रहा यह 'कुमारपाल प्रतिबोध' के 'मिच्छत्त-मोहिय-मई'—मिध्यात्वमोहितमति विशेषण से ही फलित होता है। परन्तु ऐसा मानने का कारण है कि धर्म विचारणा के विषय में सार प्रहण करने की उदार विवेक-बुद्धि से हेमचन्द्र की चर्चाएँ होती होंगी; और बहुत सम्भव है कि इधर धर्मों पर आक्षेप किए बिना ही उन्होंने जैन-धर्म के सिद्धान्तों को समझाकर जयसिंह को उनमें 'अनुरक्त मन वाला' किया हो।

'प्रबन्ध चिन्तामणि' के 'सर्वदर्शनमान्यता' नामक प्रबन्ध का यहाँ उल्लेख करना उचित होगा—''संसार सागर से पार होने का इच्छुक श्रीसिद्धराज 'देवतन्त्व', और 'पात्रतन्त्व' की जिज्ञासा से सब दार्शनिकों से पूछता है, और सब अपनी स्तुति तथा दूसरों की निन्दा करते हैं। आचार्य हेमचन्द्र पुराणों में से कथा कहकर, साँद्र बना हुआ पित सची ओषि

भूमिं कामगवि ! स्वगोमयरसैरासिश्च रक्लाकरा । मुक्तास्वस्तिकमातनुष्वमुडुप त्वं पूर्णकुम्भी भव ॥
 धृत्वा कल्पतरोर्दछानि सरलैर्दिग्वारणास्तोरणान्याधत्त स्वकरैर्विजित्य जगती नन्वेति सिद्धाधिपः ॥
 प्रभावक वरित ए० ३००

२ द्वचाश्रय (सर्ग १५, श्लो॰ १६) के अनुसार सिद्धपुर में जयसिंह ने चरम तीर्थंकर महावीर स्वामी का मन्दिर वनवाया था। अन्य उहेखों के लिए देखों कान्यानुशासन प्रस्तावना १८८।

खाने से जिस प्रकार पुनः मनुष्य हो सका उसी प्रकार भक्तिसे सर्वदर्शन का आराधन करने से स्वरूप न जानने पर भी मुक्ति मिलती है, ऐसा अभिपाय देते हैं।"

यह 'सर्वदर्शनमान्यता' की दृष्टि साम्पदायिक चातुरी की थी जैसा कि डॉ० ब्युल्हर मानते हैं, अथवा सारमाही विवेक बुद्धि में से परिणत थी इसका निर्णय करने का कोई बाध साधन नहीं है। परन्तु अनेकान्तवाद के रहस्यज्ञ हेमचन्द्र में ऐसी विवेक बुद्धि की सम्मावना है क्योंकि हेमचन्द्र और अन्य जैन तार्किक अनेकान्त को 'सर्वदर्शनसंप्रहें' के रूप में भी घटाते हैं। इसके अलावा उस युग में दूसरे सम्प्रदायों में भी ऐसी विशालहृष्टि के विचारकों के दृष्टान्त भी मिलते हैं। प्रथम भीमदेव के समय में शैवाचार्य ज्ञानिमक्ष और सुविहित जैन साधुओं को पाटन में स्थान दिलानेवाले पुरोहित सोमेश्वर के दृष्टान्त 'प्रभावक चरित' में वर्णित हैं। अर्थात् प्रत्येक सम्प्रदाय में ऐसे थोड़े बहुत उदारमित आचारों के होने की सम्भावना है।

ऐसा मानने के लिए कारण है कि मालव-विजय के बाद से जयसिंह की मृत्युपर्यन्त उसके साथ हेमचन्द्र का सम्बन्ध अवाधित रहा; अर्थात् वि० सं० ११९१ के अन्त से वि० सं० ११९९ के आरम्भ तक लगभग सात वर्ष यह सम्बन्ध अस्विलत रहा। जयसिंह की मृत्यु के समय हेमचन्द्र की आयु ५४ वर्ष की थी। इन सात वर्षों में हेमचन्द्र की साहित्य-प्रवृत्ति के अनेक फल गुजरात को मिले।

#### : 4:

आचार्य हैमचन्द्र का कुपारपाल के साथ प्रथम परिचय किस वर्ष में हुआ यह जानने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। 'कुमारपाल प्रतिबोध' पर से ऐसा ज्ञात होता है कि मंत्री वाग्मटदेव —बाहडदेव द्वारा कुमारपाल के राजा होने के पश्चात् वह हेमचन्द्र के साथ गाढ परिचय में आया होगा। परन्तु, डॉ० व्युल्हर के कथनानुसार साम्राज्य निमित्तक युद्ध पूर्ण होनेके अनन्तर प्रथम परिचय हुआ होगा ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। फिर भी धर्म का विचार करने का अवसर उस प्रौढवय के राजा को उसके बाद ही मिला होगा।

जयसिंह के साथ का परिचय समवयस्क विद्वान् मित्र जैसा लगता है जब कि कुमारपाल के साथ गुरु-शिष्य जैसा प्रतीत होता है। हेमचन्द्र के उपदेश से, ऐसा माल्यम होता है कि, कुमारपाल का जीवन उत्तराबस्था में प्रायः द्वादश व्रतधारी श्रावक जैसा हो गया होगा। परन्तु इस पर से ऐसा अनुमान करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने अपने कुल-देव शिव की पूजा छोड़ ही दी होगी।

१ देखो सिद्धहेम-'सकलदर्शनसमूहात्मकस्याद्वादसमाश्रयणम्'-इत्यादि पृ० २ और मिद्धि की विश्वति सिंहत 'न्यायावतार' पृ० १२८।

२ देखे। काव्यानुशासन प्रस्तावना ए० २८३।

३ एक ओर जिस तरह हेमचन्द्र अपने प्रन्थों में उसे 'परमाईत' कहते हैं उसी तरह दूसरी ओर प्रभासपाटन के 'गण्ड' भाव बृहस्पति ने वि० सं० १२२९ (ई॰ स० ११७३) के भद्रकाली के शिलालेख में

हैमचन्द्र के उपदेश से कुमारपाल ने अपने जीवन में न केवल परिवर्तन ही किया किन्तु गुजरात को दुर्व्यक्षनों में से मुक्त करने का योग्य प्रयास भी किया। जिसमें भी बिरोषतः उसने जुए और मद्य का प्रतिबन्ध करवाया, और निर्वश के धनापहरण का कानून भी बन्द किया। हेमचन्द्र के सदुपदेश से यज्ञ-यागादि में पशुहिंसा बन्द हुई और कुमारपाल के सामन्तों के शिलालेखों के अनुसार अमुक्त अमुक्त दिन के लिए पशुहिंसा का प्रतिबन्ध भी हुआ था। कुमारपाल ने अनेक जैन-मन्दिर भी बनवाए थे जिनमें से एक 'कुमार-विहार' नामक मन्दिर का वर्णन हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र ने 'कुमार-विहार-शतक' में किया है। 'मोहराजपराजय' नामक समकालीनपाय नाटक में भी इन घटनाओं का रूपकमय उल्लेस है।

उस समय के अन्य महापुरुषों के साथ हैमचन्द्र के सम्बन्ध तथा वर्तन विषयक थोड़ी सी ज्ञातव्य सामग्री मिलती है। इस बात को पहले कह ही चुके हैं कि उदयन मंत्री के घर में उसके पुत्रों के साथ बचपन में चक्कदेव रहा था। हेमचन्द्र को साधु बनाने में भी उदयन मंत्री ने अत्यधिक भाग लिया था। उसके बाद उसके पुत्र बाहड़ द्वारा कुमारपाल के साथ गाड़ परिचय हुआ था इसका भी निर्देश कर चुके हैं।

'प्रभावक चरित' 'महामित भागवत देवबोध' का उल्लेख करता है। उसके साथ हेमचन्द्र का परस्पर विद्वत्ता की कद्र करनेवाला मैत्री सम्बन्ध था। वड्नगर की प्रशस्ति के कवि श्रीपाल से भी हेमचन्द्र का गाड़ परिचय था।

उस समय हेमचन्द्र की साहित्यिक प्रश्वित पूर्ण उत्साह से चल रही थी। सिद्धहेम शब्दानुशासन के बाद काव्यानुशासन तथा छन्दोनुशासन कुमारपाल के समय में प्रसिद्ध हो गए थे। संस्कृत द्व्याश्रय के अन्तिम सर्ग तथा प्राकृत द्व्याश्रय — कुमारपाल चरित भी इसी समय लिखे गए।

अपूर्ण उपरुठ्ध 'प्रमाणमीमांसा' की रचना अनुशासनों के बाद हुई। सम्भव है, वह हेमचन्द्र के जीवन की अन्तिम कृति हो। योगशास्त्र, त्रिषष्टिशलाका-पुरुष-चरित नामक विशाल जैन-पुराण, स्तोत्र आदि की रचना भी कुमारपाल के राजत्वकाल में ही हुई थी। इनके अतिरिक्त पूर्व-रचित अन्थों में संशोधन और उन पर स्वोपज्ञ टीकाएँ लिखने की भी प्रवृत्ति चलती थी।

'प्रभावक चिरत' में हेमचन्द्र के 'आस्थान' (विद्यासभा) का वर्णन है वह उल्लेखनीय है। "हेमचन्द्र का आस्थान जिसमें विद्वान् प्रतिष्ठित हैं, जो ब्रह्मोल्लास का निवास और भारती का पितृ-गृह है, जहाँ महाकवि अभिनव-प्रन्थ निर्माण में आकुल हैं, जहाँ पट्टिका (तक्ती) और पट्ट पर लेख लिखे जा रहे हैं, शब्दन्युत्पत्ति के लिए ऊहापोह होते रहने

कुमारपाल को 'माहेश्वरत्रपागुणी' कहा है । और, संस्कृत 'द्वयाश्रय' के बीसवें सर्ग में कुमारपाल की शिवमिक्त का उल्लेख है । देखें। कान्यानुशासन प्रस्तावना पृ० ३३३ और १८७।

१ देखो कान्यानुशासन प्रस्तावना पृ० २८९ तथा पृ० २५५-२६१।

से जो सुन्दर लगता है, जहाँ पुराणकवियों द्वारा प्रयुक्त शब्द दृष्टान्तरूप से उल्लिखित किए जाते हैं।" '

#### : ६ :

हैमचन्द्र ने राजकीय विषयों में कितना भाग लिया होगा यह जानने के लिए नहीं जैसी जेय-सामग्री हैं। वे एक राजा के सम्मान्य मित्र तुस्य और दूसरे के गुरुसम थे। राज दरवार में अग्रगण्य अनेक जैन गृहस्यों के जीवन पर उनका प्रभाव था। उदयन और वाग्मटादि मंत्रियों के साथ उनका गाड़ सम्बन्ध था। ऐसी वस्तुस्थिति में कुछ लोग हेमचन्द्र को राजकीय विषयों में महत्त्व देते हैं। परन्तु राजनीतिक कही जा सके ऐसी एक ही बात में परामर्शदाता के रूप से हेमचन्द्र का उछेल 'प्रवन्धकोश' में आता है। जैसे सिद्धराज का कोई सीधा उत्तराधिकारी न था वैसे ही कुमारपाल का भी कोई नहीं था। इसलिए सिंहासन किसे देना इसकी सलाह लेने के लिए वद्ध कुमारपाल वद्ध हेमचन्द्र से मिलने के लिए उपाश्रय में गया; साथ में वसाह आभड़ नामक जैन-महाजन भी था। हेमचन्द्र ने द्रौहित्र प्रतापमल को (जिसकी प्रशंसा गण्ड भाव बृहस्पित के शिलालेख में भी आती है) 'धर्म स्थैयं' के लिए गही देने का परामर्श दिया क्योंकि स्थापित 'धर्म' का अजयपाल से हास सम्भव है। जैन-महाजन वसाह आभड़ ने ऐसी सलाह दी कि 'कुछ भी हो पर अपना ही काम का' इस कहावत के अनुसार अजयपाल को ही राज दिया जाय। '

इसके अलावा हेमचन्द्र ने अन्य किसी राजकीय चर्चा में स्पष्टतः माग लिया हो तो उसका प्रमाण मुझे ज्ञात नहीं।

सिद्धराज को हेमचन्द्र कितने मान्य थे इसका कुमारपाल प्रतिबोध में संक्षेप से ही वर्णन है जब कि कुमारपाल को हेमचन्द्र ने किस तरह जैन बनाया इसके लिए सारा प्रन्य ही लिखा गया है। प्रन्थ के अन्त में एक इलोक है—"असु हेमचन्द्र की असाधारण उपदेश शक्ति की हम स्तुति करते हैं, जिन्होंने अतीन्द्रिय ज्ञान से रहित होकर भी राजा को भवोधित किया।"

'प्रभावकचरित' के अनुसार हेमचन्द्र वि० सं० १२२९ (ई० सं० ११७३) में ८४ वर्ष की आयु में दिवंगत हुए।

#### :0:

# हेमचन्द्र विरचित प्रन्थों की समालोचना का यह स्थान नहीं है। प्रत्येक प्रन्थ के

अन्यदाभिनवप्रन्थगुम्फाकुलमहाकवौ । पट्टिकापट्टसंघातिलिख्यमानपदत्रजे ॥
 शब्दव्युत्पत्तयेऽन्योन्यं कृतोहापोहबन्ध्ररे । पुराणकविसंदष्टदृष्टान्तीकृतशब्दके ॥
 अक्षोक्षासनिवासेऽत्र भारतीपितृमन्दिरे । श्रीहेमचन्द्रसूरीणामास्थाने सुस्थकोविदे ॥

प्रभावक चरित पृ॰ ३१४ क्लो॰ २९२-९४

२ इस मन्त्रणा का समाचार हैमचन्द्र के एक विद्वेषी शिष्य बालचन्द्र द्वारा अजयपाल को मिला था। देखी, प्रवन्धकोश पृ० ९८।

३ "स्तुमस्त्रिसन्ध्यं प्रभुहेमस्रेरनन्यतुल्याशुपदेशशक्तिम् । अतीन्द्रियझानविवर्जिते।ऽपि यत्क्षीणिमर्तुर्व्याधत प्रवीधम् ॥"-कमारपाल प्रतिवोधः प्र० ४७६ । संक्षिप्त परिचय के लिए भी एक एक लेख की आवश्यकता हो सकती है। शब्दानुशासन, काञ्यानुशासन, छन्दोनुशासन, अभिषानचिन्तामणि और देशीनाममाला—हन अन्यों में उस उस विषय की उस समय तक उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का संग्रह हुआ है। ये सब उस विषय के आकर प्रन्य हैं। ग्रन्थों की रचना देखते हुए हमें जान पड़ता है कि वे अन्य कमशः आगे बढ़नेवाले विद्यार्थीयों की आवश्यकता पूर्ण करने के प्रयत्न हैं। भाषा और विशदता इन अन्यों का मुख्य लक्षण है। मूल सूत्रों तथा उस पर की स्वोपज्ञ टीका में प्रत्येक व्यक्ति को तचिद्विषयक सभी ज्ञातव्य विषय मिल सकते हैं। अधिक सूक्ष्मता तथा तफ्रसील से गम्भीर अध्ययन के इच्छुक विद्यार्थी के लिए बृहत् टीकाएँ भी उन्होंने रची हैं। इस तरह तर्क, लक्षण और साहित्य में पाण्डित्य प्राप्त करने के साधन देकर गुजरात को स्वावलम्बी बनाया, ऐसा कहें तो अत्युक्ति न होगी। हेमचन्द्र गुजरात के इस प्रकार विद्याचार्य हुए।

द्वयाश्रय संस्कृत एवं प्राकृत काव्य का उद्देश भी पठनपाठन ही है। इन प्रन्थों की प्रवृत्ति व्याकरण सिखाना और राजवंश का इतिहास कहना—इन दो उद्देशों की सिद्धि के छिए है। बाह्यरूप क्षिष्ट होने पर भी इन दोनों काव्यों के प्रसंग-वर्णनों में कवित्व स्पष्ट झरूकता है। गुजरात के सामाजिक जीवन के गवेषक के छिए द्व्याश्रय का अभ्यास अत्यन्त आवश्यक है।

प्रमाणमीमांसा नामक अपूर्ण उपलब्ध प्रन्थ में प्रमाणचर्चा है जिसका विशेष परिचय आगे दिया गया है।

त्रिशिष्टशलाका पुरुष चरित तो एक विशाल पुराण है। हेमचन्द्र की विशाल-प्रतिभा को जानने के लिए इस पुराण का अभ्यास आवश्यक है; उसका परिशिष्ट पर्व भारत के प्राचीन इतिहास की गवेषणा में बहुत उपयोगी है।

योगशास्त्र में जैनदर्शन के ध्येय के साथ योग की प्रक्रिया के समन्वय का समर्थ प्रयास है। हेमचन्द को योग का स्वानुभव था ऐसा उनके अपने कथन से ही माळूम होता है।

द्वातिशिकाएँ तथा स्तोत्र साहित्यिक-दृष्टि से हेमचन्द्र की उत्तम कृतियाँ हैं। उत्कृष्ट बुद्धि तथा हृदय की भक्ति का उनमें सुभग संयोग है।

भारत भूमि और गुजरात के इतिहास में हेमचन्द्र का स्थान प्रमाणों के आधार से कैसा माना जाय !। भारतवर्ष के संस्कृत-साहित्य के इतिहास में तो ये महापण्डितों की पंक्ति में स्थान पाते हैं; गुजरात के इतिहास में उनका स्थान विद्याचार्य रूप से और राजा-प्रजा के आचार के सुधारक रूप से प्रभाव डालने वाले एक महानू आचार्य का है। "

रसिकलाल छो॰ परिख

१ देखा डॉ॰ आनन्दशंकर धुव की स्यादादमजरी की प्रस्तावना पु॰ १८ और २४ ।

२ यह लेख बुद्धिप्रकाश पु॰ ४६ अंक ४थे में पु॰ ३७७ पर गुजराती में छपा है। उसीका यह अविकल अनुवाद है -संपादक।

# विषयानुक्रमणिका।

# त्रमाणमीमांसा ।

# प्रथमाध्यायस्य प्रथमाह्निकम् ।

| Ą    | विषयः                                                         | ã°            | पं०                                     | स्॰ विषयः पू                                                                | ० एं०       |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | प्रमाणमीमांसाया वृत्तेर्मञ्जलम्                               | 8             | १                                       | प्रामाण्यसमथनेन अपूर्वेपदस्या-                                              | •           |
|      | वृत्तिविधाने प्रयोजनम्                                        | १             | ₹                                       | नुपादेयतासूचनम                                                              | <i>३</i> १९ |
|      | सूत्राणां निर्मूलत्वाराङ्का तन्निरासश्च                       | ţ             | Y,                                      | द्रव्यापेक्षया पर्यायापेक्षया च ज्ञाने                                      |             |
|      | सूत्राण्येव कथं रचितानि, कथं                                  | न             |                                         | गृहीतग्राहित्वासंभवसमर्थनम् 🕥                                               | ४ २०        |
|      | प्रकरणम्, इत्याशङ्घायाः समाधानम् १ ११                         |               | अवग्रहादीनां गृहीतग्राहित्वेनैव प्रामा- |                                                                             |             |
|      | पद-सूत्रादिश्वरूपनिर्देशपूर्वकं शास्त्र-                      |               |                                         | ण्यसमर्थनम्                                                                 | ४ २४        |
|      | परिमाणस्योक्तिः                                               | १             | १४                                      | गृहीतमाहित्वेऽपि स्मृते: प्रामाण्या-                                        |             |
| 8    | अन्वर्थनामसूचनगर्भं शास्त्रकरणस्य                             |               |                                         | •                                                                           | ર ૧         |
|      | प्रति <b>ज्ञावचन</b> म्                                       | 8             | १७                                      | स्मृत्यप्रामाण्ये न गृहीतग्राहित्वं प्रयो-                                  |             |
|      | अथराब्दस्य अर्थत्रयप्रदर्शनम्                                 | 8             | १⊏                                      | •                                                                           | દ ફ         |
|      | प्रमाणशब्दस्य निषक्तिः                                        | २             | પૂ                                      | ४. संशयस्य स्रक्षणम्                                                        | K G         |
|      | शास्त्रस्योद्देशादिरूपेण त्रिविधप्रवृत्तेः                    | -             |                                         |                                                                             | ४ १३        |
|      | मीमांसाशब्देन सूचनम्                                          | <b>ર</b>      | Ę                                       | • •                                                                         | ४ १७        |
|      | मीमांसाशब्दस्य अर्थान्तरकथनेन                                 | •             | ,                                       | प्रामाण्यनिश्चयो स्वतः परतो वा न                                            |             |
|      | शास्त्रप्रतिपाद्यथिपयाणां सूची                                | ર             | १२                                      | घटते इति पूर्वपञ्चः ५                                                       |             |
| 5    | प्रमाणस्य उक्षणम्                                             | `<br><b>२</b> | २०<br>२०                                | ८. सिद्धान्तिना स्वतः परतो वा प्रामाण्यः                                    |             |
| 7.   | ननानस्य ७६६नम्<br>लक्षणस्य प्रयोजनकथनम्                       | <b>ર</b>      | <b>२१</b>                               |                                                                             | ६१          |
|      | ज्यगर्य त्रयाणाग्यमम्<br>निर्णयपदस्यार्थः सार्थक्यञ्च         | ₹             | ,,                                      | अभ्यासदशापन्नप्रत्यक्षेऽनुमाने च                                            |             |
|      | भर्यस्य हेयोपादेयोपेक्ष्यतया त्रिवि                           | -             | •                                       | स्वतः प्रामारयनिश्चयसमर्थनम् ६                                              | रे २        |
|      | धत्वस्थापनम्                                                  | ą             | ą                                       | अनम्यासदशापन्ने प्रत्यक्षे परतः                                             |             |
|      | वयस्यानम्<br>अर्थपदस्य सार्थक्यम्                             |               | •                                       | निश्चयसमर्थनम् ६                                                            | 3           |
|      |                                                               | ₹             | ζ,                                      | दृष्टादृष्टार्थके शाब्दे परतः प्रामाण्य-<br>निश्चयसमर्थनम् ६                | ६ १३        |
|      | सम्यक्पदस्य सार्थक्यम्<br>'स्वनिर्णयोऽपि प्रमाणलक्षणे चाच्यः' | ₹             | 3                                       | निश्चयसमयंनम्<br>नैयायिकस्य प्रमाणळक्षणस्य निरासः ६                         |             |
|      | _                                                             |               |                                         | नवाविकस्य प्रमाणळ्ळ्यास्य निरासः<br>भासर्वेज्ञोक्तस्य प्रमाणळ्ळ्यास्य निरास |             |
|      | इति मतं समर्थयमानेन पूर्वपक्षिणा                              | ą             | १४                                      | सीगतस्य प्रमाणळळाणस्य निरासः ६<br>सीगतस्य प्रमाणळळाणस्य निरासः ६            |             |
| ъ.   | स्वसंवेदनसिद्धिप्रकारप्रदर्शनम्                               |               |                                         | ९. प्रमाणस्य द्वेषा विभजनम् ७                                               |             |
| ₹. ( | व्यसंवेदनमनुमोद्मानेनापि सिद्धा-                              |               |                                         | अन्यथाविभागवादिनां मातान्यु                                                 | _           |
|      | न्तिना स्वनिर्णयस्य अतिव्यापि-                                |               |                                         | ह्मिख्य निरासः                                                              | १०          |
|      | तया लक्ष्मानङ्गत्वकथनम्                                       | 8             | १०                                      | प्रमाणद्वैविध्यं किं सौगतवत् प्रत्यदा-                                      |             |
|      | यहीतमाहिणां धारावाहिकज्ञानानां                                |               |                                         | नुमानरूपमुतान्यथा इत्याशङ्का ७                                              | १४          |
|      | •यावृत्तये प्रमाणलक्षणे 'अपूर्व'पद-                           |               |                                         | १०. प्रत्यक्षपरोक्षरूपेण प्रमाणविभागः ७                                     | १६          |
|      | मुपादेयमित्याशङ्का                                            | X             | <b>የ</b> ሂ                              | अधराब्दस्य अर्थद्वयदर्शनेन प्रत्यक्ष-                                       |             |
| 8. 3 | पृहीतव्राहिणां धारावाहिकज्ञानानां                             |               |                                         | द्वैविध्यस्चनम् ७                                                           | १७          |

| सू० | विषय:                                | Фo          | पृ०        | सू०        | विषयः                                              | वृ०         | ψ°ο |
|-----|--------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------------------------------------|-------------|-----|
| -   | परोक्षशब्दस्य निरुक्तिः              | ø           | २०         | •          | प्रकाशस्वभावत्वेप्यात्मनः साव-                     |             |     |
|     | सूत्रगतचकारेण सर्वप्रमाणाना सम       | <b>i</b> -  |            |            | रणत्वसिद्धिः                                       | १०          | २७  |
|     | बलत्वसूचना                           | b           | २१         |            | अनादेरपि आवरणस्य सुवर्णमळवत                        | ŧ           |     |
|     | 'न प्रत्यक्षादन्यत् प्रमाणम्' इ      | ति          |            |            | विलयोपपत्तिसमर्थनम्                                | <b>११</b>   | ₹   |
|     | <b>ौकायतिकानामाशङ्का</b>             | 9           | રપ         |            | अमूर्तत्वेऽपि आत्मन आवरणसंभवः                      | ११          | Ę   |
| ११. | . प्रत्यक्षेतरप्रमाणसिद्धिसमर्थनेन   |             |            |            | आत्मनः कूटस्थनित्यत्वे दूषणम्                      |             | 5   |
|     | शङ्कानिरासः                          | v           | २६         |            | परिणामिनित्यात्मसमर्थनम्                           | ११          | ११  |
|     | प्रामाण्याप्रामाण्यव्यवस्थावत्र्मना  | परो-        |            |            | मुख्यप्रत्यक्षस्य तद्वतो वा सिद्धं                 | f)          |     |
|     | श्वप्रमाणस्य सिद्धिः                 | હ           | २८         |            | प्रत्यक्षादीनामसामध्यीत् तदिसिद्धि                 | ξ-          |     |
|     | <b>परचेतोवृत्यधिगमान्यथानुपपत्या</b> | पुनः        |            |            | परा कुमारिलस्याशङ्का                               | ११          | १७  |
|     | तस्यैव सिद्धिः                       | 5           | ৩          | १६.        | साधकप्रमाणद्वारा केवलज्ञान-                        |             |     |
|     | परलोकादिनिषेधान्यथानुपपत्यापि        |             |            |            | समर्थनेनोक्तशङ्कानिरासः                            | ११          | २९  |
|     | तस्यैव सिद्धिः                       | ς           | १०         |            | अतिशयत्व-प्रमेयत्व-ज्योतिर्ज्ञानावि                | Ť-          |     |
|     | अर्थान्यभिचारात् प्रत्यक्षप्रामाण्यन | <b>श</b> त् |            |            | संदान्यथानुपत्तिभिहेंनुभिः केवल                    | 5.          |     |
|     | <b>परोक्ष</b> प्रामाण्यसिद्धिः       | 5           | <b>१</b> ३ |            | ज्ञानस्य सिद्धिः                                   | १२          | . 2 |
|     | परोक्षप्रामाण्यसिद्धौ संवादकतया      | •           |            |            | नोदना हि त्रैकालिकविषयावगः                         |             |     |
|     | धर्मकीर्त्युक्तेरुक्षेखः             | 5           | १८         |            | मिका इति मन्यमानेन शबरस्वा-                        |             |     |
|     | परोक्षार्थविषयमनुमानमेवेति सौग       | Į.          |            |            | मिना सर्वज्ञः स्वीकार्य एव इति                     |             |     |
|     | तमतस्य निरासः                        | ς           | २२         |            | युक्त्या सर्वज्ञसमर्थनम्                           | १२          | ζ   |
|     | अभावस्तु निर्विषयत्वात् न प्रमा      |             |            |            | सिद्धसंवादेनागमेन सर्वज्ञसिद्धिः                   | <b>१</b> २  | १५  |
|     | मिति न प्रमाणान्तर्भूत इति निदे      |             | रद         |            | प्रत्यक्षेण सर्वज्ञसिद्धिः                         | १२          | २४  |
|     | अभावः कथं निर्विषय इत्याशङ्का        |             | २६         |            | भवतु यथाकथञ्चिदीश्वरादयः                           |             |     |
| १२. | धभावस्य निर्विषयत्वसमर्थने           | न           |            |            | सर्वज्ञाः, मनुष्यस्तु न' इति वदन्त                 |             |     |
|     | तत्समाधानम्                          | ۷           | ३०         |            | कुमारिलं प्रत्याचार्यस्य रोपवृष्टिः                |             | २६  |
|     | वस्तुनो भावाभावोभयात्मकत्वसम         |             |            |            | ब्रह्मादीनां रागादिमस्वं सर्वज्ञत्वं र             |             |     |
|     | नेन अभावैकरूपवस्तुनो निरा            | •           |            |            | कथं स्यादिति विरोधस्य सोपहा                        | -           |     |
|     | करणद्वारा अभावप्रमाणस्य निर्वि       | · <b>-</b>  |            |            | समाविष्करणम्                                       | १३          | ११  |
|     | षयत्वाविष्करणम्                      | 5           | ३१         |            | ब्रह्मादीनां वीतरागत्वे तु विप्रतिपत्त्यः          |             |     |
|     | प्रत्यक्षपरोक्षयोः भावाभावोभयप्रा    | ₹-          |            |            | भावकथनम्                                           | १४          | 8   |
|     | कत्त्रसमर्थनम्                       | 3           | ₹          | 80.        | बाधकप्रमाणाभावाच केवलज्ञानः                        |             |     |
|     | अभावांशोऽभावप्रमाणगोचर इति           |             |            |            | सिद्धिः<br>्                                       | 88          | 6   |
|     | कुमारिलस्य पूर्वपक्षः                | 3           | 3          |            | प्रत्यक्षस्याबाधकत्त्रप्रदर्शनम्                   | १४          | १०  |
|     | अभावो प्रत्यक्षगोचर इति कृत्व        |             |            |            | अनुमानस्याबाधकत्वोपदर्शनम्                         | \$ጸ         | २१  |
|     | निरासः                               |             | १७         |            | आगमस्याप्याबाधकत्वप्रकटनम्                         | १५          | ₹   |
|     | अभावस्तुच्छरूपत्वादज्ञानरूप इ        |             |            | १८.        | मुख्यप्रत्यक्षत्वेन <b>अव</b> धिमनःपर्याः<br>२००≾— |             |     |
| _ 4 | तस्य प्रामाण्याभावस्योपसंहारः        | 3           | २१         |            | योर्निर्देशः                                       | १४          | 8   |
| -   | प्रत्यक्षस्य छक्षणम्                 | <b>ે</b>    | २६         |            | अवधिज्ञानस्य निरूपणम्                              | १५          | 9   |
| -   | वैशद्यस्य स्थाणे                     | १०          | Ę          | ••         | मनःपर्यायस्य निरूपणम्                              | १५          | 11  |
| ₹K. | मुख्यप्रत्यक्षरूपकेवछज्ञानस्य        | <b>.</b>    | 0          | <b>१९.</b> | अवधिमनः पर्याययोर्वे छक्षण्यस्य                    | <b>63</b> - | Α-  |
|     | <b>उक्षणम्</b>                       | १०          | 88         |            | निरूपणम्                                           | १४          | १७  |
|     | आत्मनः प्रकाशस्त्रभावत्वसिद्धिः      | १०          | २१         |            | विशुद्धिकृतमेदस्य निरूपणम्                         | १५          | १८  |

| स्० | विषय:                                           | ۵۰               | पं० | स्॰ विषयः                                   | पृ०        | ψo |
|-----|-------------------------------------------------|------------------|-----|---------------------------------------------|------------|----|
|     | क्षेत्रकृतभेदस्य निरूपणम्                       | १५               | २१  | प्रतिपादनेन <del>ोक्तशङ्कानि</del> रासः     | १९         | २४ |
|     | स्वामिकृतभेदस्य निरूपणम्                        | १५               | २३  | अर्थाखोकयोरमावेऽपि ज्ञानोत्पत्ति-           |            |    |
|     | विषयकृतभेदस्य निरूपणम्                          | १५               | २७  | समर्थनम्                                    | 3\$        | २८ |
| ₹0. | सांव्यवहारिकप्रत्यक्षस्य छक्षणम्                | १६               | २   | सौगतसंमतस्य ज्ञानार्थयोर्जन्यजनकः           |            |    |
|     | बौद्ध संमतस्वसं वेदनप्रत्यक्षप्रकारस्य          |                  |     | भावस्य निरासः                               | २०         | 3  |
|     | स्वेष्टप्रत्यक्षे समावेशनम्                     | १६               | १२  | सौगतसंमतस्य तदुत्पत्तितदाकार-               | ı          |    |
| २१. | इन्द्रियछक्षणानां तद्भेदानां च                  | T                |     | वादस्य निराकरणम्                            | २०         | १७ |
| ,   | , निरूपणम्                                      | १६               | १७  | २६. अवग्रहस्य छक्षणम्                       | २१         | २  |
|     | इन्द्रियाणां आत्मसप्टत्वस्य आत्म                | -                |     | सौगतसंमतात् मानसविकल्पादव-                  |            |    |
|     | लिङ्गत्वस्य च समर्थनम्                          | १६               | 3\$ | ग्रहस्य भेदप्रतिपादनम्                      | २१         | १२ |
|     | इन्द्रियाणां लिङ्गत्वे तज्जन्यात्मव             | र्ते-            |     | २७. ईहाया उक्षणम्                           | २१         | १४ |
|     | ज्ञानस्यानुमानिकत्वापत्त्यानवस्थाप्र <b>व</b>   | <b>[-</b>        |     | ईह्रोहयोर्भेदप्रतिपादनम्                    | २१         | २१ |
|     | र्शनम्                                          | १६               | २३  | ईहायाः प्रामाण्यसमर्थनम्                    | २१         | રપ |
|     | भावेन्द्रियाणां स्वसंविदितत्वसम्                | Î-               |     | २८. अवायस्य छक्षणम्                         | २१         | २८ |
|     | नेनानवस्थाभङ्गप्रकटनम्                          | १६               | २४  | २९. धारणाया  छक्षणम्                        | २२         | 8  |
|     | इन्द्रियाणां निरुक्त्यन्तरप्रदर्शनम्            | १६               | २५  | धारणायाः संस्कराभिन्नत्वस्य काळ             | -          |    |
|     | द्रव्यभावेन्द्रिययोः स्वरूपम्                   | १६               | २७  | परिमाणस्य च निरूपणम्                        | २२         | ₹  |
|     | इन्द्रियस्यामिनां निरूपणम्                      | १७               | પ્ર | वैशेषिकसंमतस्य संस्कारस्वरूपस्य             | 1          |    |
|     | इन्द्रियसंख्याविपये सांख्यस्य विप्र             | ति-              |     | निरासः                                      | २२         | ય  |
|     | पत्तिः तन्निरासश्च                              | १७               | १८  | वृद्धाचार्यैर्धारणात्वेनोक्ताया अवि         |            |    |
|     | परस्परमिन्द्रियाणां भेदाभेदसिद्धिः              | १७               | २२  | <b>ब्युतेरपि अवाये स्वेष्ट</b> भारणायाः     | Ħ          |    |
|     | आत्मन इन्द्रियाणा भेदाभेदिसिद्धः                | १८               | १   | समावेशविधिः                                 | ₹₹         | ٤  |
|     | द्रब्येन्द्रियाणामपि परस्परं स्वारम्भः          | <b>ኽ</b> -       |     | अवग्रहादीनां कथञ्चिदेकत्वप्रतिप             | <b>r</b> - |    |
|     | पुद्गलेम्यश्च भेदाभेदसमर्थनम्                   | १८               | ዺ   | ्दनम्                                       | २२         | १७ |
|     | इन्द्रियविषयाणां स्पर्शादीनामपि                 |                  |     | नैयायिकसंमतस्य प्रत्यक्षलक्षणस्             | य          |    |
|     | मेदाभेदात्मकत्वनिरूपणम्                         | १८               | b   | निरासः                                      | २२         | २२ |
|     | द्रव्येन्द्रियस्य छक्षणम्                       | 36               | ११  | प्रसङ्गाचक्षुपोऽपाप्यकारित्वसिद्धिः         |            | ŧ  |
| २३. | छञ्ध्युपयोगतया भावेन्द्रियस्य है                | <b>-</b>         |     | धर्मकीर्त्यंभिमतप्रत्यक्षस्य निरासः         | ₹₹         | 5  |
|     | विध्यप्रकटनम्                                   | १८               | १९  | मीमांसकाभिमतस्य प्रत्यक्षलक्षणस्य<br>-      |            |    |
|     | ळब्ध्युपयोगयोः स्त्ररूपनिदेशः                   | १८               | २०  | निरासः                                      | २३         | १६ |
|     | स्वार्थसंविदि योग्यतात्वेन छन्धी                |                  |     | वृद्धसांख्याचार्येष्टस्येश्वरकृष्णस्य च     |            |    |
|     | न्द्रियं तत्रैव पुनर्व्यापारात्मकत्वे           |                  |     | प्रत्यक्षलक्षणस्य खण्डनम्                   | २४         | १३ |
|     | उपयोगेन्द्रियं निरूप्य द्वयोरन्त                |                  |     | ३०. प्रमाणविषयस्य छक्षणम्                   | २४         | २६ |
|     | प्रदर्शनम्<br>उपयोगेन्द्रियस्य इन्द्रियत्वामाना | <b>१</b> ⊏<br> - | २५  | लक्षणगतानां पदानां व्यावृत्ति<br>प्रदर्शनम् | २५         | ¥  |
|     | शक्का तत्समाधानं च                              | 38               | १   | ३१. अर्थक्रियासमर्थत्वात् द्रव्यपर्या       |            |    |
| ર૪. | मनसो छक्षणम्                                    | १९               | 6   | यात्मकस्य वस्तुनो विषयत्वेनाव               |            | _  |
|     | मनोद् <u>व</u> ैविष्यप्रकटनम्                   | 38               | १७  | <b>धारणम्</b>                               | २४         | १२ |
|     | अर्थालोकावि ज्ञाननिमित्तत्वेन                   |                  |     | ३२. वस्तुनोऽर्घक्रियासामार्थ्यस्पात्म-      | •          |    |
|     | वाच्याविति शङ्का                                | १६               | २०  | कस्य त्र्यवस्थापनम्                         | २४         | १६ |
| २४. | . अर्थालकयोज्ञीननिमित्तत्वाभावः                 | ı                |     | नित्यैकरूपद्रच्यात्मकवस्तुनः क्रमयौ         | <b>π</b> - |    |

| सू०          | विषयः                                 | वृ           | र्षे ० | सू॰ विषयः                        | Ã٥          | do |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------|-------------|----|
|              | पद्याभ्यामथंक्रिया करणाभावसम          | र्थनेन       |        | योरभेदेपि ज्ञानस्य कर्तृ         | स्थ-        |    |
|              | सत्त्वाभावप्रतिपादनम्                 | २५           | २४     | व्यापारत्वेन कर्मोन्मुखव्य       | ापा-        |    |
|              | अनित्यैकरूपपर्यायात्मकवस्तुनः ।       | हम-          |        | रत्वेत च ठयवस्थाप्यव्यव          | ্থা-        |    |
|              | यौगपद्याभ्यामर्थक्रियाकरणाभाव         |              |        | पक्रभावं प्रदश्यं तयोर्भेद्र     | गव-         |    |
|              | र्थनेन सत्त्वाभावप्रतिपादनम्          | २६           | २०     | स्थापनम्                         | २९          | २६ |
|              | काणादाभिमतस्य परस्परात्यन्तभि         | ন-           |        | ३८. अव्यवहितस्याज्ञाननिवृत्तिरूप | <b>[-</b>   |    |
|              | द्रव्यपर्यायवादस्य निरासः             | २७           | १४     | फलान्तरस्य निरूपणम्              | ३०          | १२ |
|              | जैनाभिमते द्रव्यपर्याययोर्कथञ्च       |              |        | ३९, व्यवहितफलप्रदर्शनव्याजेन ई   | हा-         |    |
|              | दाभेदवादे विरोधादिदूषणानि             | <b>भि</b> -  |        | दीनां क्रमीपजनघर्माणां प्रम      |             |    |
|              | रासश्च                                | ्रद          | १      | फडोभयत्वसमर्थनम्                 | ३०          | १८ |
|              | वस्तुनः द्रव्यपर्यायात्मकत्वपक्षेपि र |              |        | ४०. हानादिवुद्धीनामपि प्रमाण     | <b>ह</b> ख- |    |
|              | क्रियाक रणाभावाशक्कोपन्यासः           |              | २४     | त्वेन निर्देशः                   | ३१          | 8  |
| ₹₹.          | द्रव्यपर्यायात्मकवस्तुनः अर्थवि       |              |        | ४१. मतान्तरनिरासपूर्वकं प्रमाणफ  | डयो:        |    |
|              | सामर्थेप्रतिपादनेन उक्ताशह            | हाया         |        | भेदा <b>भे</b> दसमर्थनम्         | <b>३</b> १  | 6  |
|              | निरासः                                | २९           | ×      | ४२. प्रमातुर्छक्षणम्             | 38          | २१ |
| ३४.          | अर्थे प्रकाशस्य प्रमाणव्यवहितप        | ন্ত∙         |        | प्रमातुः स्वपराभासित्वसमर्थनम्   | ३१          | २२ |
|              |                                       | २९           | १७     | प्रमातुर्परिणामित्वसमर्थनम्      | ३२          | ₹  |
| ₹ <b>4</b> – | ३७. एकज्ञानगतत्वेन प्रमाण             | <b>নন্ত∙</b> |        | -                                |             |    |

# द्वितीयमाह्निकम् ।

| १. परोक्षस्य स्रक्षणम्                 | ३३         | 3   | वैशेषिकसंमतस्य ऊहापोहविकल्पे           |     |     |
|----------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|-----|-----|
| २. परोक्षविभागस्य निरूपणम्             | ३३         | હ   | ब्याप्तिब्रहणसामर्थ्यस्य निपेत्रः      | ३७  | १५  |
|                                        | ३३         | १०  | योगाभिमतस्य तर्शसहकृतप्रत्यक्षे        |     |     |
| ३. स्मृतेर्लक्षणम्                     | ३३         | १६  | ब्यातिग्रहसामर्थ्यस्य निरासः           | ३७  | २०  |
| रमृतेर्घामाण्यप्रतिपादनम्              | ३३         | २३  | ६. व्याप्तेर्निहरणम्                   | ३८  | ३   |
| ४ प्रत्यभिज्ञानस्य लक्षणम्             | 18         | ११  | व्यासेव्यापकधर्मतया निरूपणम्           | ₹⊏  | ų   |
| उपमानस्य प्रत्यभिज्ञायां समावेशः       |            | પ્ર | व्याप्तेर्व्याप्यधर्मत्वेन प्रतिपादनम् | ₹⊏  | ११  |
| प्रत्यभिज्ञानं स्मृत्यनुभवरूपज्ञान     |            |     | ब्यातेरुक्तोभयधर्मप्रतिपादनस्य फलः     |     |     |
| द्वयात्मकत्वेन मन्यानस्य सौगतस         |            |     |                                        | ₹⊏  | १६  |
| निराकरणम्                              | રૂપૂ       | १६  | ७. भनुमानस्य छक्षणम् ः                 | 36  | २२  |
| प्रत्यभिज्ञानं न प्रत्यश्वादन्यत् इति  | ते         |     | ८. स्वार्थपरार्थभेदादनुमानस्य विभागः   | ३९  | 8   |
| नेयायिकमतस्य निराकरणम्                 | ३५         | રપ્ | ९. स्वार्थानुमानस्य छक्षणम्            | १९  | ૮   |
| प्रत्यभिज्ञायाः प्रामाण्यप्रतिपादनम्   | ₹ <b>६</b> | १३  | •                                      | 38  | १०  |
| ४, उहस्य लक्षणम्                       |            | २०  |                                        | 3₿  | १६  |
| ब्यातिग्रहे प्रत्यक्षानुमानयोरसामध्य   | ĵ.         |     | विद्धान्तिना त्रैलक्षण्यस्य निरासः १   | 80  | ११  |
| प्रकटनेन अहस्य तत्सामर्घ्यस            |            |     | नैयायिकाभिमतस्य हेतोः पञ्चलक्ष-        |     |     |
| र्थनम्                                 | ३६         | २४  | ~ ~                                    | ٤٤  | ę   |
| बौद्धसंमतप्रत्यक्षपृष्ठभावितिकल्पे व्य |            | •   | ``                                     | 38  | १२  |
| तिग्रहणवामर्थ्यस्य निषेषः              | ইড         | ૭   | प्रत्यक्षानुमानयोरविनाभावनिश्चये       | - 1 | • • |

| सू०         | विषय:                              | वृ०         | ψo  | सू॰ विषयः पृ०                           | पं०   |
|-------------|------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------|-------|
| -           | बोध्यमपेक्ष्य प्रयोगप्रदर्शनम्     | ४२          | १६  | ग्वचनानर्थक्यसमर्थनम् ५६                | ৩     |
|             | प्रतिज्ञायाः लक्षणम्               | ४२          | २४  | २८. दूषणस्य सक्षणम् ५९                  | १४    |
|             | हेतोर्छक्षणम्                      | ४२          | २९  | २९. दूषणाभासस्य छक्षणम् ५९              | २०    |
|             | उदाहरणस्य उक्षणम्                  | ४३          | Ę   | दूषणाभासत्वेन संमतानां चतुर्विशते-      |       |
|             | उपनयस्य छक्षणम्                    | પ્રર        | 93  | र्जात्युत्तरप्रयोगाणां क्रमशो विस्त-    |       |
| -           | निगमनस्य छक्षणम्                   | ধ३          | १७  | रतः प्रदर्शनम् 🕠 ६०                     | १     |
| • •         | अवयवपञ्चकशुद्धिं प्रदर्श दशाव      | 7-          |     | जात्युत्तरप्रयोगस्य प्रतिसमाधान-        |       |
|             | यवप्रयोगप्रकटनम्                   | પૂર         | २०  | <b>प्रदर्श</b> नम् ६२                   | १६    |
| १६.         | हेत्वाभासस्य विभागवचनम्            | *8          | 3   | दूपणाभासत्वेन संमतानां छलानां           |       |
|             | हेत्वाभासशब्दप्रयोगस्य औपचा        |             |     | निरूपणम् ६२                             | २२    |
|             | कत्व <b>प्रकटन</b> म्              | ¥४          | ¥   | ३०. वाद्स्य छक्षणम् ६३                  | Ę     |
|             | हेत्वामासस्य संख्यान्तरनिराकरणम्   | र् ५४       | ø   | तत्त्वरक्षणं जल्पवितण्डयोर्प्रयोजनमिति  |       |
| १७.         | असिद्धहेत्वाभासस्य निरूपणम्        |             | १६  | नैयायिकमतमाश्रङ्कय तक्षिराकर-           |       |
| •           | स्वरूपासिद्धस्य निरूपणे सौगतस्य    |             |     | णम् ६३                                  | ર્ શ્ |
|             | शङ्का तनिरासश्च                    | પ્ર૪        | १८  | जल्पवितण्डयोर्क्यान्तरत्वाभावसमर्थ-     |       |
|             | सन्दिग्वासिद्धस्य प्ररूपणम्        | **          | રપૂ | नेन वादात्मकैकैव कथेति स्वेष्ट-         |       |
| १८.         | वाद्यादिभेदेन असिद्धभेदस्य वि      | धा-         |     | रामर्थनम् ६३                            | ३०    |
|             | नम्                                | XX          | 8   | ३१. जयस्य छक्षणम् ६४                    | २६    |
| १९.         | विशेष्यासिद्धादीनां स्वेष्टभेदे-   |             |     | ३२. पुराजयस्य छक्षणम् ६४                |       |
|             | व्वन्तर्भाववचनम्                   | ሂሂ          | १४  | ३३. निम्रहस्य निरूपणम् ६४               | 4     |
| २०,         | विरुद्धहेत्वाभासस्य छक्षणम्        | XX          | २७  | ३४. नैयायिकसंमतस्य विप्रतिपत्त्य-       |       |
|             | अन्याभिमतविरुद्धभेदानां संप्रहः    | પ્રદ્       | ξ   | प्रतिपत्तिमात्रस्य पराजयद्देतुत्वस्य    |       |
| <b>૨</b> १. | अनैकान्तिकस्य निरूपणम्             | ¥Ę          | १७  | ्निराकरणम् ६४                           | १३    |
| •           | अन्याभिमतानैकान्तिकमेदानां स्वे    | <b>9</b> 1- |     | नैयायिकसंमतानां द्वाविंशतिभेद-          |       |
|             | नैकान्तिकेन्तर्भावः                | પુદ્        | २१  | मिन्नानां निष्रहस्थानानां कमशो          |       |
| २२.         | दृष्टान्तामासानां संख्यावचनम्      | ১০          | ዓ   | निरूपणम्, परीक्षा च ६५                  | , २०  |
| २३.         | साध्यसाधनोभयविकळतया स              | ाध-         |     | ३४. सौगतसंमतस्य असाधनाङ्गवचना-          |       |
|             | म्येदृष्टान्ताभासानां निरूपणम्     | ሂወ          | १४  | दोषोद्भावनयोर्निष्रहहेतुत्वस्य परी-     |       |
| २४.         | साध्यसाधनोभयाव्यावृत्तत्वेन व      |             |     | क्ष्य निराकरणम् ०२                      | १०    |
|             | र्म्यदृष्टान्ताभासानां प्रहृषणम्   | ধূত         | २०  | असाधनाङ्गवचनमित्यस्य त्रिरूप-           |       |
| २४.         | सन्दिग्धसाध्याद्यन्वयन्यतिरेका     |             |     | <b>ळिङ्कावचन</b> मित्यादिप्रथमन्याख्या- |       |
|             | दृष्टान्ताभासानां प्रतिपाद्नम्     |             | २   | नस्य खण्डनम् ७५                         | 38    |
| २६.         | . विपरीतान्वयव्यतिरेकयोर्द्रष्टान  | वा-         |     | असाधनाङ्गिमत्यस्य साधम्येण हेतो-        |       |
|             | भासयोर्निह्रपणम्                   | XC          | १६  | र्वचनइत्यादिरूपव्याख्यानान्तरस्य        |       |
| २७.         | अप्रदर्शितान्वयव्यविदेकयो-         |             |     | निषेधः ७३                               | १४    |
|             | र्दृष्ट्रान्ताभासयोः प्रतिपादनम्   |             | २४  | अदोषोद्भावनमित्यस्य प्रसज्यप्रति-       |       |
|             | सर्वेद्दष्टान्ताभासानां अनन्वयाव्य |             |     | पेध इत्यादिव्याख्यानस्य निपेधः ७४       | १८    |
|             | रेकाभिन्नत्वेन तन्निरूपणे तयोः पृ  | थ-          |     | पत्रवाक्यस्य लक्षणकरणप्रतिज्ञा ७५       | १ २७  |
|             |                                    |             |     |                                         |       |

# भाषाटिप्पणानि ।

#### प्रथमाध्याय का प्रथमाहिक।

| नै॰                                                   | वृ० | ψo        | नं० |                                            | <u> বিশ্ব</u> | ψo         |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|--------------------------------------------|---------------|------------|
| १ पाणिनि, पिङ्गल, कणाद और अक्षपाद                     |     |           | १५  | स्वप्रकाश के स्थापन में प्रयुक्त युक्तियों | _             |            |
| के प्रन्थों का निर्देश                                | 8   | ६         |     |                                            | १०            | રપ્        |
| २ वाचकमुख्य उमास्वाति का परिचय                        | ş   | 3         | १६  | प्रमाण ळक्षण में स्वपद क्यों नहीं रखा      |               |            |
| <b>३ दिगम्बराचार्यं अकलङ्क के प्रन्थों का</b> निर्देश | 8   | ११        |     | उसका आचार्यकृत खुलासा                      | ११            | 5          |
| ४ धर्मकीर्ति के कुछ प्रन्यों का निर्देश               | 8   | १४        | १७  | दर्शनशास्त्र में जब धर्मकीर्ति ने धारा-    |               |            |
| ५ प्रथम सूत्र की शब्द रचना के आधार                    |     |           |     | वाहि के प्रामाण्य-अप्रामाण्य की चर्चा      |               |            |
| का ऐतिहासिक दिग्दर्शन                                 | ۶   | २१        |     | दाखिल की तव उसके विषय में सभी              |               |            |
| ६ आचार्यं हैमचन्द्र ने 'अय' के जो तीन                 |     |           |     | दार्शनिकों ने जो मन्तव्य प्रगट किया        |               |            |
| अर्थ किये हैं उनके मूलका ऐतिहासिक                     |     |           |     | है उसका रहस्योद्घाटन                       | ११            | १७         |
| अवलोकन                                                | २   | ११        | १८  | सूत्र १. १. ४ की रचना के उद्देश्य          |               |            |
| ७ जैनपरंपराप्रसिद्ध पांच परमेष्ठिओं का                |     |           |     | और वैशिष्ट्य का सूचन                       | १४            | પ્ર        |
| निर्देश                                               | ₹   | ६         | ३१  | सूत्र १. १. ४ और उसकी वृत्ति की            |               |            |
| ८ हेमचन्द्राचार्य कृत प्रमाणनिर्वचन के                |     |           |     | विशिष्टता तस्वोपण्डव के आचार्यकृत          |               |            |
| मूळ का निर्देश                                        |     | ११        |     | अवलोकन से फलित होने की संभावना             | १४            | <b>१</b> ५ |
| ह शास्त्र प्रवृत्ति के दो, तीन, और <b>चा</b> र        |     |           | २०  | संशय के विभिन्न लक्षणों की तुलना           |               |            |
| प्रकारों के विवाद का रहस्य। हेमचन्द्र                 |     |           | २१  | प्रशस्तपाद कृत अनध्यवसाय के स्वरूप         |               |            |
| द्वारा इस विषय में किये गए नैयायिकां                  |     |           |     | का निर्देश                                 | શ્પ્ર         | =          |
| के अनुकरण का निर्देश                                  |     | १७        | २२  | हेमचन्द्र कृत विपर्य के लक्षण की तुलना     | १५            | २३         |
| १० मीमांसा शब्द के विशिष्ट अर्थ का                    |     |           | २३  | प्रामाण्य और अप्रामाण्य के स्वतः परतः      |               |            |
| आधार क्या है ? और उससे आचार्य                         |     |           |     | की चर्चा के प्रारंभ का इतिहास और           |               |            |
| को क्या अभिग्रेत है उसका निदर्शन                      | ሄ   | <b>२१</b> |     | इस विषय में दार्शनिकों के मन्तव्य          |               |            |
| ११ कणादकृत कारण्शुद्धिमूलक प्रमाण-                    |     |           |     | का दिग्दर्शन                               | १६            | १८         |
| सामान्य लक्षण और उसमें नैयायिक-                       |     |           | २४  | परोक्षार्थक आगम के प्रामाण्य के            |               |            |
| वैशेषिक, मीमांसक और बौद्ध द्वारा                      |     |           |     | समर्थन में अक्षपाद की तरह मन्त्रायु        |               |            |
| किए गए उत्तरोत्तर विकास का तुल्ना-                    |     |           |     | र्वेद को दृष्टान्त न करके आचार्य           |               |            |
| त्मक ऐतिहासिक दिग्दर्शन । जैनाचार्यों                 |     |           |     | हेमचन्द्र ने ज्योतिष शास्त्र का दृष्टान्त  |               |            |
| के प्रमाण लक्षणों की विभिन्न शब्द                     |     |           |     | दिया है उसका ऐतिहासिक दृष्टि से            |               |            |
| रचना के आधार का ऐतिहासिक                              |     |           |     | रहस्योद्घाटन                               | <b>१</b> ≒    | १२         |
| अवलोकन। जैन परंपरा में हेमचन्द्र के                   |     | _         | રપ્ | आचार्य द्वारा बौद्ध-नैयायिकों के प्रमाण    |               |            |
| संशोधन का अवलोकन                                      | પ્  | 8         |     | <b>छक्षण का निरा</b> स                     | કદ            | X          |
| १२ लक्षण के प्रयोजन के विषय में दार्श-                |     |           | २६  | जैन परंपरा में पाई जानेवाळी आगमिक          |               |            |
|                                                       | 5   | Ę         |     | और तार्किक ज्ञान-चर्चा का ऐति-             |               |            |
| १३ सूत्र १. १. २ की व्याख्या के आधार                  |     |           |     | हासिक दृष्टि से विस्तृत अवलोकन             | 3\$           | રફ         |
| की सूचना                                              |     | १६        | २७  | वैशेषिक संमत प्रमाणद्वित्ववाद और           |               | _          |
| १४ अर्थ के प्रकारों के विषय में दार्शनिकों            |     |           | _   | प्रमाणत्रित्ववाद का निर्देश                | २३            | đ          |
| के मतभेद का दिग्दर्शन                                 | 3   | પ્        | ₹5  | प्रत्यक्षपटक अक्षशब्द के अर्थों में        |               |            |

| नं० |                                                               | वृ० | पं ० | नं०        |                                              | бã         | φo          |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|------|------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
|     | दार्शनिकों के मतभेद का दिग्दर्शन                              | २३  | २४   |            | स्थान आदि अनेक विषयों में दाशि-              |            |             |
| २६  | मिन-भिन दार्शनिकों के द्वारा भिन-                             |     |      |            | निकों के मतमेदों का संक्षित वर्णन            | ४२         | १४          |
|     | भिन्न प्रमाण को ज्येष्ठ मानने की                              |     |      | ጸ <b>ዩ</b> | आचार्यवर्णित चार प्रत्ययों के मूल            |            |             |
|     | परंपराओं का वर्णन                                             | २४  | १३   |            | स्थान का निर्देश                             |            | २८          |
| ३०  | सूत्र, १. १. ११ की आधारभूत कारिका                             |     |      | ४२         | अर्थालोककारणताबाद नैयायिक-बौद्ध              |            | ,           |
|     | की सूचना और उसकी व्याख्या की                                  |     |      |            | उभय मान्य होने पर भी उसे बौद्ध               |            |             |
|     | न्यायावतार वृत्ति के साथ तुलना                                | રપ્ | Ę    | •          | सम्मत ही समज कर जैनाचायों ने जो              |            |             |
| ₹१  | अभावप्रमाणवाद के पक्षकार और                                   |     |      |            | खण्डन किया है उसका खुलासा                    | <b>አ</b> ጸ | १२          |
|     | प्रतिपक्षियों का निर्देश। सूत्र १.१.१२                        |     |      | ४३         | तदुत्यत्ति तदाकारता का धिद्धान्त             |            |             |
|     | की व्याख्या की न्यायावतार वृत्ति के                           |     |      |            | सौत्रान्तिक सम्मत होने की तथा योगा-          |            |             |
|     | साथ तुलना                                                     | २६  | १    |            | चार बौदों के द्वारा उसके खण्डन की            |            |             |
| ₹२  | प्रत्यक्ष के स्वरूप के विषय में भिन्न २                       |     |      |            | स्चना                                        |            | २६          |
|     | परंपराओं का वर्णन                                             | २६  | 88   | <b>ጸ</b> ጸ | ज्ञानोत्पत्ति के क्रम का दार्शनिकों के       |            |             |
| ₹₹  | सर्वज्ञवाद और धर्मज्ञवाद का ऐति-                              |     |      |            | द्वारा भिन्न भिन्न रूप से किये गए            |            |             |
|     | हासिक दृष्टि से अवलोकन । सर्वज्ञ के                           |     |      |            | दर्णन का तुलनात्मक निरूपण                    | ४५         | १६          |
|     | विषय में दार्शनिकों के मन्तव्यों का                           |     |      | ४५         | अनध्यवसाय, मान्सज्ञान और अवग्रह              |            |             |
|     | दिग्दर्शन । सर्वज्ञ और धर्मज्ञ की चर्चा                       |     |      |            | के परस्पर भिन्न होने की आचार्यकृत            |            |             |
|     | में मीमांसक और बौद्धों के द्वारा दी                           |     |      |            | सूचना का निर्देश । प्रतिसंख्यानिरोध          |            |             |
|     | गई मनोरंजक दळीलों का वर्णन                                    |     | १२   |            | का स्वरूप                                    | ४६         | ६           |
| ३४  | पुनर्जनम और मोक्ष माननेवाले दार्श-                            |     |      | ४६         | अवाय और अपाय शब्द के प्रयोग                  |            |             |
|     | निकों के सामने आनेवाले समान                                   |     |      |            | की भिन्न २ परंपरा का और अकलंक                |            |             |
|     | प्रश्नों का तथा उनके समान मन्तव्यों                           |     |      |            | कृत समन्वय का वर्णन                          | ४६         | <b>\$</b> R |
|     | का परिगणन                                                     |     | १०   | ४७         | धारणा के अर्थ के विषय में जैनाचायों          |            |             |
| ₹પ્ | समानभाव से सभी दार्शनिकों में पाये                            |     |      |            | के सतमेदों का ऐतिहासिक दृष्टि से             |            |             |
|     | जानेवाले सांप्रदायिक रोष का निदर्शन                           |     | १६   |            | वर्णन                                        | 80         | પ્          |
| ३६  | सूत्र १. १. १७ को ठीक २ समझने                                 |     |      | ጸ፫         | हेमचन्द्र ने स्वमतानुसार प्रत्यक्ष का        |            |             |
|     | के लिये तत्वसंग्रह देखने की सूचना                             |     | २०   |            | छक्षण स्थिर करके प्रपरिकल्पित लक्षणो         |            |             |
| ३७  | वक्तृत्व आदि हेतुओं की सर्वशत्व                               |     |      |            | का निरास करने में जिस प्रथा का               |            |             |
|     | विषयक असाधकता को प्रगट करनेवाले                               |     |      |            | अनुकरण किया है उसके इतिहास पर                |            |             |
|     |                                                               | -   | 8    |            | दृष्टिपात                                    | ሄሩ         | \$8         |
| ₹⊏  | मनःपर्यायज्ञान के विषय में दो परं-                            |     |      | 38         | अञ्चपादीय प्रत्यक्षसूत्र की वाचस्पति की      |            |             |
|     | पराओं के स्वरूप संबंधी मतमेद का<br>वर्णन                      | 216 | 15   |            | ब्याख्या पर 'पूर्वाचार्यकृतव्याख्या-         |            |             |
| 2 6 | वणन<br>इन्द्रिय पद की निक्कि, इन्द्रियों का                   | ३७  | ৬    |            | वैमुख्येन' इस शब्द से आचार्य ने जो           |            |             |
| 46  | कारण, उनकी संख्या, उनके विषय,                                 |     |      |            | आक्षेप किया है और जो असंगत                   |            |             |
|     | जारण, उनका चख्या, उनका पारस्परिक<br>उनके आकार, उनका पारस्परिक |     |      |            | दिखता है उसकी संगति दिखाने का<br>प्रयत्न     | 38         | ی           |
|     | मेदाभेद, उनके प्रकार तथा उनके                                 |     |      | પ્ર૦       | इन्द्रियों के प्राप्याप्राप्यकारित्व के विषय |            | •           |
|     | स्वामी इत्यादि इन्द्रिय निरूपण विष-                           |     |      | •          | में दार्शनिकों के मतभेदों की सूची            | 38         | २३          |
|     | यक दार्शनिकों के मन्तव्यों का                                 |     |      | પ્રશ       | प्रत्य बुख्छण विषयक दो बौद्ध परंप-           | _          | ••          |
|     | तुलनात्मक दिग्दर्शन                                           |     | २१   | •          | राओं का निर्देश और उन दोनों के               |            |             |
| ¥0  | मनके स्वरूप, कारण, कार्य, धर्म और                             | -   | - *  |            | लक्षणों के निरास करने वाले कुछ               |            |             |
|     | , , ,                                                         |     |      |            | • .                                          |            |             |

| न॰     |                                           | वृ०   | ٩o | नं०  |                                         | पृष्ठ | ψo  |
|--------|-------------------------------------------|-------|----|------|-----------------------------------------|-------|-----|
|        | आचार्यों का निर्देश                       | ५०    | १० |      | के भेदाभेदवाद का संवित इतिहास           |       | •   |
| પ્રર   | कल्पना शब्द की अनेक अथों में              |       |    |      | और गुण-पर्याय तथा द्रव्य के भेदाभेद-    |       |     |
|        | प्रसिद्धि होने की सूचना                   | પ્રશ  | 5  |      | वाद के बारे में दार्शनिकों के मन्तव्यों |       |     |
| પ્રફ   | जैमिनी के प्रत्यक्ष सूत्र की व्याख्या के  |       |    |      | का दिग्दर्शन                            | ዟሄ    | १७  |
|        | विषय में मीमां तकों के मतमेदों का         |       |    |      | केवल नित्यत्व आदि भिन्न २ वादों के      |       | •   |
|        | निर्देश और उस सूत्रका खरहन करने           |       |    |      | समर्थन में सभी दार्शनिकों के द्वारा     |       |     |
|        | वाले दार्शनिकों का निर्देश                | પ્રશ  | २० |      | प्रयुक्त बंब-मोक्ष की व्यवस्था आदि      |       |     |
| ዟሄ     | सांख्यदर्शनप्रसिद्ध प्रत्यक्षलक्षण के तीन |       |    |      | समान युक्तियों का ऐतिहासिक दिग्दर्शन    | પ્રહ  | २१  |
|        | प्रकारों का निर्देश और उनके कुछ           |       |    | प्रद | सन्तान का वर्णन और उसका खण्डन           |       |     |
|        | खण्डन करनेवाळों की सूचना                  | પ્રર  | 38 |      | करने वालों का निर्देश                   | Ę٥    | २०  |
| પ્રપ્ર | प्रमाण की विषयभूत वस्तु के स्वरूप         |       |    | પ્રદ | अनेकान्तवाद के इतिहास पर दृष्टिपात      | ६१    | પ્ર |
|        | तथा वस्तुस्वरूपनिश्चायक कसौटिओं           |       |    | ६०   | अनेकान्तवाद पर दिये जाने वाले दोषों     |       |     |
|        | के बारे में दार्शनिकों के मन्तव्यों का    |       |    | •    | की संख्या विषयक भिन्न भिन्न परंपराओं    |       |     |
|        | दिग्दर्शन। बौद्धों की अर्थक्रियाकारित्व-  |       |    |      | का ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन            | ६५    | _   |
|        | रूप कसौटी का अपने पक्ष की सिद्धि          | •     |    | ६१   | <b>५.ल के स्वरूप और प्रमाण-५.ल के</b>   |       |     |
|        | में आचार्य द्वारा किये गये उपयोग          |       |    |      | भेदाभेदवाद के विषय में वैदिक, बौड       | •     |     |
|        | का निर्देश                                | પ્રરૂ | Ę  |      | और जैन परंपरा के मन्तव्यों का ऐति-      |       |     |
| પૂક્   | व्याकरण, जैन तथा जैनेतर दार्शनिक          |       |    |      | हारिक दृष्टि से तुळनात्मक वर्णन         | ६६    | હ   |
|        | साहित्य में द्रव्य शब्द की भिन्न भिन्न    |       |    | ६२   | आत्मा के स्वरूप के बारे में दार्शनिकों  | İ     |     |
|        | अर्थों में प्रसिद्धि का ऐतिहासिक सिंहा-   |       |    |      | के मन्तव्यों का संक्षिप्त वर्णन         | 90    | =   |
|        | वलोकन । जैनपरंपराप्रसिद्ध गण पर्याय       |       |    |      |                                         |       |     |

#### द्वितीयाहिक।

| ६३         | भिन्न भिन्न दार्शनिकों के द्वारा रचित       |    |    |     | उसके स्वरूप और प्रामाण्य के बारे में        |
|------------|---------------------------------------------|----|----|-----|---------------------------------------------|
|            | स्मरण के लक्षणों के भिन्न भिन्न आधारों      |    |    |     | दार्शनिकों के मन्तव्यों की तुलना            |
|            | का दिग्दर्शन                                | ७२ | २  | ६६  | हेमचन्द्र द्वारा स्वीकृत अर्चटोक्त व्याप्ति |
| ६४         | अधिक से अधिक संस्कारोद्बोधक                 |    |    |     | का रहस्योद्धाटन                             |
|            | निमित्तों के संग्राहक न्यायसूत्र का निर्देश | ७२ | 36 | ७०  | अनुमान और प्रत्यक्ष के स्वार्थ-परार्थरूप    |
| દ્દપૂ      | स्मृति ज्ञान के प्रामाण्य और अप्रामाण्य     |    |    |     | दो भेदों के विषय में दार्शनिकों का          |
|            | के विषय में दार्शनिकों की युक्तियों         |    |    |     | मन्तब्य                                     |
|            | का ऐतिहासिक दृष्टि से तुलनात्मक             |    |    | ७ १ | हेतु के स्वरूप के बारे में दार्शनिकों की    |
|            | दिग्दर्शन                                   | ७२ | २१ |     | भिन्न-भिन्न परंपराओं का ऐतिहासिक            |
| ६६         | 'नाकारणं विषयः' इसं विषय में सौत्रा-        |    |    |     | दृष्टि से तुलनात्मक विचार                   |
|            | न्तिक और नैयायिकों के मन्तव्य की            |    |    | ७२  | हेतु के प्रकारोंके वारे में जैनाचायों के    |
|            | <b>पुलना</b>                                | ७४ | २४ |     | मन्तव्यों का ऐतिहासिक दृष्टि से             |
| <b>६</b> ७ | प्रत्यभिज्ञा के स्वरूप और प्रामाण्य के      |    |    |     | अवलोकन                                      |
|            | बारे में दार्शनिकों के मतमेद का             |    |    | ७३  | कारणिङ्कक अनुमान के विषय में                |
|            | तुलनात्मक दिग्दर्शन                         | ৬५ | Ę  |     | धर्मकीर्ति के साथ,अपना मतभेद होने           |
| ξĘ         | जह और तर्क शब्दों का निर्देश तथा            |    |    |     | पर भी हेमचन्द्र ने उनके लिये 'सूक्ष्म-      |

और प्रामाण्य के बारे में मन्तव्यों की तुळना ७६ २५ स्वीकृत अर्चटोक्त व्याप्ति प्रत्यक्ष के स्वार्थ-परार्थरूप वेपय में दार्शनिकों का 50 18 के बारे में दार्शनिकों की पराओं का ऐतिहासिक त्मक विचार के वारे में जैनाचायों के ऐतिहासिक दृष्टि से ८३ २३ अनुमान के विषय में तथ,अपना मतमेद होने

| नं ० |                                                                          | पृ०        | q o | नं० |                                                                       | देह        | 40 |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------|----|
| •    | दर्शिन्' विशेषण का प्रयोग किया है इससे धर्मकीर्ति के ऊपर उनके आदर        |            |     |     | व्यतिरैकविषयक जैन-बौद्ध मन्तव्यों का<br>समन्वय                        | <u>ج</u> و | १२ |
|      | की सूचना                                                                 | ۲¥         | २६  | ৬६  | पक्ष का लक्षण, लक्षणगत पदी का                                         |            |    |
| ७४   | 'प्राणादिमस्वात्' इस हेतु की सत्यता के<br>बारे में इतर दार्शनिकों के साथ |            |     |     | फल, पश्च के आकार और प्रकार इन<br>बातों में दार्शनिकों के मन्तव्यों का |            |    |
|      | बौद्धों के मतभेद का दिग्दर्शन                                            | <b>८</b> ६ | 8   |     | ऐतिहासिक अवलोकन                                                       | 50         | 38 |
| હય   | हेतु के नियासक रूप के बारे में धर्म-                                     |            |     | હહ  | दृष्टान्त के लक्षण और उपयोग के बारै                                   |            |    |
|      | कीर्ति का जो मत हेमचन्द्र ने उद्धृत                                      |            |     |     | में नैयायिक और जैन बौद्ध मन्तव्यो                                     |            |    |
|      | किया है उसकी निर्मूलता के बारे में                                       |            |     |     | का दिग्दर्शन                                                          | ٤٠         | १५ |
|      | जोका और समाधात । अत्वय और                                                |            |     |     |                                                                       |            |    |

#### द्वितीयाध्याय का प्रथमाहिक।

| ७८         | वैदिक, बौद्ध और जैन परंपरागत             |              | निकौं की वित्रतिपत्ति का ऐतिहासिक       |            |            |
|------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------|------------|
|            | परार्थानुमान की चर्चा का इतिहास          | ६२ १         | <b>अत्रलोकन</b>                         | Ę          | १४         |
| હદ         | परार्थानुमान के प्रयोग प्रकारों के बारे  |              | ८४ दार्शनिकों के अधिद्वविषयक मन्तव्य    |            |            |
|            | में वैदिक, बौद्ध और जैन परंपरा के        |              | का तुलनात्मक वर्णन ६                    | <u>,</u> 5 | १६         |
|            | मन्तव्यों की तुलना                       | ६२ २०        | ८५ दार्शनिकों के विरुद्धविषयक मन्तब्य   |            |            |
| 50         | परार्थानुमान में पक्ष प्रयोग करने न      |              | का तुळनात्मक दिग्दर्शन ६                | 3          | १५         |
|            | करने के मतमेद का दिग्दर्शन   हैम-        |              | ८६ अनैकान्तिक के बारे में दार्शनिकों के |            |            |
|            | चन्द्र द्वारा अपने मन्तन्य की पुष्टि     |              | मतमेदों का ऐतिहासिक दृष्टि से तुलना-    |            |            |
|            | में वाचस्पति का अनुकरण                   | ६३ १७        | त्मक विवेचन १०                          | 0          | १४         |
| <b>≒</b> १ | परार्थानुमान स्थल में प्रयोग परिपाटी     |              | ८७ दृष्टान्ताभास के निरूपण का ऐतिहासिक  |            |            |
|            | के बारे में दार्द्यनिकों के मन्तव्यों का |              | र्दाष्ट से तुळनात्मक अवलोकन 💦 🕻 🤻       | şσ         | २६         |
|            | दिग्दर्शन                                | १४ ४३        | ८८ दूषण दूषणाभास का ऐतिहासिक दृष्टि     |            |            |
| ८२         | अनुमान के शब्दात्मक पांच अवयवी           |              | से तुळनात्मक विवेचन १०                  | <u>ہ</u>   | <b>१</b> ५ |
|            | के वर्णन में हेमचन्द्र कृत अक्षणंद के    |              | ८६ वादकथा का इतिहास १३                  | <b>የ</b> ሂ | २=         |
|            | अनुकरण की सूचना                          | <b>६</b> ६ ह | ६० निग्रह-स्थान तथा जय-पराजय न्यवस्था   |            |            |
| ⊏₹         | हेत्वाभास के विभाग के बारे में दार्श-    |              | का तुलनात्मक वर्णन ११                   | 3\$        | १४         |

#### वृद्धि पत्रक ।

| 83 | निर्विकल्य के बारे में दार्शनिकों के  |     |    | ६५ हेमचन्द्र की प्रमाण-फळ व्यवस्था |     |    |
|----|---------------------------------------|-----|----|------------------------------------|-----|----|
|    | मन्तम्य की तुलना                      | १२५ | 8  | में उनका वैयाकरणत्व                | १३६ | ₹  |
| ६२ | ज्ञान की स्वप्रकाशकता के विषय में     |     |    | ६६ आत्मप्रत्यक्ष का विचार          | १३६ | ११ |
|    | दार्शनिकों के मन्तव्य                 |     |    | ६७ अनुमानप्रमाण का ऐतिहासिक दृष्टि | !   |    |
| £З | प्रत्यक्ष विषयक दार्शनिकों के मन्तव्य | १३२ | ৬  | से अवलोकन                          | १३८ | १  |
| ٤¥ | प्रतिसंख्यान                          | १३५ | ३० | ६⊏ दिङ्नाग का हेतुचक               | १४१ | १४ |

# कलिकालसर्वज्ञश्रीहेमचन्द्राचार्यविरचिता

# प्रमाण मीमांसा

स्वोपज्ञवृत्तिसहिता

#### कलिकालसर्वज्ञश्रीहेमचन्द्राचार्यविरचिता

स्वोपज्ञवृत्तिसहिता

# ॥ प्रमाण मी मां सा॥

अनन्तदर्शनैज्ञानवीर्यानन्दमयात्मने । नमो उहिते कृपाक्लु सैधर्मतीर्थाय तायिने ॥ १॥

बोधिंबीजमुपस्कर्तुं तत्त्वाभ्यासेन धीमताम्। जैनसिद्धान्तसूत्राणां स्वेषां वृत्तिर्विधीयते ॥ २ ॥

10

§ १. नतु यदि भवदीयानीमानि जैनसिद्धान्तस्त्रताणि तर्हि भवतः पूर्व कानि किमीया- 5 नि वा तान्यासन्निति ? अत्यल्पमिदमन्वयुङ्कथाः । पाणिनि-पिङ्गल-कणादा-ऽक्षपादादि-भ्योऽपि पूर्वे कानि किमीयानि वा व्याकरणादिस्त्राणीत्येतदपि पर्यनुयुङ्क्ष्व ! अनादय एवैता विद्याः संक्षेपविस्तरविवक्षया नवनवीभवन्ति तत्तत्कर्तकाश्रोच्यन्ते । किं नाश्रीपीः 'न कदाचिदनीदृशं जगत्' इति ? यदि वा प्रेक्षस्य वाचकग्रुख्यविरचितानि सकलशास्त्र-चृडामणिभृतानि तत्त्वार्थस्त्राणीति ।

§ २. यद्येवम्-अकलङ्क-धर्मकीर्त्यादिवत् प्रकरणमेव किं नारभ्यते, किमनया सत्र-कारत्वाहोपुरुषिकया ? मैवं वीचः; भिन्नरुचिर्धयं जनः तती नास्य स्वेच्छाप्रतिबन्धे लौकिकं राजकीयं वा शासनमस्तीति यत्किश्चिदेतत्।

§ ३. तत्र वर्णसमृहात्मकैः पदैः, पदसमृहात्मकैः स्त्रैः, स्त्रसमृहात्मकैः प्रकरणेः, प्रकरणसमृहात्मकैः आह्निकैः, आह्निकसमृहात्मकैः पश्चिमरध्यायैः शास्त्रमेतदरचयदा- 15 चार्यः। तस्य च प्रेक्षावत्त्रशृत्यङ्गमिषेयमिभधातुमिदमादिस्त्रम्-

#### अथ प्रमाणमीमांसा ॥ १ ॥

§ ४. अथ-इत्यस्य अधिकारार्थत्वाच्छास्रेणाधिकियमाणस्य प्रस्तूयमानस्य प्रमाण-स्याभिधानात् सकलशास्त्रतात्पर्यव्याख्यानेनै प्रेक्षावन्तो बोधिताः प्रवर्तिताश्च भवन्ति । आनन्तर्यार्थी वा अथ-शब्दः, शब्द-काव्य-छन्दोनुशासनेभ्योऽनन्तरं प्रमाणं मीमांस्यत 20

१ तत्त्वश्रद्धानं सामान्यज्ञानं वा दर्शनम् । २ ०रचित ० । ३ प्रेत्य जिनधर्मप्राप्तिवीधिस्तस्य वीजं सम्यक्त्वम् । **ध** कस्य सत्कानि ? ५ वृथामिनिवेशेन । 🕻 -०व्याख्याने प्रेक्षा०-ता० ।

इत्यर्थः । अनेन शब्दानुशासनादिमिरस्यैककर्तृकत्वमाह । अधिकारार्थस्य च अथ-शब्द-स्यान्यार्थनीयमानकुसुमदामजलकुम्भादेर्दर्शनिमव श्रवणं मङ्गलायापि कल्पत इति । मङ्गले च सति परिपन्थिविष्ठविष्ठातात् अक्षेपेण शास्त्रसिद्धिः, आयुष्मेच्छ्रोतृकता च भवति । परमेष्ठिनमस्कारादिकं तु मङ्गलं कृतमपि न निवेशितं लाघवार्थिनां सत्रकारेणेति ।

६ ५. प्रक्रिंण संश्वयादिच्यवच्छेदेन भीयते परिच्छिद्यते वस्तुतस्वं येन तत् प्रमाणं प्रमायां साधकतमम् , तस्य मीमांसा —उद्देशादिरूपेण पर्यालोचनम् । त्रयी हि शासस्य प्रष्टु- तिः—उद्देशो लक्षणं परीक्षा च । तत्र नामधेयमात्रकीर्त्तनमुदेशः, यथा इदमेव सत्रम् । उद्दिष्ट- स्यासाधारणधम्मवचनं लक्षणम् । तद् द्वेधा सामान्यलक्षणं विशेषलक्षणं च । सामान्यलक्षणमनन्तरमेव सत्त्रम् । विशेषलक्षणम् "विशदः प्रत्यक्षम्" [१.१.११] इति । विभा- गस्तु विशेषलक्षणस्यैवाङ्गमिति न पृथगुच्यते । लिक्षतस्य 'इदिमत्थं भवति नेत्थम्' इति न्यायतः परीक्षणं परीक्षा, यथा तृतीयं सत्त्रम् ।

६. पूजितविचारवचनश्र मीमांसा-शब्दः। तेन न प्रमाणमात्रस्यैव विचारोऽत्राधिकृतः, किन्तु तदेकदेशभूतानां दुर्नयनिराकरणद्वारेण परिशोधितमार्गाणां नयानामपि-"प्रमाणनयरिविगर्भः" [तत्त्वा० १.६.] इति हि वाचकग्रुख्यः, सकलपुरुषार्थेषु मूर्द्वाभिषिक्तस्य
स्रातिपैक्षस्य मोक्षस्य च। एवं हि पूजितो विचारो भवति। प्रमाणमात्रविचारस्तु प्रतिपक्षनिराकरणपर्यवसायी वाकलहमात्रं स्यात्। तद्विवक्षायां तु "अध्य प्रमाणपरीक्षा" [त्रमाणपरी० ए० १] ईर्त्येव क्रियेत। तत् स्थितमेतत्-प्रमाणनयपरिशोधितप्रमेयभागं सोपायं सप्रतिपक्षं मोक्षं विवक्षितुं मीमांसाग्रहणमकार्याचार्येणेति ॥ १ ॥

🖇 ७. तत्र प्रमाणसामान्यलक्षणमाह—

#### सम्यगर्थनिर्णयः प्रमाणम् ॥ २ ॥

§ ८. प्रमाणम्-इति लक्ष्यनिर्देशः, शेषं लक्षणम्, प्रसिद्धानुवादेन ह्यप्रसिद्धस्य विधानं लक्षणार्थः । तत्र यत्तद्विवादेन प्रमाणमिति धर्मिम प्रसिद्धं तस्य सम्यगर्थनिर्णयात्मकत्वं धर्मो विधीयते । अत्र प्रमाणत्वादिति हेतुः । न च धर्मिमणो हेतुत्वमनुपपन्नम् ; भवति हि विशेषे धर्मिमणि तत्सामान्यं हेतुः, यथा अयं धूमः साग्निः, धूमत्वात्, पूर्वोपलब्ध-25 धूमवत् । न च दृष्टान्तमन्तरेण न गमकत्वम्; अन्तर्न्याप्त्यैव साध्यसिद्धेः, 'सात्मकं जीवच्छरीरम्, प्राणादिमत्त्वात्' इत्यादिवदिति दृश्चिष्यंते ।

१ अस्य-शास्त्रस्य । २ आयुष्मन्तः श्रोतारोऽस्मिन् । ३ आदेः स्तृति-नामसङ्कीर्त्तने । ४ -०र्थिना शास्त्रका०ढे० सु० । ५ आदिम्हणात् विपर्ययानध्यवसायौ । ६ सङ्ग्रधाद्वारेण मेदकथनं विभागः, यथा "प्रमाणं हेखा ।
प्रत्यक्षं परोक्षं च।" [१.१.९-१०]। ७ -०स्तु लक्ष०-ता० । ८ अङ्गम्-अवयवः कारणमिति यावत् ।
९ -०तीयस्०-डे०। १० परिशोधितः प्रमाणानां मार्गोऽनेकान्तात्मकं वस्तु यैः । ११ अधिगमाय शास्त्रस्य प्रवृत्तिने
वाक्षलहाय । १२ ज्ञानदर्शनचारित्ररूपोपायसहितस्य । १३ प्रतिपक्षः संसारः । १४ यथा अकल्क्केन (१) [इसं
टिप्पणकारस्य श्रान्तिः मूलादायाता भाति। वस्तुतः प्रमाणपरीक्षा न अकलङ्ककृता किन्तु विद्यानन्दकृता -सम्पा०]।
१५ अनेकान्तात्मकवस्तुरूपो मार्गो यस्य मोक्षस्य । १६ व्यक्तिरूपे धर्मिण, तद्यथा विवादाध्यासितं घटमत्यश्रं सम्यगर्यनिर्णयात्मकम्, प्रत्यक्षत्वादिति । १७ "त दृष्टान्तोऽनुमानाङ्गम्" [१. २. १८] इति सूत्रे ।

- ६९. तत्र निर्णयः संशयाऽनध्यवसायाविकंल्पकंत्वरहितं ज्ञानम् । ततो निर्णय-पदे-नाज्ञानरूपस्येन्द्रियसिकर्षादेः³, ज्ञानरूपस्यापि संशयादेः प्रमाणत्वनिषेधः ।
- § १०. अर्थतेऽध्यते वा अथों हेयोपादेयोपेक्षणीयलक्षणः, हेयस्य हातुम्, उपादेयस्यो-पादातुम्, उपेक्षणीयस्योपेक्षितुम् अध्यमानत्वात् । न चानुपादेयत्वादुपेक्षणीयो हेय एवा-न्तर्भवतिः अहेयत्वादुपादेय एवान्तर्भावप्रसक्तेः । उपेक्षणीय एव च मूर्द्धामिषिक्तोऽर्थः, 5 योगिमिस्तस्यैवीर्यमाणत्वात् । अस्मदादीनामपि हेयोपादेयाम्यां भूयानेवोपेक्षणीयोऽर्थःः तन्नायग्रुपेक्षितुं क्षमः । अर्थस्य निर्णय इति कर्मणि षष्ठी, निर्णायमानत्वेन व्याप्यत्वा-दर्थस्य । अर्थग्रहणं च स्वनिर्णयव्यवच्छेदार्थे तस्य सतोऽप्यलक्षणत्वादिति वक्ष्यामः ।
- §११. सम्यग्-इत्यविपरीतार्थमव्ययं समश्चतेर्वा रूपम्। तर्चे निर्णयस्य विशेषणम्, तस्यैव सम्यक्त्वाऽसम्यक्त्वयोगेन विशेषुम्रुचितत्वातः अर्थस्तुं स्वतो न सम्यग् नाप्य- 10 सम्यगिति सम्भवव्यभिचारयोरभावान विशेषणीयः। तेन सम्यग् योऽर्थनिर्णय इति विशेषणाद्विपर्ययनिरासः। ततोऽतिव्याह्यव्याह्यसम्भवदोषविकलमिदं प्रमाणसामान्य- लक्षणम् ॥ २ ॥
- १२. ननु अर्थनिर्णयवत् स्वनिर्णयोऽपि वृद्धैः प्रमाणलक्षणत्वेनोक्तः-"प्रमाणं स्वप्रमासि" [न्यायाव १] इति, "स्वार्थव्यवसायास्मकं झानं प्रमाणम्" [तत्त्वार्थकोकवा 15 १.१०.७०] इति च । न चासीवसन्, 'घटमहं जानामि' इत्यादौ कर्तृकर्मवत् झप्तेरप्यवभासमान्त्रतात् । न च अप्रत्यक्षोपलम्भेस्यार्थदृष्टिः प्रसिद्ध्यति । न च झानान्तरात् तर्दुंपलम्भसम्भान्वनम् , तस्याप्यनुपलब्धस्य प्रस्तुतोपलम्भप्रत्यक्षीकाराभावात् । उपलम्भान्तरसम्भावने चानवस्था । अर्थोपलम्भात् तस्योपलम्भे अन्योन्याश्रयदोषः । एतेर्ने 'अर्थस्य सम्भवो नोपप्तेत् नै च [त] झानं स्यात्' इत्यर्थापत्त्यापि तर्दुंपलम्भः प्रत्युक्तः; तस्या अपि झापकत्वे 20 नाझाताया झापकत्वायोगात् । अर्थापत्त्यन्तरात् तर्ज्झाने अनर्वस्थेतरेतराश्रंयदोपापत्तेस्तद्वस्थः परिभवः । तस्मादर्थोन्युखतयेव स्वोन्युखतयापि झानस्य प्रतिभासात् स्वनिर्णयान्त्रसकत्वमप्यस्ति । नचु अनुभूतेरनुभाव्यत्वे घटादिर्वदननुभूतित्वप्रसङ्गः; मेवं वोचः; आतुर्ज्ञातृत्वेतव अनुभूतेरनुभृतित्वात्, स्वापेक्षयाऽनुभाव्यत्वात् । न चानुभूतेरनुभाव्यत्वं दोषः; अर्थापेक्ष-यानुभूतित्वात्, स्वापेक्षयाऽनुभाव्यत्वात् , स्वपित्पुत्रापेक्षयेकस्य पुत्रत्विपित्त्ववत् विरो- 25 धाभावात् । न च स्वात्मिनि क्रियाविरोधः; अनुभवसिद्धेऽर्थे विरोधासिद्धेः । अनुमानाच स्वसंवेदनसिद्धिः; तथाहि—ज्ञानं प्रकाश्रमानमेवार्थं प्रकाश्रयति, प्रकाश्रकत्वात्, प्रदीपवत् ।

१ प्रथमाक्षसिषपातेन यत् ज्ञानम् । यद्यप्यनध्यवसाय एव निर्विकल्पकं तथाप्याहस्य सौगतमनिराकरणा-याविकल्पकत्वेनेति पदम् । २-०ल्पस्व०-६० । ३ आदिपदात् ज्ञानृन्यापारः । ४ अर्ध्यमानत्वात् । ५ "शक्ष्य ……" [हैमका० ५. ४. ९०] इति तुम् । ६ योग्यः । ७ तत्तु निर्ण०-ता० । ८ जङत्वात् । ९ सम्भवे व्यमिचारे च विशेषणमर्यवद् भवति । १० निध्यात्मकम् । ११ स्वनिर्णयः । १२ पुरुषस्य । १३ स्वनिर्णयो-पलम्भ० । १४ अनवस्थादोषेण । १५ अर्थोऽस्याद्यीत्येवंक्ष्यो व्यवहारः । १६ न चेतत् ज्ञा०-६० । १७ अर्थो-पलम्भोपलम्भः । १८ अर्थोपतिज्ञाने । १९ अर्थापत्यम्तरस्यापि ज्ञानार्य पुनरप्यापत्यम्तरं कल्प(ल्प्य)-मिस्यनवस्था । २० यदा त्वर्थपत्यन्तरस्य प्रस्तुतार्थापत्तेः ज्ञानं तवेतरेतराक्षयः । ११ कर्मत्वात् । संवेदनस्य प्रकाश्यत्वात् प्रकाशकत्वमसिद्धमिति चेत्; नः अज्ञानिरासौदिद्धारेण प्रकाशकत्वोषपत्तेः । न च नेत्रादिभिरनैकान्तिकताः तेषां भावेन्द्रियरूपाणामेव प्रकाशकन्त्वात् । भावेन्द्रियाणां च स्वसंवेदनरूपतेवेति न व्यभिचारः । तथा, संवित् स्वप्रकाशा, अर्थप्रतीतित्वात्, यः स्वप्रकाशो न भवति नासावर्थप्रतीतिः यथा घटः । तथा, यत् ज्ञानं वत् आत्मबोधं प्रत्यनपेक्षितपरव्यापारम्, यथा गोचरान्तरम्प्राहिज्ञानीत् प्राग्मावि गोचरान्तरम्प्राहिज्ञानप्रबन्धस्यान्त्यज्ञानम्, ज्ञानं च विवादाध्यासितं रूपादिज्ञानमिति । संवित् स्वप्रकाशे स्वावान्तरजातीयं नापेक्षते, वस्तुत्वात्, घटवत् । संवित् परप्रकाश्या, वस्तुन्त्वात्, घटवदिति चेत्; नः अस्याप्रयोजकत्वात्, न खलु घटस्य वस्तुत्वात् परप्रकाश्यता अपि तु बुद्धिव्यतिरिक्तत्वात् । तस्मात् स्वनिर्णयोऽपि प्रमाणलक्षणमस्त्वत्याशक्क्षाहन

# 10 स्त्रनिर्णयः सन्नप्यलक्षणम् , अप्रमाणेऽपि भावात् ॥ ३ ॥

§ १३. समपि इति परोक्तमनुमोदते । अयमर्थः न हि अस्ति इत्येव सर्वे लक्षणत्वेन वाच्यं किन्तु यो धर्मो विपक्षाद्यावर्त्तते । स्वनिर्णयस्तु अप्रमाणेऽपि संश्चयादौ वर्त्ततेः निह काचित् ज्ञानमात्रा सास्ति या न स्वसंविदिता नाम । ततो न स्वनिर्णयो लक्षण- मुक्तोऽस्माभिः, वृद्धैस्तु परीक्षार्थमुपश्चिप्त इत्यदोषः ॥ ३॥

15 §१४. ननु च परिच्छिनमर्थं परिच्छिन्दता प्रमाणेन पिष्टं पिष्टं स्यात् । तथा च गृहीतग्राहिणां धारावाहिक्षांनानामपि प्रामाण्यप्रसङ्गः । ततोऽपूर्वार्थनिर्णय इत्यस्तु लक्षणम्, यथाहुः—''स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्' [परीक्षासु १.१] इति, ''तैंत्रापूर्वार्थविज्ञानम्" इतिं च । तत्राह—

# 🗸 ब्रहीब्यमाणब्राहिण इव ग्रहीतब्राहिणोऽपि नाष्ट्रामाण्यम् ॥४॥

20 § १५. अयमर्थः -द्रव्यापेक्षया वा गृहीतब्राहित्वं विप्रतिषिध्येत पर्यायापेक्षया वा १ तत्र पर्यायापेक्षया धारावाहिं ज्ञानामापि गृहीतब्राहित्वं न सम्भवति, क्षणिकत्वात् पर्या-याणाम् ; तत्कथं तैं निष्ठप्यथं विशेषणग्रुपादीयेते १ अथ द्रव्यापेक्षयाः तद्प्ययुक्तम् ; द्रव्यस्य नित्यत्वादेकत्वेन गृहीतब्रहीष्यमाणावस्थयोर्न मेदः। ततश्च कं विशेषमाश्रित्य ब्रहीष्यमाणग्राहिणः प्रामाण्यम् , न गृहीतब्राहिणः १ अपि च अवब्रहेहादीनां गृहीत25 ब्राहित्वेऽपि त्रामाण्यमिष्यत एव । न चेषां मिन्नविषयत्वम् ; एवं द्ववगृहीतस्य अनीह-नात् , ईहितस्य अनिश्चयादसमञ्जसमापद्येत । न च पर्यायापेक्षया अनिधगतविशेषावसा-यादपूर्वार्थत्वं वाच्यम् ; एवं हि न कस्यचिद् गृहीतब्राहित्वमित्युक्तप्रायम् ।

१ -०मिति न अज्ञा०-ता०। १ आदेः संशयादिनिरासः । १ ज्ञानान्तरानपेक्षितन्यापारम् । ४ घटविषयम् । ५ -०ज्ञानप्रा०-डे०। ६ केवलान्वय्यनुमानम् । ७ ज्ञानान्तरम् । ८ लक्षणं वाच्यं-डे०। ९ -०वाहिकज्ञाना०-डे०। १० स्वस्य अपूर्वार्थस्य च । ११ तथापू०-डे०। तविति प्रसं भाष्टः (१)। १२ प्रामाकराः । १६ -०हिकज्ञा०-डे०। १४ गृहीतार्थमाहिज्ञानिरासायेत्यर्थः । १५ ग्रीयते-डे०।

§ १६. स्मृतेश्च प्रमाणत्वेनाभ्युपगताया गृहीतग्राहित्वमेव सर्तन्त्वम् । यैरपि स्मृतेर-प्रामाण्यमिष्टं तैरप्यथीदनुत्पाद एव हेतुत्वेनोक्तो न गृहीतग्राहित्वम् , यदाह-

> "न स्मृतेरप्रमाणस्यं गृहीतग्राहिताकृतम् । अपि त्वनथेजन्यत्वं तद्प्रामाण्यकारणम्" [न्यायमः प्रः २३]

इति ॥ ४ ॥

5 ~

६१७. अथ प्रमाणलक्षणप्रतिश्विप्तानां संज्ञयानध्यवसायविपर्ययाणां लक्षणमाह-अनुभयत्रोभयकोटिस्पर्शी प्रत्ययः संशयः ॥ ५॥

§ १८. अनुभयस्वभावे वस्तुनि उभयान्तपरिमर्श्वनशीलं ज्ञानं सर्वात्मना शेत इवात्मा यस्मिन् सित स संशयः, यथा अन्धकारे द्रादृङ्खीकारवस्तूपलम्भात् साधकवाधकप्रमाणा-भावे सित 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा' इति प्रत्ययः । अनुभयत्रप्रहणग्रुभयक्तपे वस्तुन्युभयको- 10 रिसंस्पर्शेऽपि संश्चयत्विनराकरणार्थम्, यथा 'अस्ति च नास्ति च घटः', 'नित्यश्चानित्य-श्चात्मा' इत्यादि ॥ ५ ॥

### विशेषानुह्रेख्यनध्यवसायः ॥ ६ ॥

§ १९. दूरान्धकारादिवञ्चादसाधारणधर्मावमर्शरहितः प्रत्ययः अनिश्रयात्मकत्वात् अनध्यवसायः, यथा 'किमेतत्' इति । यद्प्यविकल्पकं प्रथमक्षणभावि परेषां प्रत्यक्ष- 15 प्रमाणत्वेनाभिमतं तद्प्यनध्यवसाय एव, विशेषोक्षेत्वस्य तत्राप्यभावादिति ॥ ६ ॥

# अतिसमस्तदेवेति विपर्ययः॥ ७॥

६२०. यत् ज्ञाने प्रतिभासते तद्दृपरहिते वस्तुनि 'तदेव' इति प्रत्ययो विपर्यामरूपत्वा-द्विपर्ययः, यथा धातुवैषम्यान्मधुरादिषुँ द्रव्येषु तिक्तादिप्रत्ययः, तिमिरादिदोषात् एक-स्मिन्नपि चन्द्रे द्विचन्द्रादिप्रत्ययः, नौयानात् अगच्छत्स्विप दृक्षेषु गच्छत्प्रत्ययः, आञ्च अ- 20 मणात् अलातादावचक्रेऽपि चक्रप्रत्यय इति । अवसितं प्रमाणलक्षणम् ॥ ७॥

§ २१. ननु अस्तूक्तलक्षणं प्रमाणम् ; तत्प्रामाण्यं तु स्वतः, परतो वा निश्चीयत ? न तावत् स्वतः; तिद्व श्व(स्व)संविदितत्वात् ज्ञानमित्येव गृह्णीयात्, न पुनः सम्यक्त्वलक्षणं प्रा-माण्यम्, ज्ञानत्वमात्रं तु प्रमाणाभाससाधारणम्। अपि च स्वतः प्रामाण्ये सर्वेषामविश्रतिप-तिप्रसङ्गः। नापि परतः; परं हि तद्भोचरगोचरं वा ज्ञानम् अभ्युपेयेत, अर्थक्रियानिर्भासं वा, 25 तद्भोचरनान्तरीयकार्थदर्शनं वा ? तच्च सर्वे स्वतोऽनवधृतप्रामाण्यमव्यव्स्थितं सत् कथं पूर्वे प्रवर्तकं ज्ञानं व्यवस्थापयेत् ? स्वतो वाऽस्य प्रामाण्ये कोऽपराधः प्रवर्तकज्ञानस्य येन तस्यापि तक्षं स्यात् ? न च प्रामाण्यं ज्ञायते स्वत इत्युक्तमेव, परतस्त्वनवस्थेत्याशङ्कादाह—

१ स्वरूपम् । २ उभयेत्युपलक्षणम् आ(त्र्या)दिकोटिसंस्पर्शेऽपि संशयस्य सद्भावात् । ३ -०टिसंस्प०-डे० । ४ -०दिह्न्ये०-डे० । ५ उत्सुकादौ । ६ प्रमाणम् । ति संवि०-डे० । ७ तस्य प्रथमझानस्य गोचरो विषयो जलादिः, स गोचरो यस्य द्वितीयझानस्य । ८ तस्य झानस्य गोचरोऽम्न्यादिस्तदिवनाभूतो धूमादिः । ९ पूर्वप्रवर्तकङ्गानं-डे० । १० तत्-स्वतः प्रामाण्यम् ।

## प्रामाण्यनिश्चयः स्वतः परतो वा ॥ ८ ॥

- ६२२. प्रामाण्यनिश्रयः कचित् स्वतः यथाऽभ्यासद्शापमे स्वकरतलादिश्चाने, स्नानपानावगाहनोदन्योपश्चमादावर्थिकयानिर्मासे वा प्रत्यक्षश्चाने; निह तत्र परीक्षाका- क्ष्मस्ति प्रेक्षावताम्, तथाहि—जलज्ञानम्, ततो दाहिपपासार्त्तस्य तत्र प्रष्टृत्तिः, ततस्त- त्प्राप्तिः, ततः स्नानपानादीनि, ततो दाहोदन्योपश्चम इत्येताक्तैव भवति कृती प्रमाताः, न पुनर्दाहोदन्योपश्चमज्ञानमपि परीक्षते इत्यस्य स्वतः प्रामाण्यम् । अनुमाने तु सर्वस्मिकपि सर्वथा निरस्तसमस्तव्यभिचाराशङ्के स्वत एव प्रामाण्यम्, अव्यभिचारिलिङ्गसम्रत्थत्वातः, न लिङ्गं कानं लिङ्गं विना, न च लिङ्गं लिङ्गिनं विनेति ।
- § २३. क्वित् परतः प्रामाण्यनिश्रयः, यथा अनम्यासदशापने प्रत्यक्षे । निह तत् 10 अर्थेन गृहीताव्यभिचारमिति तदेकविषयात् संवादकात् ज्ञानान्तराद्वा, अर्थिक्रयानिर्भा-साद्वा, नान्तरीयार्थदर्शनाद्वा तस्य प्रामाण्यं निश्रीयते। तेषां च स्वतः प्रामाण्यनिश्र-यान्नानवस्थादिदौस्थ्यावकाशः ।
- § २४. शाब्दे तु प्रमाणे दृष्टार्थेऽर्थाव्यिश्वचारस्य दुर्ज्ञानत्वात् संवादाद्यधीनः परतः प्रामाण्यनिश्वयः; अदृष्टार्थे तु दृष्टार्थग्रहोपराग-नष्ट-ग्रुष्टचादिप्रतिपादकानां संवादेन 15 प्रामाण्यं निश्चित्य संवादमन्तरेणाप्याप्तोक्तत्वेनैव प्रामाण्यनिश्वय इति सर्वग्रुपपन्नम् ।
- § २५. "अथोपलिब्धहेतुः प्रमाणम्" इति नैयायिकाः । तत्रार्थोपलब्धौ हेतुत्वं यदि निमित्तत्वमात्रम् ; तदा तत् सर्वकारकसाधारणमिति कर्नुकर्मादेरिप प्रमाणत्वप्रसङ्गः । अथ कर्नुकर्मादिविलक्षणं करणं हेतुशब्देन विवक्षितम् ; तिहं तत् ज्ञानमेव युक्तं नेन्द्रिय-सिक्कर्षादि, यस्मिन् हि सत्यर्थ उपलब्धो भवति से तैत्करणम् । न च इन्द्रियसिक्कर्ष- 20 सामग्रयादौ सत्यिप ज्ञानाभावे सं भवति, साधकतमं हि करणमच्यवहितफलं च तदिष्यते, व्यवहितफलस्यापि करणत्वे दिधिभोजनादेरिप तथाप्रसङ्गः । तस्र ज्ञानादन्यत्र प्रमाणत्वम् , अन्यत्रोपचारात् ।
- १२६. "सम्यगनुभवसाधनं प्रमाणम्" [न्यायसा॰ प्र॰ १] इत्यत्रापि साधनप्रहणात् कर्त्वकर्मनिरासेन करणस्य प्रमाणत्वं सिध्यति, तथाप्यव्यवहितफलत्वेन

   25 साधकतमत्वं ज्ञानस्यैवेति तदेव प्रमाणत्वेनैष्टव्यम् ।
  - § २७. ''प्रमाणमिक्संवादि ज्ञानम्'' [ प्रमाणवा ॰ २. १ ] इति सौगताः । तत्रापि यद्यविकल्पकं ज्ञानम्; तदा न तद् व्यवहारजननसमर्थम् । सांव्यवहारिकस्य चैतत् प्रमाणस्य लक्षणमिति च भवन्तः, तत्कथं तस्यं प्रामाण्यम् १ उत्तरकालभाविनो व्यवहारजनन-समर्थाद्विकल्पात् तस्य प्रामाण्ये याचितकमण्डनन्यायः, वरं च व्यवहारहेतोविंकल्पस्यैव

१ लिक्नमहणपरिणामि । ६ तदेकदेशिष ० - छे ० । ३ तदेकिविषयसंवादकज्ञानान्तरादीनाम् । ४ वाक्न्या-नाम् । ५ स - ज्ञानलक्षणोऽर्थः । ६ तस्योपलम्थत्वकारणम् । ७ अर्थोपलम्भः । इ. संगतो व्यवहारः प्रयोज[न]मस्येति । ६ अविकल्पकस्य ।

प्रामाण्यमभ्युपगन्तुम् ; एवं हि परम्परापरिश्रमः परिहृतो भवति । विकल्पस्य चाप्रामाण्ये कथं तिभिमित्रो व्यवहारोऽविसंवादी ? दृष्ट(श्य)विकल्प(ल्प्य)योरर्थयोरेकीकरणेन तैमिरिक-ज्ञानवत संवादाम्यपगमे चोपचरितं संवादित्वं स्यात् । तस्मादनुपचरितमविसंवादित्वं व्याणस्य लक्षणमिच्छता निर्णयः प्रमाणमेष्टव्य इति ॥ ८ ॥

§ २८. प्रमाणसामान्यलक्षणमुक्त्वा परीक्ष्य च विशेषलक्षणं वक्तकामो विभाग- 5 मन्तरेण तद्वचनस्याश्चन्यत्वात् विभागप्रतिपादनार्थमाह-

#### प्रमाणं द्विधा ॥ ९ ॥

§ २९. सामान्यलक्षणस्त्रे प्रमाणग्रहणं परीक्षयान्तरितमिति न 'तदा' परामृष्टं किन्त साक्षादेवोक्तं प्रमाणम्-इति । द्विधा द्विप्रकारमेव, विभागस्यावधारणफलस्वात् । तेन प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणमिति चार्वाकाः, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणमिति वैशेषिकाः, 10 तान्येवेति साङ्ख्याः, सहोपमानेन चत्वारीति नैयायिकाः, सहार्थापस्या पञ्चेति प्रामाकराः, सहाऽभावेन पंडिति भाद्याः इति न्यूनाधिकप्रमाणवादिनः प्रतिक्षिप्ताः। तत्प्रतिक्षेपश्च वस्यते ॥ ९ ॥

§ ३०. तिह प्रमाणद्वैविध्यं किं तथा यथाहुः सौगताः "प्रत्यक्षमनुमानं च" [ प्रमाणस॰ १. २, न्यायबि॰ १.३ । ] इति, उतान्यथा १ इत्याह-

#### प्रसक्षं परोक्षं च ॥१०॥

§ ३१. अञ्जुते अक्ष्णोति वा व्यामोति सकलद्रव्यक्षेत्रकालभावानिति अक्षो जीवः, अञ्जुते विषयम् इति अक्षम्-इन्द्रियं च। प्रतिः प्रतिगतार्थः। अक्षं प्रतिगतं तदाश्रितम्, अक्षाणि चेन्द्रियाणि तानि प्रतिगतिमन्द्रियाण्याश्रित्योजिहीते यत ज्ञानं तत प्रत्यक्षं वक्ष्यमाणलक्षणम् । अक्षेम्यः परतो वर्तत इति परेणेन्द्रियादिना चोक्ष्यत इति परोक्षं 20 वक्ष्यमाणलक्षणमेव । चकारः स्वविषये द्वयोस्तुल्यबलत्वख्यापनार्थः । तेन यदाहुः-"सकलप्रमाणज्येष्ठं प्रत्यक्षम्" इति तद्पास्तम् । प्रत्यक्षपूर्वकत्वादितरप्रमाणानां तस्य ज्येष्ठतेति चेत् ; नः प्रत्यक्षस्यापि प्रमाणान्तरपूर्वकत्वोपलब्धः, लिङ्गात् आसोपदे-शाद्वा बह्वचादिकमवगम्य प्रवृत्तस्य तद्विषयप्रत्यक्षोत्पत्तेः ॥ १० ॥ 25

§ ३२. न प्रत्यक्षादन्यत्प्रमाणमिति लौकायतिकाः । तत्राह-

व्यवस्थान्यधीनिषेधानां सिद्धेः प्रत्यक्षेतरप्रमाणसिद्धिः ॥११॥

§ ३३. प्रमाणाप्रमाणविभागस्य, परबुद्धेः, अतीन्द्रियार्थनिषेधस्य च सिद्धिर्नानुमा-नादिप्रमाणं विना । चार्वाको हि काश्विज्ञानव्यक्तीः संवादित्वेनाव्यभिचारिणीरुपलभ्या-न्याश्व विसंवादित्वेन व्यभिचारिणीः, पुनः कालान्तरे तादशीतराणां ज्ञानव्यक्तीनामवश्यं

15

**१ "दश्यविकल्प्यावर्धावेकीकृत्य"** -तत्त्वोप० लि० पृ० १११; बृहतीप० १.१.५-पृ० ५३ -सम्पा०। र 'तत्'शब्देन । ३ -०क्षं च परो०-डे॰ मु० सं-मू॰ । ४ विषयमिन्द्रि०-ता० । ५ -०क्षमितिपूर्व०-डे० ।

30

प्रमाणेतरते व्यवस्थापयेत् । न च सिमिहितार्थवलेनोत्पद्यमानं पूर्वापरपरामर्शश्चन्यं प्रत्यक्षं पूर्वापरकालभाविनीनां ज्ञानव्यक्तीनां प्रामाण्याप्रामाण्यव्यवस्थापकं निमित्तप्रपलक्षयितुं क्षमते । न चायं स्वप्रतीतिगोचराणामपि ज्ञानव्यक्तीनां परं प्रति प्रामाण्यमप्रामाण्यं वा व्यवस्थापयितुं प्रभवति । तस्माद्यथादृष्टज्ञानव्यक्तिसाधर्म्यद्वारेणेदानीन्तनज्ञानव्यक्तीनां प्रामाण्याप्रामाण्यव्यवस्थापकं परप्रतिपादकं च परोक्षान्तर्गतमनुमानरूपं प्रमाणान्तर- मुपासीत ।

§ ३४. अपि च [अ]प्रतिपित्सितमर्थं प्रतिपादयन् 'नायं लौकिको न परीक्षकः' इत्युन्मत्तवदुपेक्षणीयः स्यात् । न च प्रत्यक्षेण परचेतोष्ट्रतीनामधिगमोस्ति । चेष्टाविशेष-दर्शनात्तद्वगमे च परोक्षस्य प्रामाण्यमनिच्छतोऽप्यायातम् ।

10 § ३५. परलोकादिनिषेधश्च न प्रत्यक्षमात्रेण शक्यः कर्तुम्, सिन्निहितमात्रविषय-त्वात्तस्य । परलोकादिकं चाप्रतिषिध्य नायं सुखर्मास्ते प्रमाणान्तरं च नेच्छतीति डिम्महेवाकः ।

§ ३६. किश्च, प्रत्यक्षस्याप्यर्थान्यभिचारादेव प्रामाण्यं तचार्थप्रतिवद्धलिङ्गशन्दद्वारा समुन्मजतः परोक्षस्याप्यर्थान्यभिचारादेव किं नेष्यते ? न्यभिचारिणोपि परोक्षस्य किं दर्शनादप्रामाण्यमिति चेत् ; प्रत्यक्षस्यापि तिमिरादिदोपादप्रमाणस्य दर्शनात् सर्वत्राप्रामाण्यप्रसङ्गः । प्रत्यक्षाभासं तदिति चेत् ; इतरत्रापि तुल्यमेतदन्यत्र पक्षपातात् । धर्मकीर्ति-रप्येतदाह~

"प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यघियो गतेः। प्रमाणान्तरसङ्कावः प्रतिषेधाच कस्याचित् ॥ १॥ अर्थस्यासम्भवेऽभावात् प्रत्यक्षेऽपि प्रमाणता। प्रतिबद्धस्वभावस्य तद्वेतुत्वे समं इयम्"॥२॥ इति।

§ ३७. यथोक्तसङ्ख्यायोगेऽपि च परोक्षार्थविषयमनुमानमेव सौगतैरूपगम्यते; तदयुक्तम् ; शब्दादीनामपि प्रमाणत्वात् तेषां चानुमानेऽन्तर्भावियतुमशक्यत्वात् । एकेन तु
सर्वसङ्खाहिणा प्रमाणेन प्रमाणान्तरसङ्कहे नायं दोषः । तत्र यथा इन्द्रियजमानसात्मसंवेदन25 योगिज्ञानानां प्रत्यक्षेण सङ्कहस्तथा स्मृतिप्रत्यभिज्ञानोहानुमानागमानां परोक्षेण सङ्कहो
लक्ष्णस्याविशेषात् । स्मृत्यादीनां च विशेषलक्षणानि स्वस्थान एव वक्ष्यन्ते । एवं परोश्वस्योपमानस्य प्रत्यभिज्ञाने, अर्थापत्तेरनुमानेऽन्तर्भावोऽभिधास्यते ॥ ११ ॥

§ ३८. यत्तु प्रमाणमेव न भवति न तेनान्तर्भृतेन बहिर्भूतेन वा किश्चित् प्रयोजनम् , यथा अभावः। कथमस्याप्रामाण्यम् १ निर्विषयत्वात् इति ब्रूमः। तदेव कथम् १ इति चेत्-

भावाभावात्मकत्वाद्वस्तुनो निर्विषयोऽभावः ॥१२॥

§ ३९. निह भावैकरूपं वस्त्वस्ति विश्वस्य वैश्वरूप्यप्रसङ्गात्, नाप्यभावैकरूपं नीरू-

१ सुखेनास्ते ० - डे ० । २ इस्पन्ना ० - डे ० । ३ - ० वे भावा ० - डे ० ।

पत्वप्रसङ्गात्ः किन्तु स्वरूपेण सत्त्वात् पररूपेण चासन्त्वात् भावाभावरूपं वस्तु तथैव प्रमा-णानां प्रवृत्तेः । तथाहि-प्रत्यक्षं तावत् भूतलमेवेदं घटादिनं भवतीत्यन्वयव्यतिरेकद्वारेण वस्तु परिच्छिन्दत् तदिषकं विषयमभावैकरूपं निराचष्ट इति कं विषयमाश्रित्याभा-वलक्षणं प्रमाणं स्यात् ? । एवं परोक्षाण्यपि प्रमाणानि भावाभावरूपवस्तुग्रहणप्रवणान्येव, अन्यथाऽसङ्कीर्णस्वस्वविषयग्रहणासिद्धेः, यदाह-

#### "अयमेवेति यो होष भावे भवति निर्णयः। नैष वस्त्वन्तराभावसंवित्त्यनुगमाहते ॥"

इति ।

[ श्लोकवा० अभाव० श्लो. १५.]

६४०. अथ भवतु भावाभावरूपता वस्तुनः, किं निक्छनम् १, वयमपि हि तथैव
 प्रत्यपीपदाम । केवलं भावांश इन्द्रियसिकृष्टत्वात् प्रत्यक्षप्रमाणगोचगः अभावांशस्तु 10
 न तथेत्यभावप्रमाणगोचर इति कथमविषयत्वं स्यात् १, तदक्तम्

"न तावदिन्द्रियेणैषा नास्तीत्युरुपाद्यते मतिः। भावांशेनैव संयोगो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥१॥ गृहीत्वा वस्तुसङ्गावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम्। मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽश्वानपेश्वया ॥२॥"

15

इति ।

[श्लोकवा० अभाव• श्लो. १८, २७]

§४१. नतु भावांशादभावांशस्याभेदे कथं प्रत्यक्षेणाग्रहणम् १, भेदे वा घटाद्यभाव-रहितं भूतलं प्रत्यक्षेण गृद्यत इति घटादयो गृद्धन्त इति प्राप्तम्, तदभावीग्रहणस्य तद्भावग्रह-णनान्तरीयकत्वात् । तथा चाभावप्रमाणमपि पश्चात्प्रवृत्तं न तानुत्सारियतुं पिटष्टं स्यात्, अन्यार्थाऽसङ्कीर्णस्य सङ्कीर्णताग्रहणात् प्रत्यक्षं भ्रान्तं स्यात् ।

20

§ ४२. अपि चायं प्रमाणपश्चकितृष्ट्वित्त्पत्वात् तुच्छः । तत एवाज्ञानहृषः कथं प्रमाणं भवेत् ? । तस्मादभावांशान्कथित्रदिमेशं भावांशं परिच्छिन्दता प्रत्यक्षादिना प्रमाणेनाभावांशो गृहीत एवेति तदितिरिक्तविषयाभावािश्विविषयोऽभावः । तथा च न प्रमाणे-मिति स्थितम् ॥१२॥

§ ४३. विभागमुक्त्वा विशेषलक्षणमाह-

25

#### विशदः प्रत्यक्षम् ॥१३॥

§ ४४. सामान्यलक्षणानुवादेन विशेषलक्षणविधानात् 'सम्यगर्थनिर्णयः' इति प्रमा-णसामान्यलक्षणमन्द्य 'विशदः' इति विशेषलक्षणं प्रसिद्धस्य प्रत्यक्षस्य विधीयते । तथा च प्रत्यक्षं धर्मि । विशदसम्यगर्थनिर्णयात्मकमिति साध्यो धर्मः । प्रत्यक्षत्वादिति हेतुः । यद्विश्वदसम्यगर्थनिर्णयात्मकं न भवति न तत् प्रत्यक्षम्, यथा परोक्षमिति व्यतिरेकी । 30

१ घटादि न भव० -हे०। २ तदभावप्रहण०-हे०। ३ चाभावप्रहणमपि-हे०। ४ अन्यथा सङ्की०-हे०। ५-०दिनाभावां०-ता०। ६ प्रमाणभिति। विभाग०-ता०।

धिमणो हेतुत्वेऽनन्वयदोष इति चेत्; नः विशेषे धिमणि धिमसामान्यस्य हेतुत्वात्। तस्य च विशेषनिष्ठत्वेन विशेषेष्वन्वयसम्भवात्। सपश्चे ष्टुत्तिमन्तरेणापि च विषश्चव्या- वृत्तिबलाद्गमकत्वमित्युक्तमेव ॥१३॥

६४५. अथ किमिदं वैश्वधं नाम?। यदि स्वविषयग्रहणम् ; तत् परोक्षेप्यंसूणम् । अथ 5 स्फुटत्वम् ; तदिप स्वसंविदितत्वात् सर्वविज्ञानानां सममित्याश्चस्त्रयाह-

# प्रमाणान्तरानपेक्षेद्न्तया प्रतिभासो वा वैशयम् ॥१४॥

 १४६. प्रस्तुतात् प्रमाणाद् यदन्यत् प्रमाणं श्रव्दिल्ङ्गादिश्चानं तत् प्रमाणान्तरं तिभर-पेक्षता 'वैश्रद्यम्' । निष्ठ श्राव्दानुमानादिवत् प्रत्यक्षं स्वोत्पत्तौ श्रव्दिल्ङ्गादिश्चानं प्रमाणा-न्तरमपेक्षते इत्येकं वैश्वद्यलक्षणम् । लक्षणान्तरमपि 'इदन्तया प्रतिभासो वा' इति,
 10 इदन्तया विशेषनिष्ठतया यः प्रतिभासः सम्यगर्थनिर्णयस्य सोऽपि 'वैश्वद्यम्' । 'वा'शब्दो-लक्षणान्तरत्वस्चनार्थः ॥१४॥

§ ४७. अथ मुख्यसांव्यवहारिकमेदेन द्वैविध्यं प्रत्यक्षस्य हृदि निधाय मुख्यस्य लक्षणमाह—

तत् सर्वथावरणविलये चेतनस्य स्वरूपाविभीवो मुख्यं केवलम् ॥१५॥

§ ४८. 'तत्' इति प्रत्यक्षपैरामर्शार्थम्, अन्यथानन्तरमेव वैश्वद्यमभिसम्बध्येत । दीर्घ-कालनिरन्तरसँत्कारासेवितरत्तत्रयप्रकर्षपर्यन्ते एकत्विवतर्काविचारध्यानबलेन निःशेषतया ज्ञानावरणादीनां घातिकर्मणां प्रक्षये सति चेतनास्वभावस्यात्मनः प्रकाशस्वभावस्येति यावत्, स्वरूपस्य प्रकाशस्वभावस्य सत एवावरणापगमेन 'आविभीवः' आविर्भूतं स्वरूपं ग्रुखमिव शरीरस्य सर्वज्ञानानां प्रधानं 'ग्रुल्यम्' प्रत्यक्षम् । तच्चेन्द्रियादिसाहायकविरहात् 20 सकलविषयत्वादसाधारणत्वाच 'केवलम्' इत्यागमे प्रसिद्धम् ।

§ ४९. प्रकाशस्त्रभावता कथमात्मनः सिद्धेति चेत्; एते ब्र्मः-आत्मा प्रकाशस्त-भावः, असन्दिग्धस्त्रभावत्वात्, यः प्रकाशस्त्रभावो न भवति नासावसन्दिग्धस्त्रभावो यथा घटः, न च तथात्मा, न खल्ज कश्चिदहमस्मि न वेति सन्दिग्धे इति नासिद्धो हेतुः । तथा, आत्मा प्रकाशस्त्रभावः, बोद्धत्तात्, यः प्रकाशस्त्रभावो न भवति नासौ बोद्धा यथा घटः, व च न बोद्धात्मेति । तथा, यो यस्याः क्रियायाः कर्त्ता न स तद्विषयो यथा गतिकिया-याः कर्त्ता चैत्रो न तद्विषयः, इप्तिक्रियायाः कर्ता चात्मेति ।

§ ५०. अथ प्रकाशस्त्रभावत्त्व आत्मनः कथमावरणम् १, आवरणे वा सततावरणप्र-सङ्गः; नैवम्; प्रकाशस्त्रभावस्यापि चन्द्राकीदेरित रजोनीहाराश्रपटलादिमिरिव ज्ञाना-

१ द्वासु-रु-कुंक् शब्दे-गण-II 26, 27, 28। उणादी स्थासुतोरू [१८५] इति णे क्ष्णमपराधः । २ शब्दानु ० - डे॰ । ३ प्रतक्षस्य परा० -डे॰ । ४ बहुमान०। ५ शनावरणीयादीनाम् -डे॰ ।

वरणीयादिकर्म्मभिरावरणस्य सम्भवात्, चन्द्राकीदेरिव च प्रबलपेवमानप्रायेध्यीनभाव-नादिभिर्विलयस्यति ।

§५१. नतु सादित्वे स्यादावरणस्योपायतो विलयः; नैवम्; अनादेरिप सुवर्णम-लस्य श्वारमृत्पुटपाकादिना विलयोपलम्भात्, तद्वदेवानादेरिप ज्ञानावरणीयादिकर्मणः प्रतिपश्चभूतरत्तत्रयाभ्यासेन विलयोपपत्तेः।

§५२. न चामूर्त्तस्यात्मनः कथमावरणमिति वाच्यम् ; अमूर्ताया अपि चेतनाशक्ते-र्मिदरामदनकोद्रवादिभिरावरणदर्शनात् ।

६ ५३. अथावरणीयतत्त्रतिपक्षाम्यामात्मा विक्रियेत न वा १ । किं चातः १ ।

"वर्षातपाभ्यां किं व्योग्नश्चर्मण्यस्ति तयोः फलम्। चर्मोपमश्चेत सोऽनित्यः खतुल्यश्चेदसत्फलः॥"

10

20

25

5

इति चेत् ; नः अस्य दृषणस्य क्रूटस्थनित्यतापक्ष एव सम्भवात्, परिणामिनित्यश्चात्मेति तस्य पूर्वापरपर्यायोत्पादविनाशसहितार्जुवृत्तिरूपत्वात् , एकान्तनित्यक्षणिकपक्षयोः सर्व-थार्थक्रियाविरहात्, यदाह-

"अर्थिकिया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयोः। क्रमाक्रमाभ्यां भावानां सा लक्षणतया मता॥" [ लघी॰ २.१ ] 15 इति ॥१५॥

६५४. ननु प्रमाणाधीना प्रमेयव्यवस्था। न च ग्रुख्यप्रत्यक्षस्य तद्दतो वा सिद्धौ किञ्चित् प्रमाणमस्ति। प्रत्यक्षं हि रूपादिविषयविनियमितव्यापारं नातीन्द्रियेऽथे प्रवर्तितु- ग्रुत्सहते। नाप्यनुमानम् , प्रत्यक्षदृष्टलिङ्गलिङ्गिसम्बन्धवले [प]जननधर्मकत्वात्तस्य। आगमस्तु यद्यतीन्द्रियज्ञानपूर्वकस्तत्साधकः; तदेतरेतराश्रयः-

"नर्ते तदागमात्सिध्येत्र च तेनागमो विना।"

[क्लोकबा० स्०२. क्लो० १४२]

इति । अपौरुषेयस्तु तत्साधको नास्त्येव । योऽपि-

"अपाणिपादो ह्यमंनो ग्रहीता पद्यत्य बत्तुः स श्रुणोत्यक्षः। स वेसि विर्देशं न हि तस्य वेसा तमाहुरम्यं पुरुषं महान्तम्॥"

खंताथ॰ ३. १९.]

इत्यादिः कश्चिद्रथवाद्रूपोऽस्ति नासौ प्रमाणम् विधावेव प्रामाण्योपगमात् । प्रमाणान्त-राणां चात्रानवसर एवेत्याशङ्क्ष्याह-

प्रज्ञातिशयविश्रान्त्यादिसिद्धेस्तत्सिद्धिः ॥१६॥

१ चन्द्रादेरिव-ता०। २ -०पवनप्राय०-ता०। ३ विलयस्य चेति-डे० मु०। ४ -०सहितातुवृत्त-रूप०-डे०। ५ विषयविनिर्भित-डे० मु०।६ -०वलोपजनितध० -डे० मु०। ७ -०श्रयम्-ता०। ८ -०पादौ ह्यस० -ता०।९ अत्र 'जबनो' इत्येव सम्यक् , तस्यैव शङ्करेण व्याख्यातत्वात्।१० वेशं-वृतेता०।

§ ५५. प्रज्ञाया अतिश्चयः – तारतम्यं क्वचिद्विश्चान्तम्, अतिश्चयत्वात् , परिमाणाति-श्चयविद्यन्तमानेन निरितश्चयप्रज्ञासिद्धचा तस्य केवलज्ञानस्य सिद्धिः, तिसिद्धिरूपत्वात् केवलज्ञानसिद्धेः । 'आदि'ग्रहणात् सक्ष्मान्तरितदृरार्थाः कस्यचित् प्रत्यक्षाः प्रमेयत्वात् घटविद्वत्यतो, ज्योतिर्ज्ञानाविसंवादान्यथानुपपत्तेश्च तिसिद्धिः, यदाह्-

> "धीरत्यन्तपरोक्षेऽर्थे न चेत् पुंसां कुतः पुनः। ज्योतिक्कानाविसंवादः श्रुताचेत् साधनान्तरम्॥"

> > [सिद्धिवि॰ पृ॰ ४१३A]

§ ५६. अपि च-"नोद्ना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सुद्धं व्यवहितं विप्र-कृष्टभेवञ्चातीयकमर्थमवगमयति नान्यत्किश्चनेन्द्रियम्" - [ शावर भा० १. १. २. ]

10 इति वदता भूताद्यर्थपरिज्ञानं कस्यचित् पुंसोऽभिमतमेव, अन्यथा कस्मे वेदिस्तकालिबय-मर्थं निवेद्येत् ?। स हि निवेद्यंस्त्रिकालिबयतत्त्रज्ञमेवाधिकारिणग्रुपादत्ते, तदाह-"त्रिकालिबयं तत्त्वं कस्मे वेदो निवेद्येत् ।

अक्षारणवर्षेकान्ताक चेहेद तथा नरः ॥"[सिद्धिवि॰ पृ॰ ४१४A]

इति त्रिकालविपयवस्तुनिवेदनाऽन्यथानुपपत्तरतीन्द्रियकेवलज्ञानसिद्धिः ।

15 § ५७. किञ्च, प्रत्यक्षानुमानसिद्धसंवादं शास्त्रमेवातीन्द्रियार्थदिशिसद्भावे प्रमाणम् । य एव हि शास्त्रस्य विषयः स्याद्वादः स एव प्रत्यक्षादेरपीति संवादः, तथाहि— "सर्वमस्ति स्वरूपेण पररूपेण नास्ति च ।

श्चन्यथा सर्वसत्त्वं स्यात् स्वरूपस्याप्यसम्भवः॥"

इति दिश्चा प्रमाणसिद्धं स्याद्वादं प्रतिपादयन्नागमोऽईतस्सर्वज्ञतामपि प्रतिपादयति, 20 यदस्तुम-

"यदीयसम्यक्तवयतात् व्रतीमो भवादशानां परमात्मभावम् । कुवासनापाशविनाशनाय नमोऽस्तु तस्मै तव शासनाय ॥"

इति । प्रत्यक्षं तु यद्यप्यैन्द्रियि(य)कं नातीन्द्रियज्ञानविषयं तथापि समाधिबललब्धजन्मैकं
25 योगिप्रत्यक्षमेव बाह्यार्थस्येव स्वस्यापि वेदकमिति प्रत्यक्षतोऽपि तत्सिद्धिः ।
§ ५८. अध-

"ज्ञानमप्रतिषं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः।
ऐश्वर्थे चैव धम्मेश्च सहसिद्धं चतुष्टयम्॥"

इति वचनात्सर्वज्ञत्वमीश्वरादीनामस्तु मानुषस्य तु कस्यचिद्विद्याचरणवतोषि तदसम्भाव-80 नीयम् , यत्कुमारिलः-

> "अथापि वेददेहत्वाद् ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। कामं भवन्तु सर्वज्ञाः सार्वद्रयं मानुषस्य किम् १॥"

> > [तत्वस॰ का॰ ३२०८]

इति ; आः ! सर्वज्ञापलापपातिकन् ! दुर्वदवादिन् ! मानुषत्विनन्दार्थवादापदेशेन देवाधिदेवानधिक्षिपिति ? । ये हि जन्मान्तरार्जितीजितपुण्यप्राग्याराः सुरभवभवमनुपमं मुखमनुभ्य दुःखपङ्कमप्रमिखलं जीवलोकसुद्दिधीर्षवो नरकेष्विप क्षणं क्षिप्तसुखासिकामृतवृष्ट्यो मनुष्यलोकमवतेरः जन्मसमयसमकालचिलतासनसकलसुरेन्द्रवृन्दविहितजन्मोत्सवाः किङ्करायमाणसुरसमूहाहमहिमकार्ण्यक्षेत्राविधयः स्वयसुपनतामितप्राज्यसाम्राज्य- 5
शियं तृणवदवध्य समतृणमणिश्रश्चमित्रवृत्तयो निजप्रभावप्रश्नमितेतिमर्गकादिजगदुपद्रवाः
शुङ्कध्यानानलनिर्देग्धघातिकर्माण आविभृतिनिखलभावाभावस्वभावावभासिकेवलकदलितसकलजीवलोकमोहप्रसराः सुरासुरविनिर्मितां समवसरणसुवमधिष्टाय स्वस्वभाषापरिणामिनीभिर्वाग्भिः प्रवर्तितधर्मतीर्थाश्रतुद्धिश्चदंतिश्चयमयीं तीर्थनाथन्वलक्ष्मीसुपसुज्य परं
विद्य सततानन्दं सकलकर्मनिर्मोक्षसुपेयिवांसस्तान्मानुषत्वादिसाधारणधर्मोपदेशेनाप- 10
वदन् सुमेरुमपि लेष्य्वादिना साधारणीकर्तुं पाथिवत्वेनापवदेः!। किञ्च, अनवरतवनिताङ्गसम्भोगदुर्ललितवृत्तीनां विविधहेतिसमृहधारिणामक्षमालाद्यायत्तमनःसंयमानां रागद्वेषमोहकलुपितानां ब्रह्मादीनां सर्वविन्वसाम्राज्यम् !, यदवदाम स्तुतौ-

"मदेन मानेन मनोभवेन कोधेन लोभेने ससम्मदेन। पराजितानां प्रसभं सुराणां वृथैव साम्राज्यरूजा परेषाम्॥"

[ अयोग-२५ ]

१ अतिवृष्टिरनावृष्टिर्मृपकाः शलभाः श्रुकाः स्वचकं परचकं च सप्तेता इतयः स्पृताः ॥ ~सु-टि॰

२ मरको मारिः।

**३** अतिशयाः ३४-

<sup>&</sup>quot;तेषां च देहोद्भुतरूपगन्धो निरामयः स्वेदलवोजिझतथ । श्वासोऽञ्जगन्धो रुधिराभिपं तु गोक्षीरधाराधवलं ह्यविस्रम् ॥१॥ आहारनीहारविधिस्त्वदृश्यश्वत्वार एतेऽतिशयाः सहोत्याः । क्षेत्रे स्थितियोजनमात्रकेऽपि नृदेवतिर्यग्जनकोटिकोटेः ॥२॥ वाणी नृतिर्यवसुरलोकभाषा संवादिनी योजनगामिनी च । भामण्डलं चार च मौलिपुष्ठे विडम्बिताहर्पतिमण्डलश्रि ॥३॥ साग्रे च गन्यूतिशतद्वये रुजा वैरेतयो मार्यतिष्ट्रषष्ट्रथः। दुर्भिक्षमन्यस्वकचक्रतो भयं स्याचैत एकादश कर्मघातजाः ॥ ४॥ खे धर्मचकं चमराः सपादपीठं मृगेन्द्रासनमुज्ज्वलं च । छत्रत्रयं रक्षमयध्वजोऽव्धिन्यासे च चामीकरपञ्चजानि ॥५॥ वप्रत्रयं चारु चतुर्मुलाङ्गता चैलाहुमोऽधोबदनाश्व कण्टकाः । द्वमानतिर्दुन्दुमिनाद उच्चकैर्वातोऽनुकूलः शकुनाः प्रदक्षिणाः ॥६॥ गन्धाम्बुवर्षे बहुवर्णपुष्पगृष्टिः कवस्मश्रुनसाप्रवृद्धिः । चतुर्विधामर्त्यनिकायकोटिर्जबन्यभानादपि पार्श्वदेशे ॥ ७॥ ऋतृनामिन्द्रियार्थानामनुकूलत्वमिखमी । [अमिधा० १. ५६-६३ ] मु-टि० एकोनविंशतिदैंव्याश्चतुरिंत्रशच मीलिताः ॥८॥"

इति । अथापि रागादिदोषकालुष्यविरहिताः सततज्ञानानन्दमयमूर्तयो ब्रह्मादयः; तर्हि तादृशेषु तेषु न विप्रतिपद्यामहे, अवीचाम हि—

"यत्र तत्र समये यथा तथा योऽसि सोऽस्यभिषया यया तया। वीतदोषकलुषः स चेद्रवानेक एव भगवन्नमोऽस्तु ते॥"

[ अयोग-३१ ]

इति । केवलं ब्रह्मादिदेवताविषयाणां श्रुतिस्मृतिषुराणेतिहासकथानां वैतथ्यमासज्येत । तदेवं साधकेम्यः प्रमाणेभ्योऽतीन्द्रियज्ञानसिद्धिरुक्ता ॥१६॥

#### वाधकाभावाच ॥१७॥

§ ५९. सुनिश्चिंतासम्भवद्वाधकत्वात् सुखादिवत् तित्सिद्धिः इति सम्बध्यते । तथाहि 10 केवलज्ञानबाधकं भवत् प्रत्यक्षं वा भवेत् प्रमाणान्तरं वा १ । न तावत् प्रत्यक्षम् ; तस्य विधावेवाधिकारात--

"सम्बद्धं वर्तमानं च गृह्यते चत्तुरादिना।" [क्लोकवा० स्०४. श्लो० ४४] इति स्वयमेव भाषणात्।

- ६६०. अथ न प्रवर्तमानं प्रत्यक्षं तद्वाधकं किन्तु निवर्तमानम् तत् ; तैर्हि(द्वि)यदि

  15 नियतदेशकालविषयत्वेन बाधकं तिहं सम्प्रतिपद्यामहे । अथ सकलदेशकालविषयत्वेन;
  तिहं न तत् सकलदेशकालपुरुषपरिषत्साक्षात्कौरमन्तरेण सम्भवतीति सिद्धं नः समीहितम् । न च जैमिनिरन्यो वा सकलदेशादिसाक्षात्कारी सम्भवति सन्वपुरुषत्वादेः
  रथ्यापुरुषवत् । अथ प्रज्ञायाः सातिशयत्वात्तत्प्रकर्षोऽप्यनुमीयते; तिर्हे तत एव सकलार्थदर्शी किं नानुमीयते ? । स्वपक्षे चानुपलम्भमप्रमाणयन् सर्वज्ञाभावे कुतः प्रमाणयेद
  20 विशेषात् ? ।
- ६६१. न चानुमानं तद्धाधकं सम्भवतिः धर्मिग्रहणमन्तरेणानुमानाप्रशृतेः, धर्मिन्
  ग्रहणे वा तद्ग्राहकप्रमाणवाधितत्वादनुत्थानमेवानुमानस्य । अथ विवादाध्यासितः पुरुषः
  सर्वज्ञो न भवति वक्तत्वात् पुरुषत्वाद्धा.रथ्यापुरुषवदित्यनुमानं तद्धाधकं ब्रूषे ; तदसत् ;
  यतो यदि प्रमाणपरिदृष्टार्थवकृत्वं हेतुः; तदा विरुद्धः, तादृशस्य वक्तत्वस्य सर्वज्ञ एव

  25 भावात्। अथासद्भृतार्थवकृत्वम् ; तदा सिद्धसाध्यता, प्रमाणविरुद्धार्थवादिनामसर्वज्ञत्वेष्टत्वात्। वक्तत्वमात्रं तु सन्दिग्धविषध्वयाश्चत्तिकत्वादनैकान्तिकम् ज्ञानप्रकर्षे वक्तत्वापकर्षादर्शनात् , प्रत्युत ज्ञानातिश्चयवतो वक्तृत्वातिश्चयस्यवोषरुक्धेः। एतेन पुरुषत्वमपि
  निरस्तम्। पुरुषत्वं हि यदि रागाद्यद्षितं तदा विरुद्धम् , ज्ञानवैराग्यादिगुणयुक्तपुरुषत्वस्य
  सर्वज्ञतामन्तरेणानुपपत्तेः। रागादिद्षिते तु पुरुषत्वे सिद्धसाध्यता। पुरुषत्वसामान्यं तु

  सन्दिग्धविपक्षव्याद्यत्तिकमित्यवाधकम्।

१ प्रमाणोपपष्ठ । २ निवर्तमानम् । ( तद्धि ) यदि मु० । ३ -०साक्षात्वरूणम ०-६० ।

६६२. नाप्यागमस्तद्वाधकः तस्यापौरुषेयस्यासम्भवातः सम्भवे वा तद्वाधकस्य तस्यादर्श्वनात् । सर्वज्ञोपज्ञैश्वागमः कथं तद्वाधकः १, इत्यलमतिशसङ्गेनेति ॥ १७ ॥ ६६३. न केवलं केवलमेव ग्रुख्यं प्रत्यक्षमपि त्वन्यद्पीत्याह-

#### तत्तारतम्ये ऽवधिमनःपर्यायो चै ॥१८॥

६६४. सर्वथावरणविलये केवलम्, तस्यावरणविलयस्य 'तारतम्ये' आवरणक्षयो- 5 पश्चमिविशेषे तिभिमित्तकः 'अविधः' अविधिज्ञानं 'मनःपर्यायः' मनःपर्यायज्ञानं च ग्रुख्य-मिन्द्रियानपेक्षं प्रत्यक्षम् । तन्नावधीयत इति 'अविधः' मर्यादा सा च ''रूषिष्ववधः'' [तस्वा॰ १.२८] इति वचनात् रूपवद्द्रव्यविषया अवध्युपलिक्षतं ज्ञानमप्यविधः । स द्वेधा भवप्रत्ययो गुणप्रत्ययश्च । तत्राद्यो देवनारकाणां पश्चिणामिव वियद्गमनम् । गुणप्रत्ययो मनुष्याणां तिरश्चां च ।

६६५. मनसो द्रव्यरूपस्य पर्यायाश्विन्तनानुगुणाः परिणामभेदास्तिद्विषयं ज्ञानं 'मनः-पर्यायः'। तथाविधमनःपर्यायान्यथानुपपत्त्या तु यद्वाह्यचिन्तनीयार्थज्ञानं तत् आनुमानिक-मेव न मनःपर्यायप्रत्यक्षम् , यदाहुः-

"जाणइ बज्भेणुमाणेणं।" [विशेषा॰ गा॰ ८१४] इति।

§ ६६. ननु रूपिद्रव्यविषयत्वे क्षायोपग्रमिकत्वे च तुल्ये को विशेषोऽविधमनः- 15 पर्याययोगित्याह-

# विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयभेदात् तद्भेदः ॥१९॥

§ ६७. सत्यिप कथिश्वत्साधर्म्ये विश्वद्धचादिभेदादविधमनःपर्यायज्ञानयोभेदः । तत्राविधज्ञानान्मनःपर्यायज्ञानं विश्वद्धतरम् । यानि हि मनोद्रव्याणि अविधज्ञानी जानीते तानि मनःपर्यायज्ञानी विश्वद्धतराणि जानीते ।

६६८. क्षेत्रकृतश्चानयोभेदः-अवधिज्ञानमङ्गुरुस्यासङ्क्षयभागादिषु भवति आ सर्व-लोकात्, मनःपर्यायज्ञानं तु मनुष्यक्षेत्र एव भवति ।

६९. स्वामिकृतोऽपि-अवधिज्ञानं संयतस्यासंयतस्य संयतासंयतस्य च सर्वगतिषु भवतिः; मनःपर्यायज्ञानं तु मनुष्यसंयतस्य प्रकृष्टचारित्रस्य प्रमत्तादिषु क्षीणकषायानतेषु गुणस्थानकेषु भवति । तत्रापि वर्धमानपरिणामस्य नेतरस्य । वर्धमानपरिणामस्यापि 25 अद्विप्राप्तस्य । ऋद्विप्राप्तस्य । ऋद्विप्राप्तस्य । ऋद्विप्राप्तस्यापि कस्यचित्र सर्वस्येति ।

§ ७०. विषयकृतश्च-रूपवद्द्रच्येष्वसर्वपर्यायेष्ववधेर्विषयनिवन्धस्तदनन्तर्भागे मनः-पर्यायस्य इति । अवसितं ग्रुख्यं प्रत्यक्षम् ॥१९॥

१ उपहा हानमार्य स्पात्-अमि॰ ६. ९-सम्पा॰। २ अष्टादशं एकोनर्विश्चतितमं चेति स्त्रद्वयं ता- मृ॰ प्रती भदेकचित्रं विना एकस्त्रत्वेन लिखितं दत्स्यते । ३ क्षेत्रतश्च-ता॰ १ ४ मनोलक्षणे ।

#### § ७१. अथ सांव्यवहारिकमाह-

# इन्द्रियमनोनिमित्तोऽवयहेहावायधारणात्मा सांव्यवहारिकम् ॥२०॥

१७२. इन्द्रियाणि स्पर्धनादीनि वक्ष्यमाणलक्षणानि, मनश्र निमित्तं कारणं यस्य स तथा । सामान्यलक्षणानुवृत्तेः सम्यगर्थनिर्णयस्येदं विशेषणं तेन 'इन्द्रियमनोनिमित्तः' सम्यगर्थनिर्णयः । कारणग्रुकत्वा स्वरूपमाहँ—'अवग्रहेहावायधारणात्मा' । अवग्रहादयो वक्ष्यमाणलक्षणाः त आत्मा यस्य सोऽवग्रहेहावायधारणात्मा । 'आत्म'ग्रहणं च क्रमेणो-त्पद्यमानानामप्यवग्रहादीनां नात्यन्तिको भेदः किन्तु पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तररूपतया परिणा-मादेकात्मकत्वमिति प्रदर्शनार्थम् । समीचीनः प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपो व्यवहारः संव्यवहार-स्तत्त्रयोजनं 'सांव्यवहारिकम्' प्रत्यक्षम् । इन्द्रियमनोनिमित्तत्वं च समस्तं व्यस्तं च वोद्वव्यम् । इन्द्रियप्राधान्यात् मनोवलाधानाचोत्पद्यमान इन्द्रियजः । मनस एव विशुद्धि-सव्यपेक्षादुपजायमानो मनोनिमित्त इति ।

§ ७३. नतु स्वसंवेदनरूपमन्यदिष प्रत्यक्षमस्ति तत् कस्माकोक्तम् १, इति न वाच्यम् ; इन्द्रियजज्ञानस्वसंवेदनस्येन्द्रियप्रत्यक्षे, अनिन्द्रियजसुखादिसंवेदनस्य मनः-प्रत्यक्षे, योगिप्रत्यक्षस्वसंवेदनस्य योगिप्रत्यक्षेऽन्तर्भावात् । स्पृत्यादिस्वसंवेदनं तु मान-15 समेवेति नापरं स्वसंवेदनं नाम प्रत्यक्षमस्तीति भेदेनै नोक्तम् ॥२०॥

९ ७४. इन्द्रियेत्युक्तमितीन्द्रियाणि लक्षयति-

### स्पर्शरसगन्धरूपशब्दग्रहणलक्षणानि स्पर्शनरसन्त्राणचक्षः-श्रोत्राणीन्द्रियाणि द्रव्यभावभेदाँनि ॥२१॥

§ ७५. स्पर्भादिग्रहणं लक्षणं येषां तानि यथासङ्ख्यं स्पर्भनादीनीन्द्रियाणि, तथाहि 20 स्पर्भाद्यपलिधः करणपूर्वा क्रियात्वात् छिदिक्रियावत् । तत्रेन्द्रेणकर्मणा सृष्टानीन्द्रियाणि नामकर्मोदयनिमित्तत्वात् । इन्द्रस्यात्मनो लिङ्गानि वा, कर्ममलीमसस्य हि स्वयमर्थानु-पलब्धुमसमर्थस्यात्मनोऽर्थोपलब्धौ निमित्तानि इन्द्रियाणि ।

६७६. नन्वेवमात्मनोऽर्थज्ञानमिन्द्रियात् लिङ्गादुपजायमानमानुमानिकं स्यात् । तथा च लिङ्गापरिज्ञानेऽनुमानानुद्यात् । तस्यानुमानात्परिज्ञानेऽनवस्थाप्रसङ्गः; नैवम्; भावे-25 न्द्रियस्य स्वसंविदितत्वेनानवस्थानवकाशात् । यद्वा, इन्द्रस्यात्मनो लिङ्गान्यात्मगमकानि इन्द्रियाणि करणस्य वास्यादिवत्कत्रीधिष्ठतत्वदर्शनात् ।

६ ७७, तानि च द्रव्यभावरूपेण भिद्यन्ते । तत्र द्रव्येन्द्रियाणि नामकर्मोद्यनिमि-

१ इन्द्रियहा०-ता०। २ -० सुलादिखसं०-सु०। ३ मेदेनोक्तम्-डे० सु०। ४ 'इन्द्रियाणि' इत्यन्तमेकं 'मेदानि' इत्यन्तं च अपरम् इति सूत्रह्यं सं-मू०प्रतौ दत्सते।

त्तानि, भावेन्द्रियाणि पुनस्तदावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमनिमित्तानि । सैषा पश्चसत्री स्पर्शत्रहणलक्षणं स्पर्शनेन्द्रियं, रसग्रहणलक्षणं रसनेन्द्रियमित्यादि । सकलसंसारिषु भावा-च्छरीरव्यापकत्वाच स्पर्शनस्य पूर्वं निर्देशः, ततः क्रमेणाल्पाल्पजीवविषयत्वाद्रसनन्नाण-चक्षुःश्रोत्राणाम् ।

६ ७८. तत्र स्पर्शनेन्द्रियं तदावरणक्षयोपश्चमसम्भवं पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतीनां वेशेषेन्द्रियावरणवतां स्थावराणां जीवानाम् । तेषां च "पुढवी चिक्तमन्तमक्खाया" [ दश्ते॰ ४.१ ] इत्यादेराप्तागमात्सिद्धिः । अनुमानाच-ज्ञानं कचिदात्मिन परमापक्षेवत् अपकृष्यमाणिविशेषत्वात् परिमाणवत् , यत्र तदपक्षेपर्यन्तस्त एकेन्द्रियाः स्थावराः । न च स्पर्शनेन्द्रियस्याप्यभावे भस्मादिषु ज्ञानस्यापकर्षो युक्तः । तत्र हि ज्ञानस्याभाव एव न पुनरपक्षेस्ततो यथा गगनपरिमाणादारम्यापकृष्यमाणिविशेषं परिमाणं परमाणौ 10 परमापक्षेवत् तथा ज्ञानमपि केवलज्ञानादारम्यापकृष्यमाणिवशेषमेकन्द्रियेष्वत्यन्तमपकृष्यते । पृथिव्यादीनां च प्रत्येकं जीवत्वसिद्धिरग्रे वक्ष्यते । स्पर्शनरसनेन्द्रिये कृमि-अपादिका-तृपुरक-गण्ह्यद्-शङ्ख-ग्रक्तिका-शम्बूका-जल्काप्रभृतीनां त्रसानाम् । स्पर्शनरसन-प्रतान्त्राणानि पिपीलका-रोहणिका-उपचिका-कुन्धु-तुबर्यक-त्रशुस-बीर्ज-कर्पसास्थिका-श्रत-पदी-अयेनक-तृणयत्र-काष्ट्रहारकादीनाम् । स्पर्शन-रसन-प्राण-चक्ष्त्रेषि भ्रमर-वटेर-सारङ्ग- 15 मिक्षका-पुक्तिका-दंश-मशक-वृश्चिक-नन्द्यावर्त्त-कीटक-पतङ्गादीनाम् । सह श्रोत्रेण तानि मत्स्य-उरग-भुजग-पश्चि-चतुष्पदानां तिर्यग्योनिजानां सर्वेषां च नारकमनुष्यदेवानामिति ।

६ ७९. ननु वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दहेतँचो वाक्पाणिपादपायूपस्थलक्षणान्य-पीन्द्रियाणीति साङ्ख्यास्तत्कथं पश्चैवेन्द्रियाणि १; नः ज्ञानविशेषहेर्त्नामेवेहेन्द्रियत्वे-नाधिकृतत्वात्, चेष्टाविशेषनिमित्तत्वेनेन्द्रियत्वकल्पनायामिन्द्रियानन्त्यप्रसङ्गः, चेष्टावि- 20 शेषाणामनन्तत्वात्, तस्माद्यक्तिनिर्देशात् पश्चैवेन्द्रियाणि ।

६८०. तेषां च परस्परं स्यादमेदो द्रव्यार्थादेशीत्, स्याद्भेदः पर्यायार्थादेशात्, अमेदैकान्ते हि स्पर्शनेन स्पर्शस्येव रसादेरिप ग्रहणप्रसङ्गः। तथाचेन्द्रियान्तरकल्पना वैयर्थ्यम्,
कस्यचित् साकल्ये वैकल्ये वान्येषां साकल्यवैकल्यप्रसङ्गश्च । भेदैकान्तेऽपि तेषामेकंत्र
सकल(सङ्कलन)ज्ञानजनकत्वाभावप्रसङ्गः सन्तानान्तरेन्द्रियवत् । मनस्तस्य जनक- 25
मिति चेत्; नः तस्येन्द्रियनिरपेश्वस्य तज्जनकत्वाभावात् । इन्द्रियापेश्वं मनोऽनुसन्धानस्य
जनकमिति चेत्; सन्तानान्तरेन्द्रियापेश्वस्य कृतो न जनकत्वमिति वाच्यम् १। प्रत्यासचेरभावादिति चेत्; अत्र का प्रत्यासचिरन्यत्रैकद्रव्यतादात्म्यात् १, प्रत्यासच्यन्तरस्ये च

१ रोहिणिकापेचिका-डे०। २ तुबरका०-ता०। तुंबुरक-मु०। ३ त्रिपुस-डे०। ४ बीजककर्पा०-ता०। ५ वठर-डे०। ६ पुस्तित्रिका-डे०। पुस्तिका-मु०। ७ हेत्नि वाक्-डे०। ८ -०हेत्नामेवेन्द्रि०-ता०। ९ -०थामेदात्-डे०। १० "तेषामेकन्वसङ्कलनज्ञानजनकत्वामावप्रसङ्गात्"-तत्त्वार्थश्लोकवा० ए० ३२७। ११ -०था व्य०-ता०।

व्यभिचारादिति । एतेन तेषामात्मना मेदामेदैकान्तौ प्रतिव्यूदौ । आत्मना करणानाम-मेदैकान्ते कर्तृत्वप्रसङ्गः, आत्मनो वा करणत्वप्रसङ्गः, उभयोरुभयात्मकत्वप्रसङ्गो वा, विशेषाभावात् । ततस्तेषां भेदैकान्ते चात्मनः करणत्वामावः सन्तानान्तरकरणवद्विपर्ययो वेति प्रतीतिसिद्धत्वाद्वाधकामावाचानेकान्त एवाश्रयणीयः ।

- 5 §८१. द्रव्येन्द्रियाणामि परस्परं स्वारम्भकपुद्गलद्रव्येम्पश्च भेदाभेदद्वारानेकान्त एव युक्तः, पुद्गलद्रव्यार्थादेशादभेदस्य पर्यायार्थादेशाच भेदस्योपपद्यमानत्वात् ।
  - §८२. एविमिन्द्रियविषयाणां स्पर्शादीनामिष द्रव्यपर्यायरूपतया भेदाभेदात्मकत्व-मवसेयम् , तथैव निर्वाधम्रुपलब्धेः । तथा च न द्रव्यमात्रं पर्यायमात्रं वेन्द्रियविषय इति स्पर्शादीनां कर्मसाधनत्वं भावसाधनत्वं च द्रष्टव्यम् ॥ २१ ॥
- 10 ६८३. 'द्रव्यभावभेदानि' इत्युक्तं तानि क्रमेण लक्ष्यित-

### द्रव्येन्द्रियं नियताकाराः पुद्गर्लाः ॥२२॥

६८४. 'द्रव्येन्द्रियम्' इत्येकवचनं जात्याश्रयणात् । नियतो विशिष्टो बाह्य आभ्य-न्तरश्राकारः संस्थानविशेषो येषां ते 'नियताकाराः' पूरणगलनधर्माणः स्पर्शरसगन्धवर्णव-न्तः 'पुद्रलाः', तथाहि श्रोत्रादिषु यः कर्णशष्कुलीप्रभृतिर्बाह्यः पुद्रलानां प्रचयो यश्राभ्यन्तरः 15 कदम्बगोलकाद्याकारः स सर्वो द्रव्येन्द्रियम्, पुद्रलद्रव्यरूपत्वात् । अप्राधान्ये वा द्रव्य-श्रव्दो यथा अङ्गारमर्दको द्रव्याचार्य इति । अप्रधानमिन्द्रियं द्रव्येन्द्रियम्, व्यापारवत्यिष तस्मन् सिश्वहितेऽपि चालोकप्रभृतिनि सहकारिपटले भावेन्द्रियं विना स्पर्शाद्य-पंलब्ध्यसिद्धेः ॥२२॥

#### भावेन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ ॥२३॥

- 20 
  §८५. लम्मनं 'लब्धः' ज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमविशेषः । यत्सिश्वधानौदात्मा द्रव्ये-न्द्रियनिर्श्वति प्रति व्याप्रियते तिश्वमित्त आत्मनः परिणामविशेष उपयोगः । अत्रापि 'मावे-न्द्रियम्' इत्येकवचनं जात्याश्रयणात् । भावशब्दोऽनुपर्सर्जनार्थः । यथैवेन्दनधर्मयोगित्वेना-नुपचरितेन्द्रत्वो भावेन्द्र उच्यते तथैवेन्द्रलिङ्गत्वादिधर्मयोगेनानुपचरितेन्द्रलिङ्गत्वादि-धर्मयोगि 'मावेन्द्रियम्' ।
- 25 §८६. तत्र लिब्धस्वभावं तावदिन्द्रियं स्वार्थसंवित्तावात्मनो योग्यतामादधद्भावे-न्द्रियतां प्रतिपद्यते । निह तत्रायोग्यस्य तदुत्पत्तिराकाञ्चवदुपपद्यते स्वार्थसंविद्योग्यतैव च लिबिरिति । उपयोगस्वमावं पुनः स्वार्थसंविदि व्यापारात्मकम् । नद्यव्यापृतं स्पर्शनादि-संवेदनं स्पर्शादि प्रकाश्चयितुं शक्तम् , सुषुप्तादीनामपि तत्प्रकाशकत्वप्राप्तेः ।

१ द्वार्विश्वतितमं त्रयोविश्वतितमं च सूत्रद्वयमेकत्वेन ता-मू० प्रतौ दश्यते । २ -०लब्ध्ययोग्यतया सिद्धेः-ता• । ३ -०धानाद्वात्मा-डे० । ०धानाद्वयात्मा-मु० । ४ प्राधान्यार्थः । ५ स्पर्शादि०-ता• ।

§ ८७. स्वार्थप्रकाशने व्यापृतस्य संवेदनस्योपयोगत्वे फलत्वादिन्द्रियत्वानुपपत्ति-रिति चेत्; नः कारणधर्मस्य कार्येऽनुष्टृत्तेः । निह पावकस्य प्रकाशकत्वे तत्कार्यस्य प्रदी-पस्य प्रकाशकत्वं विरुध्यते । न च येनैव स्वभावेनोपयोगस्येन्द्रियत्वम्, तेनैव फलत्विम-ष्यते येन विरोधः स्यात् । साधकतमस्वभावेन हि तस्येन्द्रियत्वं क्रियारूपतया च फल-त्वम् । यथैव हि प्रदीपः प्रकाशात्मना प्रकाशयतीत्यत्र साधकतमः प्रकाशात्मा करणम् , क्रियात्मा फलम्, स्वतन्त्रत्वाच कर्तेति सर्वमिद्मनेकान्तवादे न दुर्लभिमत्यलं प्रसङ्गेन॥२३॥

§ ८८. 'मनोनिमित्तः' इत्युक्तमिति मनो रुक्षयति—

#### सर्वार्थग्रहणं मनः ॥२४॥

- ६८९, सर्वे न तु स्पर्शनादीनां स्पर्शादिवत् प्रतिनियता एवार्था गृह्यन्तेऽनेनेति 'सर्वार्थग्रहणं मनः' 'अनिन्द्रियम्' इति 'नोइन्द्रियम्' इति चोच्यते । सर्वार्थं मन 10 इत्युच्यमाने आत्मन्यिष प्रसङ्ग इति करणत्वप्रतिपादनार्थं 'ग्रहणम्' इत्युक्तम् । आत्मा तु कर्तेति नातिच्याप्तिः, सर्वार्थग्रहणं च मनसः प्रसिद्धमेव । यत् वाचकग्रुख्यः ''अनमिन-निद्रयस्य ।'' [तत्त्वा॰ २.२२] अतमिति हि विषयिणा विषयस्य निर्देशः । उपलक्षणं च अतं मतेः तेन मतिश्रुतयोर्यो विषयः स मनसो विषय इत्यर्थः । ''मिनिश्रुतयोर्निबन्धो देव्येष्वसर्वपर्यायेषु" [तत्त्वा॰ १.२०] इति वाचकवचनान्मतिश्रुतज्ञानयोः सर्वविषयत्व 15 मिति मनसोऽपि सर्वविषयत्वं सिद्धम् ।
- ६०. मनोऽपि पैश्चेन्द्रियवद् द्रव्यभावभेदात् द्विविधमेव। तत्र द्रव्यमनो मनस्त्वेन परिणतानि पुद्गलद्रव्याणि। भावमनस्तु तदावरणीयकर्मक्षयोपशमात्मा लब्धिरात्मनश्चार्थ-ग्रहणोन्मुखो व्यापारविशेष इति ॥२४॥
- § ९१. नन्वत्यरूपिनद्मुच्यते 'इन्द्रियमनोनिमित्तः' इति । अन्यद्पि हि चक्षुर्ज्ञानस्य 20 निमित्तमर्थ आलोकश्रास्ति, यदाहुः-

"ह्रपालोकमनस्कारचत्तुर्भ्यः सम्प्रैजायते । विज्ञानं मणिसूर्योद्यगोशकृदुभ्य इवानलः ॥"

इत्यत्राह-

# नार्थालोको ज्ञानस्य निमित्तमव्यतिरेकात् ॥२५॥

25

§९२. बाह्यो विषयः प्रकाशश्च न चक्षुर्ज्ञानस्य साक्षात्कारणम् , देशकालादिवज्ञ व्यव-हितकारणत्वं न निवार्यते, ज्ञानावरणादिश्चयोपश्चमसामग्र्यामारादुपकारित्वेनाञ्जनादिवचश्च-रुपकारित्वेन चाम्युपगमात् । कृतः पुनः साक्षास्य कारणत्विमत्याह—'अव्यतिरेकात्' व्यतिरेकामावात् । न हि तद्भावे भावलक्षणोऽन्वय एव हेतुफलभावनिश्चयनिमित्तम् ,

१ निबन्धः सर्वद्रब्ये०- तस्वा० । २ मनोपि चेन्द्रि०-डे० । ३ संप्रवर्तते ।

अपि तु तदभावेऽभावलक्षणो न्यतिरेकोऽपि । न चासावर्थालोकयोईतुभावेऽस्तिः मरु-मरीचिकादौ जलाभावेऽपि जलज्ञानस्य, वृषदंशादीनां चालोकाभावेऽपि सान्द्रतमतमः-पटलविलिप्तंदेशगतवस्तुप्रतिपत्तेश्च दर्शनात् । योगिनां चातीतानागतार्थप्रहणे किमर्थस्य निमित्तत्वम् ? । निमित्तत्वे चार्थक्रियाकारित्वेन सन्वादतीतानागतत्वश्चतिः ।

§ ९३. न च प्रकाँश्यादात्मलाभ एव प्रकाशकस्य प्रकाशकत्वम्, प्रदीपादेर्घटादिभ्यो
ऽत्तराष्ठस्यापि तत्प्रकाशकत्वदर्शनात् । ईश्वरज्ञानस्य च नित्यत्वेनाभ्युपगतस्य कथमर्थजन्यत्वं नाम ? । अस्मादादीनामपि जनकस्यैव प्राह्यत्वाभ्युपगमे स्मृतिप्रत्यभिज्ञानादेः
प्रमाणस्याप्रामाण्यप्रसङ्गः । येषां चैकान्तश्वणिकोऽथों जनकश्च प्रार्ह्यं इति दर्शनम् तेषामपि
जन्यजनकयोर्ज्ञानार्थयोर्भिककालत्वाच प्राह्यप्राहकभावः सम्भवति । अथ न जन्यजनक10 भावातिरिक्तः सन्दंशायोगोलकवत् ज्ञानार्थयोः कश्चिद् प्राह्यप्राहकभाव इति मतम् ,

#### "भिन्नकालं कथं प्राद्यमिति चेद् प्राद्यतां विदुः। हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा ज्ञानाकारापणक्षमम्" [प्रमाणवार ३. २४७]

इति वचनात् ; तिहं संवेज्ञज्ञानस्य वार्तमानिकार्थविषयत्वं न कथि अदुपपद्यते वार्तमानिक-श्रणस्याजनकत्वात् अजनकस्य चाग्रहणात् । स्वसंवेदनस्य च स्वरूपाजन्यत्वे कथं ग्राहकत्वं 15 स्वरूपस्य वा कथं ग्राह्यत्विमति चिन्त्यम् । तस्मार्त् स्वस्वसामग्रीप्रभवयोदींपप्रकाशघटयो-रिव ज्ञानार्थयोः प्रकाश्यप्रकाशकभावसम्भवास ज्ञाननिमित्तत्वमर्थालोकयोरिति स्थितम् ।

§ ९४. नन्वर्थाजन्यत्वे ज्ञानस्य कथं प्रतिकर्मव्यवस्था १, तदुत्पत्तितदाकारताभ्यां हि सोपपद्यते, तस्मादनुत्पन्नस्यातदाकारस्य च ज्ञानस्य सर्वार्थान् प्रत्यविशेषात् ; नैवम् ; तदुत्पत्तिमन्तरेणाप्यावरणक्षयोपश्चमलक्षणया योग्यतयेव प्रतिनियतार्थप्रकाशकत्वोपपत्तेः । 20 तदुत्पत्ताविप च योग्यतावश्याश्रयणीया, अन्यथाऽशेषार्थसान्निध्येऽपि कुतश्चिदेवार्थात् क-स्यचिदेव ज्ञानस्य जन्मेति कौतस्कुतोऽयं विभागः । तदाकारता त्वर्थाकारसङ्कान्त्या ताव-दनुपपन्ना, अर्थस्य निराकारत्वप्रसङ्गात् । अर्थेन च मूर्तेनामूर्तस्य ज्ञानस्य कीदःशं साद्द-श्यमित्यर्थविशेषग्रहणपरिर्णाम एव साम्युपेया । अतः-

"अर्थेन घटयत्येनां नहि सुकत्वाऽर्थरूपताम्" [प्रमाण वा० ३.३०५] 25 इति यत्किश्चिदेतत् ।

§९५. अपि च व्यस्ते समस्ते वैते प्रहणकारणं स्याताम् । यदि व्यस्तेः तदा कपालाद्यक्षणो घटान्त्यक्षणस्य, जलचन्द्रो वा नमधन्द्रस्य प्राहकः प्रामोति, तदुत्पत्तेस्तदाकारत्वाच । अथ समस्तेः तर्हि घटोत्तरक्षणः पूर्वघटक्षणस्य प्राहकः प्रसजति । ज्ञानस्त्पत्वे
सत्येते प्रहणकारणमिति चेतः तर्हि समानजातीयज्ञानस्य समनन्तरपूर्वज्ञानप्राहकत्वं प्रस30 ज्येत । तम्र योग्यतामन्तरेणान्यद् ग्रहणकारणं पत्रयामः ।। २५ ।।

१ ॰ विद्धप्त । २ किमर्थनिमि ॰-ता ॰ । ३ प्रका · · दात्म ॰ –ता ॰ । ४ प्राह्मत इति-हे ॰ । ५ सार्वज्ञ ॰ –हे ॰ । ६ तस्मात् स्वसाम ॰ –हे ॰ । ७ – ॰ प्रभवयोः प्रका ॰ –हे । ८ – ॰ णाम स एवाभ्यू ॰ –ता ॰ । है – ॰ पेसा ततः –हे ॰ ।

15

20

30

# ६९६. 'अवग्रहेहावायधारणात्मा' इत्युक्तमित्यवग्रहादी हुँ अयि ।।अक्षार्थयोगे द्र्ञनानन्तरमर्थम्रहणमवम्रहः ॥ २६ ॥

§ ९७. 'अक्षम्' इन्द्रियं द्रव्यभावरूपम्, 'अर्थः' द्रव्यपर्यायात्मा तयोः 'योगः' सम्बन्धोऽनतिद्रासम्बव्यवहितदेशाद्यवस्थानलक्षणा योग्यता । नियता हि सा विषयविष-िषणोः, यदाह,

''पुद्ठं सुणेइ सदं रूवं पुण पासए अपुद्ठं तु ॥" [आव॰ नि॰ ५] इत्यादि । तिस्मिश्वक्षार्थयोगे सित 'दर्शनम्' अनुश्चिखितविशेषस्य वस्तुनः प्रतिपित्तः । तदनन्तरिमिति क्रमप्रतिपादनार्थमेतत् । एतेन दर्शनस्यावग्रहं प्रति पैरिणामितोक्ता, नद्यसत एव सर्वथा कस्यचिद्वत्पादः, सतो वा सर्वथा विनाश इति दर्शनमेवोत्तरं परिणामं प्रतिपादते । 'अर्थस्य' द्रव्यपर्यायात्मनोऽर्थिक्रियाक्षमस्य 'ग्रहणम्', 'सम्यगर्थनिर्णयः' इति 10 सामान्यलक्षणानुवृत्ते निर्णयो न पुनरविकलपकं दर्शनमात्रम् 'अवग्रहः' ।

§९८. न चायं मानसो विकल्पः, चक्षुरादिसिषधानापेक्षत्वात् प्रतिसङ्ख्यानेना-प्रत्यां ख्येयत्वाच । मानसो हि विकल्पः प्रतिसङ्ख्यांनेन निरुध्यते, न चायं तथेति न विकल्पः ॥ २६ ॥

#### अवरहीतविशेषांकाङ्क्षणमीहा ॥ २७ ॥

६९९. अवग्रहगृहीतस्य शब्दादेरथस्य 'किमयं शब्दः शाङ्कः शाङ्को वा' इति संशये सित 'माधुर्यादयः शाङ्काधर्मा एवोपलभ्यन्ते न कार्कश्यादयः शाङ्काधर्माः' इत्यन्वयव्यति-रेकरूपिवशेषपर्यालोचनरूपा मतेश्रेष्टा 'इहा' । इह चावग्रहेहयोरन्तराले अभ्यस्तेऽपि विषये संशयज्ञानमस्त्येव आशुभावानु नोपलक्ष्यते । न तु प्रमाणम्, सम्यगर्थनिर्णयात्मक त्वाभावातु ।

§ १००. ननु परोक्षप्रमाणभेदरूपमूहाच्यं प्रमाणं वस्यते तत्कस्तस्मादीहाया भेदः ?। उच्यते-त्रिकालगोचरः साध्यसाधनयोव्याप्तिग्रहणपदुरूहो यमाश्रित्य ''व्याप्तिग्रहणकाले योगीव सम्पद्यते प्रमाता'' इति न्यायविदो वदन्ति । ईहा तु वार्त्तमानिकार्थविषया प्रत्यक्षप्रभेद इत्यपौनरुत्त्यम् ।

§ १०१. ईहा च यद्यपि चेष्टोच्यते तथापि चेतनस्य सेति ज्ञानरूपैवेति युक्तं प्रत्यक्ष- 25 मेदत्वमस्याः । न चानिर्णयरूपत्वादप्रमाणत्वमस्याः शङ्कनीयम्; स्वविपयनिर्णयरूप- त्वात्, निर्णयान्तरासादृश्ये निर्णयान्तराणामप्यनिर्णयत्वप्रसङ्गः ॥२७॥

# ईहितविशेषनिर्णयोऽवायः॥ २८॥

§ १०२. ईहाक्रोडीकृते वस्तुनि विशेषस्य 'श्राङ्ख एवायं शब्दो न शार्ङ्गः' इत्येवंरूष-स्यावधारणम् 'अवायः' ॥ २८ ॥

१पारिणासिककारणतोक्ता-डे०। २ वौद्धानामिव। ३ अनिराकार्यत्वात् । ४ विरुद्धार्थचिन्तर्नन । ५--विशेषका०-डे०। ६ शङ्क०-डे०। ७ स्वनिषये निर्णयस्वात्-डे०।

#### स्पृतिहेतुर्द्धारणा ॥ २९ ॥

§ १०३. 'स्मृतेः' अतीतानुसन्धानरूपाया 'हेतुः' परिणामिकारणम्, संस्कार इति यावत्, सङ्ख्येयमसङ्ख्येयं वा कारुं झानस्यावस्थानं 'धारणा' । अवग्रहादयस्तु त्रय आन्तर्मीहृत्तिकाः ।

§ १०४. संस्कारस्य च प्रत्यक्षभेदह्भपत्वात् ज्ञानत्वग्रुक्षेयम्, न पुनर्यथाहुः पैरे"ज्ञानादातिरिक्तो भावनारूयोऽयं संस्कारः" इति। अस्य ग्रज्ञानरूपत्वे ज्ञानरूपस्मृतिजनकत्वं न स्यात्, निह सत्ता सत्तान्तरमनुविश्चति। अज्ञानरूपत्वे चास्यात्मधर्मत्वं
न स्यात्, चेतनधर्मस्याचेतनत्वाभावात्।

१०५. नन्वविच्युतिमपि धारणामन्विश्वप्त दृद्धाः, यद्भाष्यकारः-"अविद्युर्ह गरणा होई" [विशेषा॰ गा॰ १८०] तत्कथं स्मृतिहेतोरेव धारणात्वमस्त्रयः ?। सत्यम्, अस्त्यविच्युतिनीम धारणा, किन्तु साऽवाय एवान्तर्भृतेति न पृथगुक्ता। अवाय एव हि दीर्वदीर्घोऽविच्युतिर्घारणेत्युच्यत इति। स्मृतिहेतुत्वाद्धाऽविच्युतिर्घारणयेव सङ्गृहीता। न स्वायमात्राद्विच्युतिरहितात् स्मृतिर्भवति, गच्छन्तृणस्पर्शत्रायाणामवायानां परिश्वीलनविकलानां स्मृतिजनकत्वादर्शनात्। तस्मात् स्मृतिहेत् अविच्युतिसंस्कारावनेनस-ग्रिहितावित्यदोषः। यद्यपि स्मृतिरिप धारणाभेदत्वेन सिद्धान्तेऽभिहिता तथापि परोक्ष-प्रमाणभेदत्वादिह नोक्तित सर्वमवदातम्।

§ १०६. इह च क्रमभाविनामप्यवग्रहादीनां कथि अदेकत्वमवसेयम् । विरुद्धधर्मा-ध्यासो ह्येकत्वप्रतिपत्तिपरिपन्थी । न चाऽसौ प्रमाणप्रतिपन्नेऽथे प्रत्यर्थितां भजते । अनु-भूयते हि खलु हर्षविषादादिविरुद्धविवर्त्ताकान्तमेकं चैतन्यम् । विरुद्धधर्म्माध्यासाच विभ्य-20 द्भिरपि कथमेकं चित्रपटी ज्ञानमेकानेकाकारोक्षेखशेखरमस्युपगस्यते सौगतैः, चित्रं वा रूपं नैयायिकादिभिरिति ? ।

११०७ नैयायिकास्तु—''इन्द्रियार्थसान्निकांत्पन्नं ज्ञानमञ्यपदेइयमञ्यभि-बारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्" [न्या० ११, ४.] इति प्रत्यक्षलक्षणमाचक्षते । अत्र च पूर्वाचार्यकृतव्याख्यावेष्ठस्वेन सङ्ख्यावद्भिक्षिलोचनवाचस्पतिप्रप्रुक्षैरयमर्थः सम्बि-25 तो यथा—इन्द्रियार्थसिकिकर्षोत्पन्नं ज्ञानमञ्यभिचारि प्रत्यक्षमित्येव प्रत्यक्षलक्षणम् । 'यतः'-श्रव्दाध्याहारेण च यत्तदोनित्याभिसम्बन्धादुक्तविशेषणविशिष्टं ज्ञानं यतो भवति तत् तथाविधज्ञानसाधनं ज्ञानरूपमञ्चानरूपं वा प्रत्यक्षं प्रमाणमिति । अस्य च फलभूतस्य ज्ञानस्य द्वयी गतिरविक्षर्षं सविक्षर्षं च । तयोक्ष्मयोरपि प्रमाणस्थलवमभिधातं विभागवचनमेतद् 'अव्यपदेश्यं व्यवसायात्मकम्' इति ।

80 § १०८. तत्रोभयरूपस्यापि ज्ञानस्य प्रामाण्यम्रपेक्ष्य 'यतः'शब्दाघ्याहारक्केशेनाऽज्ञा-नरूपस्य सिमकर्षादेः प्रामाण्यसमर्थनमयुक्तम् । कथं सज्ञानरूपाः सिमकर्षादयोऽर्थपरि-

१ वैशेषिकाः । २ धारणा तस्स-विशेषा० । ३ -०द्विच्युतिविर०-डे० । ४ -०टीयं ज्ञान०-डे० । ९ -०त्येवं प्र०-डे । ६ -०त्यकं स०-डे । ७ -०त्यकं वा । तयो० -डे० ।

च्छित्तौ साधकतमा भवन्ति च्यभिचारात्?, सत्यपीन्द्रियार्थसिककेंऽर्थोपलब्धेरभावात्। ज्ञाने सत्येव भावात्, साधकतमं हि करणमच्यवहितफलं च तदिति।

- ९१०९. सिकक्षों अपि यदि योग्यतातिरिक्तः संयोगादिसम्बन्धस्ति सं चक्षुषोऽर्थेन सह नास्ति अप्राप्यकारित्वात्तस्य । दृश्यते हि काचार्श्रस्फिटिकादिव्यवहितस्याप्यर्थस्य चक्षुषोपलिधः । अथ प्राप्यकारि चक्षुः करणत्वाद्वास्यादिवदिति ब्र्षेः तर्द्धयस्कान्ता- ६ कर्षणोपलेन लोहासिक्षकृष्टेन व्यभिचारः । न च संयुक्तसंयोगादिः सैिक्कर्षस्तत्र कल्प- यितुं श्रक्यते, अतिप्रसङ्गादिति ।
- ६११० सौगतास्तु "प्रत्यक्षं करपनापोद्दमञ्चान्तम्" [न्यायिक १.४] इति लक्षणमवीचन् । "श्रमिलापसंसगयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः करपना तया रहि-तम्"—[न्यायिक १.५,६] करपनापोद्धम् इति । एतच व्यवहारानुपयोगित्वात्प्रमाणस्य 10 लक्षणमनुपपन्नम् , तथाहि एतस्माद्विनिश्चित्यार्थमर्थक्रियार्थिनस्तत्समर्थेऽथे प्रवर्तमाना विसंवाद्भाजो मा भूवन्निति प्रमाणस्य लक्षणपरीक्षायां प्रवर्तन्ते परीक्षकाः । व्यवहारानुपयोगिनश्च तस्य वार्यससद्मह्शनपरीक्षायामिव निष्कलः परिश्रमः । निर्विकल्पोत्तर-कालभाविनः सविकल्पकान्तु व्यहारोपगमे वरं तस्येव प्रामाण्यमास्थयम् , किमविकल्पकेन शिखण्डिनेति ? ।
- § १११. जैमिनीयास्तु धर्म प्रति अनिमित्तत्वव्याजेन "सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्ये-न्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत् प्रस्यत्तमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात्" [ जैमि॰ १.१.४] इत्यनुवादभङ्गचा प्रत्यक्षलक्षणमाचक्षते, यदाहुः─

"एवं सत्यनुवादित्वं लक्षणस्यापि सम्भवेत्।" [क्षोकवा॰ स॰ ४.३९] इति । व्याचक्षते च-इन्द्रियाणां सम्प्रयोगे सति पुरुषस्य जायमाना बुद्धिः प्रत्यक्षमिति। 20

§ ११२. अत्र संशयविषययबुद्धिजन्मनोऽपीन्द्रियसंप्रैंयोगे सित प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गादिति-व्याप्तिः । अत्र 'सत्सम्प्रयोग' इति सता सम्प्रयोग इति व्याख्यायते ति निरालम्बन-विभ्रमा एवार्थनिरपेक्षजन्मानो निरस्ता मवेयुन सालम्बनौ संशयविषययौ । अथ सित सम्प्रयोग इति सत्सप्तमी पक्ष एव न त्यज्यते संशयविषययीनरासाय च 'सम्प्रयोग' इत्यत्र 'सम्,' इत्युपसर्गो वर्ण्यते, यदाह—

"सम्यगर्थं च संशब्दो दुष्प्रयोगनिवारणः। दुष्टत्वाच्छुक्तिकायोगो वार्यते रजतेच्रणात्" [क्षेकवा॰स्॰ ४. ३८-९]

१ काचाञ्चयटलस्फ०-डे०। २ -०स्यार्थस्य -डे०। ३ -०श्विकर्षेण व्य०-ता० । ४ -०गादिसन्नि० -डे०। ५ रहितम् तथापोढम् -डे०। रहितम् तथापोढम् -स०। ६ वायससदसन(वायसदशन)परी० -ता०।

एतत्समानम्-काकस्य कित वा दन्ता मेषस्याण्डं कियत्पलम् ।
 गर्दमे कित रोमाणीत्येषा मूर्वविचारणा ॥ -मु-टि॰

दि सिश्वित्व स्वयंवरे वृतेन भीष्मेणापकृता काचिदम्बानाम्नी राजकन्या तपसा पुरुषत्वं प्राप्ता । सैव शिखण्डीति सम्बया व्यवजहे । स च स्नीपूर्वत्वाकिन्दास्पदम् । ततो भारते युद्धे तं पुरस्कृत्यार्जुनो भीष्मं जषान । सोऽपि च शिक्षण्डी पश्चादश्वत्याम्ना हृतः । -सु-टि॰ । ९ -॰बादत्वं-सु॰। १० -॰संयोगे-डे॰ ।

इतिः तथापि प्रयोगसम्यक्त्वस्यातीन्द्रियत्वेन प्रत्यक्षानवगम्यत्वात्कर्यितोऽवगतिर्वक्तघ्या। कार्यं च ज्ञानम् न च तदविशेषितमेव प्रयोगसम्यक्तवावगमनायालम् । न च तद्विशेषण-परमपरमिह पदमस्ति । संतां सम्प्रयोगइति च वरं निरालम्बनविज्ञाननिवृत्तये, 'सति'इति त सप्तम्येव गतार्थत्वादनर्थकम्।

§ ११३. येऽपि ''तत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म सत्प्रत्यचं यहिषयं . ज्ञानं तेने सम्प्रयोगे इन्द्रियाणां प्रस्वस्य बुद्धिजनमः सत्प्रस्यक्षं यदन्यविषयं-ज्ञानमन्यसम्प्रयोगे भवति न तत्प्रत्यक्षम् ।" [ शावरभा॰ १.१.५ ] इत्येवं तैत्सतोर्व्यवन लक्षणमनवद्यमित्यादुः, तेषामपि क्किटकत्पनैव, संशयज्ञानेन व्यभि-चारानिश्तेः । तत्र हि यद्विषयं ज्ञानं तेन सम्प्रयोग इन्द्रियाणामस्त्येव । यद्यि चोभ-10 यविषयं संशयज्ञानं तथापि तयोरन्यतरेणेन्द्रियं संयुक्तमेव उभयावमशित्वाच संशयस्य वेन संयुक्तं चक्षस्तद्विषयमपि तज्ज्ञानं भवत्येवेति नातिव्याप्तिपरिहारः। अव्याप्तिश्र चाक्षुपज्ञानस्येन्द्रियसम्प्रयोगजत्वाभावात् । अप्राप्यकारि च चक्षुरित्युक्तप्रायम् ।

§ ११४. "श्रोत्रादिवृत्तिरविकारिपका प्रत्यत्त्म्" इति वृद्धसाङ्ख्याः । अत्र श्रोत्रादीनामचेतनत्वात्तदृष्ट्वतेः सुतरामचेतन्यमिति कथं प्रमाणत्वम् ? । चेतनसंसर्गात्तचेत-15 न्याम्युपगमे वरं चित एव प्रामाण्यमम्युपगन्तुं युक्तम्। न चाविकर्ल्यकत्वे प्रामाण्यमस्तीति यत्कि श्चिदेतत्।

§ ११५. ''प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टेम्'' [मां ॰का ॰ ५] इति प्रत्यक्षलक्षणमिती स्वर-कृष्णः । तदप्यनुमानेन व्यभिचारित्वादलक्षणम् । अथ 'प्रतिः' आभिम्रख्ये वर्तते तेनाभि-ग्रुख्येन विषयाध्यवसायः प्रत्यक्षमित्युच्यतेः तदुप्यतुमानेन तुल्यम् घटोऽयमितिवद्यं 20 पर्वतोऽग्रिमानित्याभिग्रुख्येन प्रतीतेः । अथ अनुमानादिविलक्षणो अभिग्रुखोऽध्यवसायः प्रत्यक्षम् ; तर्हि प्रत्यक्षलक्षणमकरणीयमेव शब्दानुमानलक्षणविलक्षणतयेव तत्सिद्धेः ।

§११६. ततश्र परकीयलक्षणानां दुष्टत्वादिदमेव 'विश्वदः प्रत्यक्षम्' इति प्रत्यक्ष-लक्षणमनवद्यम् ॥ २९ ॥

§ ११७. प्रमाणविषयफलप्रमातृरूपेषु चतुर्षु विधिर्षु तत्त्वं परिसमाप्यत इति विषया-25 दिलक्षणमन्तरेण प्रमाणलक्षणमसम्पूर्णमिति विषयं लक्ष्यति-

# प्रमाणस्य विषयो द्रव्यपर्यायात्मकं वस्तु ॥ ३० ॥

९ ११८. प्रत्यक्षस्य प्रकृतत्वात्तस्यैव विषयादौ लक्ष्यितव्ये 'प्रमाणस्य' इति प्रमाणसा-मान्यग्रहणं प्रत्यश्चवत् प्रमाणान्तराणामपि विषयादिलक्षणमिहैव वक्तं युक्तमविशेषांत्तथा च लाघनमपि भवतीत्येनमर्थम् । जातिनिर्देशाच प्रमाणानां प्रत्यक्षादीनां 'विषयः' गोचरो 'द्रव्यपर्यायात्मकं वस्तु' । द्रवति तांस्तान् पर्यायान् गच्छति इति द्रव्यं ध्रौव्यलक्षणम् ।

**१** सता सम्प्र-ता॰ डे॰ । २ तेनैव सम्प्र॰ -मु-पा॰ । ३ तत्सर्वतोब्य॰-डे॰ । ४ -०कल्पत्वे-डे॰ । ५ दृष्टमति प्रत्य०-ता० । ६ विधेषु इत्यपि पठितं शक्यं ता० प्रतौ । ७ -०मर्थजाति०-हे० ।

पूर्वोत्तरिवर्त्तवर्त्त्ययप्रत्ययसमिवाम्यमूर्ध्वतासामान्यमिति यावत् । परियन्त्युत्पाद्-विनाश्चयम्भीणो भवन्तीति पर्याया विवर्त्ताः । तच्च ते चात्मा स्वरूपं यस्य तत् द्रव्य-पर्यायात्मकं वस्तु, परमार्थसिदित्यर्थः, यद्वाचकमुख्यः—"उत्पाद्व्ययञ्जोव्ययुक्तं सद्" [तत्त्वाव प्रतर ] इति, पारमर्थमिप "उपन्नेइ वा विगमेइ वा धुवेइ वा" इति ।

§ ११९. तत्र 'द्रव्यपर्याय'ग्रहणेन द्रव्येकान्तपर्यायेकान्तवादिपरिकल्पितविषयव्यु- 5 दासः । 'आत्म'ग्रहणेन चात्यन्तव्यतिरिक्तद्रव्यपर्यायवादिकाणाद्यौगाभ्युपगतविषय-निरासः । यच्छ्रीसिद्धसेनः-

"दोहिं वि नएहिं नीयं सत्थमुलूएण तहवि मिच्छत्तं। ज सविसयप्पद्वाणत्तणेण अन्नोन्ननिरविकैख"॥ [मन्म०३. ४९] ति॥३०॥

§ १२०. कुतः पुनर्द्रव्यपर्यायात्मकमेव वस्तु प्रमाणानां विषयो न द्रव्यमात्रं पर्याय- 10 मात्रग्रुभयं वा स्वतन्त्रम् १ इत्याह-

## अर्थिकयासामर्थ्यात् ॥ ३१ ॥

§ १२१. 'अर्थस्य' हानोपादानादिलक्षणस्य 'क्रिया' निष्पत्तिस्तत्र 'सामर्थ्यात्', द्रव्य-पर्यायात्मकस्येव वस्तुनोऽर्थक्रियासमर्थत्वादित्यर्थः ॥ ३१ ॥

§ १२२, यदि नामैवं ततः किमित्याह-

15

# तह्रक्षणत्वार्द्वंस्तुनः ॥ ३२ ॥

१२३. 'तद्' अर्थिकियासामध्ये 'लक्षणम्' असाधारणं रूपं यस्य तत् तल्लक्षणं तस्य भावस्तन्त्रं तस्मात् । कस्य १। 'वस्तुनः' परमार्थसतो रूपस्य । अयमर्थः—अर्थिकियार्थी हि सर्वः प्रमाणमन्वेपते, अपि नामेतः प्रमेयमर्थिकियाक्षमं विनिश्चित्य कृतार्थो भवेयमिति न न्यसिनत्या । तद्यदि प्रमाणविपयोऽर्थोऽर्थिकियाक्षमो न भवेत्तदा नासौ प्रमाणपरीक्षण- 20 माद्रियेत । यदाह—

"अर्थिकियाऽसमर्थस्य विचारैः किं तदर्थिनाम् । षण्डस्य रूपवैरूप्ये कामिन्याः किं परीचया ?॥" [प्रमाणवार १.२१५] इति ।

\$ १२४. तत्र न द्रव्येकरूपोऽथोऽर्थिक्रियाकारी, स ह्यप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकरूपः कथमर्थक्रियां कुर्वीत क्रमेणाक्रमेण वा १, अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणां प्रकारान्तरासम्भवात् । तत्र 25
न क्रमेण; स हि कालान्तरमाविनीः क्रियाः प्रथमिक्रियाकाल एव प्रसद्य कुर्यात् समर्थस्य
कालक्षेपायोगात्, कालक्षेपिणो वाऽसामर्थ्यप्राप्तेः । समर्थोऽपि तत्तत्सहकारिसमवधाने तं
तमर्थं करोतीति चेत्; न तिहं तस्य सामर्थ्यमप्रसहकारिसापेक्षष्ट्रतित्वात्, "मापेक्षमसमर्थम्" [पात॰ महा॰ ३.१,८] इति हि किं नाश्रोषीः १। न तेन सहकारिणोऽपेक्ष्यन्तेऽपि तु

र ध्रौध्याणां योगः । २ अन्ननिर०-मु० । अणुष्णनिर०-डे० । ३ निरपेक्षौ नयौ । ४ एकत्रिंशत्तमं द्वात्रिंशत्तमं च स्त्रद्वयं सं-मू० प्रतौ मेदकचिह्नं विना सहैव लिखितं दृश्यते -सम्पा० । ५ -०कियार्थसम०-डे० । ६ -०त्वाद्वा वस्तुनः-सं-मू० । ७ प्रमाणान्वेषणभावनायाम् । ८ यदाहुः-ता० । ९ मामध्ये पर०-ता० ।

कार्यमेव सहकारिष्वसत्स्वभवत् तानपेक्षत इति चेतः तर्तिक स भावोऽसमर्थः १। समर्थेभतः किं सहकारिम्रखप्रेश्वणदीनानि तान्यपेश्वते न पुनर्शिटिति घटयति १। नतु समर्थमपि बीज-मिलार्जलादिसहकारिसहितमेवाङ्करं करोति नान्यथाः तत् किं तस्य सहकारिमः किश्चिद्प-कियेत, न वा १। नो चेतः स किं पूर्ववकोदास्ते । उपिक्रयेत चेतः स तिर्हि तैरुपकारो मिल्नोऽभिन्नो वा क्रियतं इति निर्वचनीयम् । अभेदे स एव क्रियते इति लामिन्छतो मूलश्वतिरायाता । मेदे स कथं तस्योपकारः १, किं न सह्यविन्ध्यादेरि १। तत्सम्बन्धात्तस्यायमिति चेतः उपकार्योपकारयोः कः सम्बन्धः १ । न संयोगः इत्ययोरेव तस्य भावात् । नापि समवायस्तस्य प्रत्यासत्तिविप्रकर्षाभावेन सर्वत्र तुल्यत्वान्न नियतसम्बन्धिसम्बन्धत्वंयुक्तम् , तत्त्वे वा तत्कृत उपकारोऽस्यां म्युपगन्तव्यः, तथा च सत्यु-पकारस्य मेदाभेदकल्पना तदवस्थेव । उपकारस्य समवायादभेदे समवाय एव कृतः स्यात् । भेदे पुनरि समवायस्य न नियतसम्बन्धिसम्बन्धत्वम् । नियतसम्बन्धिसम्बन्धत्वे समवायस्य विशेषणविशेष्यभावो हेतुरिति चेतः उपकारोपकारकभावाभावे तस्यापि प्रतिनियमहेतुत्वाभावात् । उपकारे तु पुनर्भेदाभद्विकल्पद्वारेण तदेवावर्तते । तन्नैकान्तनित्यो भावःक्रमेणार्थकियां करते ।

#### "यो यत्रैव स तत्रैव यो यदैव तदैव सः। न देशकालयोग्योसिभविं।नामिहै विद्यते॥"

25 § १२७. न च सन्तानापेक्षया पूर्वोत्तरक्षणानां क्रमः सम्भवति, सन्तानस्याऽवस्तु-त्वात् । वस्तुत्वेऽपि तस्य यदि क्षणिकत्वं न तिर्हं क्षणेभ्यः कश्चिद्विशेषः । अथाक्षणिकत्वम् ; सुँस्थितः पर्यायेकान्तवादः ! यदाहुः—

१ कार्याणि । २ यीजमिलादि ० - डे० । ३ कियेत इति - डे० । ४ - ० न्यादेर ० - डे० । ५ नियतसम्ब-निधकृतः । ६ समवायस्य । ७ ० - त्वम् सम्बन्धत्वे - डे० । ८ नियतसम्बन्धिनोर्वाजोपकारयोः सम्बन्धत्वे-ऽनयोः समवाय इति विशेषणविशेष्यभावः । ६ कलाशब्देनांशाः । १० स हि कालान्तरभाविनीः क्रिया इत्यादिको प्रन्थ आवर्त्तनीयः । ११ तदप्यर्थकियाकारित्वं व्यापकं निवर्तमानं स्वव्याप्यं सत्त्वं निवर्तयति । १२ कर्तरि षष्टी । १३ पर्यायकान्तवादे । १४ - ० त्वं न सु० - डे० । १५ यहक्तम् - डे० ।

"अथापि नित्यं परमार्थसन्तं सन्ताननामानसुपैषि भाषम् । ङक्तिष्ट भिक्षो ! फलितांस्तवाज्ञाः सोऽयं समाप्तः चणभङ्गवादः ॥" [न्यायमः पृ० ४६४] इति ।

\$ १२८. नाप्यक्रमेण क्षणिकेऽर्थिक्रिया सम्भवति । स होको है पादिक्षणो युगपदनेकान् रसादिक्षणान् जनयन् यद्येकेन स्वभावेन जनयेत्तदा तेषामेकत्वं स्यादेकस्वभावजन्यत्वात् । 5 अथ नानास्त्रभावेर्जनयति – किश्चिदुपादानभावेन किश्चित् सहकारित्वेनः ते तिर्हं स्वभावा-स्तस्यात्मभूता अनात्मभूता वा १। अनात्मभूताश्चेतः स्वभावहानिः। यदि तस्यात्मभूताः तिर्हं तस्यानेकत्वं स्वभावानां चैकत्वं प्रसज्येत । अथ य एवैकत्रोपादानभावः स एवान्यत्र सहकारिभाव इति न स्वभावमेद इष्यतेः तिर्हं नित्यस्यैकरूपस्यापि क्रमेण नानाकार्यकारिणः स्वभावमेदः कार्यसाङ्कर्यं च मा भूत्। अथाक्रमात् क्रमिणामनुत्पत्तेनैवैमिति चेतः एकानंश- 10 कारणात् युगपदनेककारणसाध्यानेककार्यविरोधात् क्षणिकानामप्यक्रमेणं कार्यकारित्वं मा भूदिति पर्यायेकान्तादपि क्रमाक्रमयोर्व्यापक्रयोनिवृत्त्येव व्याप्याऽर्थिक्रयापि व्यावर्तते । तद्यावृत्तौ च सन्वमपि व्यापकानुपलव्धिवलेनेव निवर्तत इत्यसन् पर्यायेकान्तोऽपि ।

\$१२९. काणादास्त द्रव्यपर्यायावुंभावप्युपागमन् पृथिव्यादीनि गुणाद्याधाररूपाणि द्रव्याणि, गुणादयस्त्वाधेयत्वात्पर्यायाः । ते च केचित् क्षणिकाः, केचिद्यावद्रंच्य- 15
भाविनः, केचिकित्यां इति केवलमितरेतरिविनिर्कुठितिधर्मिधर्माम्युपगमान्न समीचीनिविषयवादिनः । तथाहि—यदि द्रव्यादत्यन्तिविलक्षणं सन्त्वं तदा द्रव्यमसदेव भवेत्। सत्तायोगात् सन्त्वमस्त्येवेति चेत्; असतां सत्तायोगेऽपि कृतः सन्त्वम् ?, सतां तु निष्फलः सन्तायोगः । स्वरूपसन्त्वं भावानामस्त्येवेति चेत्; ति कि शिखण्डिना सत्तायोगेन ?। सत्तायोगात् प्राक् भावो न सन्नाप्यसन्, सत्तासम्बन्धानु सिन्निति चेत्; वान्धात्रमेतत्, सदस- 20
द्विलक्षणस्य प्रकारान्तरस्यासम्भवात् । अपि च 'पदार्थः सत्ता योगः' इति न त्रितयं
चकास्ति । पदार्थसत्त्वनाश्रित इति मर्वं सर्वेण सम्बध्नीयान्न वा किश्चित् केनंचित् ।
एवं द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यत्वादिभिः, द्रव्यस्य द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषः, पृथिव्यसेजोवाय्नां पृथिवीत्वादिभिः, आकाशादीनां च द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषः, पृथिव्यसेजोवाय्नां पृथिवीत्वादिभिः, आकाशादीनां च द्रव्याणां स्त्रगुणैयोगे यथायोगं 25
सर्वमभिष्ठानीयम्, एकान्तिमन्नानां केनचित् कथित्वत् सम्बन्धायोगात् इत्यौख्व्यपक्षेऽपि विषयव्यवस्था दुःस्था ।

१ -०ता तवा०-डे० । २ बीजपूरादौ । ३ युगपदेकान्-ता० । ४ नित्यस्यैकरूपस्यापि क्रमेणेलादिको ग्रन्थो न घटते । ५ न हि एकोंश उपादानस्वरूपोऽन्यश्च सहकारिस्वरूपो भवन्मतेऽस्ति । ६ -०मेणाकारि० -डे० । ७ -०बुभावप्यभ्युपा०-डे० । इ बुद्धपादयः । ६ घटरूपादयः । १० आप्यरूप्या(पा)दयः [ जलादिप-रमाणुरूपादीनां नित्यत्वात् ] । ११ -०मिष्ठ० । १२ पदार्थस० -डे० । १३ अनभ्युपगमबाधितत्वात् एव । १४ संयोगो हि इन्ययोरेव । १५ आदेर्गुणस्वरूपते । १६ केनचित् सम्ब०-ता० मु० ।

§ १३०. नतु द्रव्यपर्यायात्मकत्वेऽपि वस्तुनस्तद्वस्थमेव दौस्थ्यम् ; तथाहि-द्रव्य-पर्याययोरैकान्तिकमेदामेदपरिहारेण कथिबद्धेदामेदवादः स्याद्वादिभिरुपेयते, न चासौ युक्तो विरोधादिदोषात्-विधिप्रैतिषेधरूपयोरेकत्र वस्तुन्यसम्भवान्नीलानीलवत् १ । अथ केनचिद्रूपेण भेदः केनचिदभेदः; एवं सति भेदस्यान्यद्धिकरणमभेदस्य चान्यदिति वैयधि-5 करण्यम् २। यं चारमानं पुरोधाय मेदो यं चाश्रित्याभेदस्तावप्यात्मानौ भिन्नाभिन्ना-वन्यथैकान्तवादप्रसक्तिस्तथा च सत्यनवस्था २ । येन च रूपेण भेदस्तेन भेदश्वाभेदश्च येन चाभेदस्तेनाप्यभेदश्व भेदश्वेति सङ्करः ४। येन रूपेण भेदस्तेनाभेदो येनाभेदस्तेन भेद इति व्यतिकॅरः ५। भेदाभेदात्मकत्वे च वस्तुनो विविक्तेनाकारेण निश्चेतुमञ्चक्तेः संश्रयः ६। ततश्राप्रतिपत्तिः ७ इति न विषयव्यवस्था ८। नैवम् ; प्रतीयमाने वस्तुनि 10 विरोधस्यासम्भवात् । यत्सिविधाने यो नोपलभ्यते स तस्य विरोधीति निश्चीयते । उपलम्यमाने च वस्तुनि को विरोधगन्धावकाशः ?। नीर्लानीलयोरिप यद्येकत्रोपलम्भोऽस्ति तदा नास्ति विरोधः । एकत्र चित्रपटीज्ञाने सौगतैर्नीलानीलयोविरोधानस्युपगमात् , योगेश्चेकस्य चित्रस्य रूपस्याभ्युपगर्मात्, एकस्यैव च पटादेश्वलाचलरक्तारकावृताना-बुतादिविरुद्धधर्मीणामुपलब्धेः प्रकृते को विरोधशङ्कावकाशः ?। एतेन वैयधिकरण्यदोषोऽप्य-15 पास्तः; तयोरेकाधिकरणत्वेन प्रागुक्तयुक्तिदिशीं प्रतीतेः। यद्प्यनवस्थानं दृषणग्रुपन्यस्तम् तद्प्यनेकान्तवादिमतानभिन्नेनैव, तन्मतं हि द्रव्यपर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यपर्यायावेव भेदः भेदध्वनिना तयोरेवाभिधानात्, द्रव्यरूपेणाभेदः इति द्रव्यमेवाभेदः एकानेका-त्मकत्वाद्वस्तुनः । यौ च सङ्करव्यतिकरौ तौ मेचकज्ञाननिदर्शनेन सामान्यविशेष-दृष्टान्तेन च परिहृतौ । अथ तत्र तथाप्रतिभासः समाधानम्; परस्यापि तदेवास्तु 20 प्रतिभासस्यापक्षपातित्वात् । निर्णाते चार्थे संश्वयोऽपि न युक्तः, तस्य सकम्पप्रतिपत्ति-रूपत्वादकम्पप्रतिपत्तौ दुर्घटन्वात् । प्रतिपन्ने च वस्तुन्यप्रतिपत्तिरिति साहसम् । उप-लब्ध्यभिधानादनुपलम्भोऽपि न सिद्धस्ततो नाभाव इति दृष्टेष्टाविरुद्धं द्रव्यपर्यायात्मकं वस्त्वित ॥३२॥

§ १३१. नचु द्रव्यपर्यायात्मकत्वेऽपि वस्तुनः कथमर्थिकया नाम १। सा हि क्रमा-25 क्रमाभ्यां व्याप्ता द्रव्यपर्यायैकान्तवदुभयात्मकाद्पि व्यावर्तताम् । शक्यं हि वक्तुमुभ-यात्मी भावो न क्रमेणार्थिकयां कर्तुं समर्थः, समर्थस्य क्षेपायोगात् । न च सहकार्यपेक्षा युक्ता, द्रव्यस्याविकार्यत्वेन सहकारिकृतोपकारिनरपेक्षत्वात् । पर्यायाणां च क्षणिकत्वेन पूर्वीपरकार्यकालाप्रतीक्षणात् । नाष्यक्रमेण, युगपद्धि सर्वकार्याणि कृत्वा पुनरकुर्वतोऽनर्थ-

१ भेदामेदरूपयोः । १ स्वभावम् । ३ युगपदुभयप्राप्तिः सङ्करः । ४ परस्परविषयगमनं व्यतिकरः । ० छायेवातपस्य । ६ परोक्तदद्यान्तं दूषयञ्चाह । ७ योगः प्रत्याहारादिस्तं वेत्त्यधीते वा यौगः "तद्वेष्वधीते" [हैमश॰ ६. २. १९७ ] इत्यण् । ८ चित्ररूपस्य एकस्याऽवयविताऽभ्युपगमात् । १ एकस्यैव पटा॰ -हे॰ । १० विज्ञानस्यैकमाकारं नानाकारकरम्बितम् । ११ द्रव्यपर्यायात्मा । १२ प्रथमद्वितीयकाय(र्य)योः कासः ।

क्रियाकारित्वादसन्त्रम्, कुर्वतः क्रमपक्षभावी दोषः। द्रव्यपर्यायवादयोश्च यो दोषः स उभयवादेऽपि समानः-

"प्रत्येकं यो भवेदीषो इयोभीवे कथं न सः?"

इति वचनादित्याह-

### पूर्वोत्तराकारपरिहारस्वीकारस्थितिस्रक्षणैपरिणामे-नास्यार्थिकियोपपत्तिः ॥ ३३ ॥

६१३२. 'पूर्वोत्तरयोः' 'आकारयोः' विवर्तयोर्पथासङ्ख्येन यौ 'परिहारस्वीकारौ' ताभ्यां स्थितिः सेव 'लक्षणम्' यस्य स चासौ परिणामश्च, तेन 'अस्य' द्रव्यपर्यायात्मकस्यार्थ-क्रियोपपद्यते ।

§ १३३. अयमर्थः—न द्रव्यरूपं न पर्यायरूपं नोभँयरूपं वस्तु, येन तत्तत्पक्षभावी 10 दोषः स्यात्, किन्तु स्थित्युत्पाद्व्ययात्मकं शवलं जात्यन्तरमेव वस्तु । तेन तत्तत्पक्षभावी सिन्नधाने क्रमेण युगपद्वा तां तामर्थिकयां कुर्वतः सहकारिकृतां चोपकारपरम्पराम्रप्पत्तिवाते भिन्नाभिन्नोपकार्रोदिनोदनानुमोदनाप्रमुदितात्मनः उभयपक्षभाविदोषशङ्काकल-क्काडकान्दिशीकस्य भावस्य न व्यापकानुपलिध्यलेनार्थिकयायाः, नापि तद्याप्यै-सन्तस्य निवृत्तिरिति सिद्धं द्रव्यपर्यायात्मकं वस्तु प्रमाणस्य विषयः ॥३३॥

§ १३४. फलमाह−

### फलमर्थप्रकाशः ॥३४॥

\$ १३५. 'प्रमाणस्य' इति वर्तते, प्रमाणस्य 'फलम्' 'अर्थप्रकाशः' अर्थसंवेदनम् ; अर्थार्थी हि सर्वः प्रमातेत्यर्थसंवेदनमेव फलं युक्तम्। नन्वेवं प्रमाणमेव फलत्वेनोक्तं स्यात्, ओमिति चेत्, तर्हि प्रमाणफलयोरभेदः स्यात्। ततः किं स्यात्?। प्रमाणफलयोरक्ये 20 सदसत्पक्षभावी दोषः स्यात्, नासतः करणत्वं न सतः फलत्वम्। सत्यम्, अस्त्ययं दोषो जन्मनि न व्यवस्थायाम्। यदाहुः—

"नासतो हेतुता नापि सतो हैंती: फलास्मता । इति जन्मनि दोषः स्याद् व्यवस्था तु न दोषभाग् ॥" इति ॥३४॥

१३६. व्यवस्थामेव दर्श्यूति

25

### कैर्मस्था किया ॥३५॥

#### § १३७. कर्मोन्ग्रुखो ज्ञानव्यापारः फलम् ॥३५॥

१ -०क्षणेन परि० -सं-मू०। २ -०नास्य क्रियो॰ -सं-मू०। ३ स्वतन्त्रद्रव्यपर्यायस्पम्। ४ आदेरप-कार्युपकारयोः सम्बन्धः। ५ "कान्दिक्षिको मबहुते"-अभि० चि० ३.३०। ६ कमाक्रमो व्यापको तयोः। ७ -०प्यस्य सत्त्व०-छे०। ८ अर्थिकयाक्षमं वस्तु अत्रार्थकाव्देनोच्यते। ९ अविद्यमान-प्रमाणस्य। १० फलात् प्रमाणस्यामेदो भवन्मते। ततश्च फलस्य साध्यत्वेनासस्वात् प्रमाणस्याप्यसत्त्वप्रसन्तः। असञ्च न करणं भवति सिद्धस्यैवाङ्गीकारात्। तथा, प्रमाणात् फलस्य यद्यमेदः तदा प्रमाणस्य सत्त्वात् फलम्पि सदेव स्याद्विद्यमानस्य च [न] फलत्वं साध्यस्यैव फलत्वान्युपगमात्। ११ पश्चित्रंशत्तमं वद्त्रिशत्तमं च सूत्र-द्वयं ता-मू० प्रती मेदकचित्रं विना सहैव लिखतं दृश्यते-सम्पा०।

§ १३८. प्रमाणं किमित्याह-

## केर्तृस्था प्रमाणम् ॥३६॥

१३९. कर्तृव्यापारमुल्लिखन् बोधः प्रमाणम् ॥३६॥

९१४०. कथमस्य प्रमाणत्वम् ? । करणं हि तत् साधकतमं च करणग्रुच्यते । 5 अव्यवहितफलं चै तदित्याह−

### तस्यां सत्यामर्थप्रकाशसिद्धेः ॥३७॥

१४१. 'तस्याम्' इति कर्तृस्थायां प्रमाणरूपायां क्रियायां 'सत्याम्' 'अर्थप्रकाश्चस्य' फलस्य 'सिद्धः' व्यवस्थापनात् । एकज्ञानगतत्वेन प्रमाणफलयोरभेदो, व्यवस्थाप्यव्य-वस्थापकभावानु भेद इति भेदाभेदरूपः स्याद्वादमबाधितमनुपतिति प्रमाणफलभाव 10 इतीदमिखलप्रमाणसाधारणमव्यवहितं फलग्रुक्तम् ॥ ३७॥

**९ १४२. अन्यवहितमेव फलान्तरमाह**-

#### अज्ञाननिवृत्तिर्वा ॥३८॥

६१४३. प्रमाणप्रष्टृत्तेः पूर्वं प्रमातुर्विवक्षिते विषये यत् 'अज्ञानम्' तस्य 'निर्वृत्तिः' फलमित्यन्ये । यदाहुः—

15 ''प्रमाणस्य फलं सान्धादकानविनिवर्तनम् । केबलस्य सुखोपेक्षे शेषस्यादानहानधीः ॥'' [न्यायाक २८] इति ॥३८॥

६१४४. व्यवहितमाह-

# अवग्रहादीनां वा क्रमोर्पजनधर्मीणां पूर्वं पूर्वं प्रमाण-मुत्तरमुत्तरं फलर्म् ॥३९॥

20 § १४५. अवग्रहेहावायधारणास्मृतिप्रत्यभिज्ञानोहानुमानानां क्रमेणोपजायमानानां यद्यत् पूर्व तत्तत्त्रमाणं यद्यदुत्तरं तत्तत्फलरूपं प्रतिपत्तव्यम् । अवग्रहपरिणामवान् ह्यात्मा ईहारूपफलतया परिणमित इतीहाफलापेक्षया अवग्रहः प्रमाणम् । ततोऽपीहा प्रमाणमवायः फलम् । पुनरवायः प्रमाणं धारणा फलम् । ईहाधारणयोज्ञीनोपींदानत्वात् ज्ञानरूपतो-स्रेया । ततो धारणा प्रमाणं स्मृतिः फलम् । ततोऽपि स्मृतिः प्रमाणं प्रत्यभिज्ञानं फलम् ।

१ कर्मस्था प्र० - ता-मू० । २ तथाहि कर्मस्था कर्न्स्था चेत् (स्था च ) किया प्रतीयते तथा (१) क्षानस्यापि । त(य) थाहि बहिगता तावत् काचिद्दाहिका शक्तिरम्युपेया यद्यापारात् काष्ठानि दग्धानि भवन्ति तथा काष्ठगता वाहिकया काचिद्दित यस्यास्तानि भस्मीभवन्ति । एवमन्यत्रापि ज्ञानार्थयोर्भावनीयम् । ३ -०फलं तदि०-डे० । ४ वस्तुत ऐक्येऽपि ज्ञानोन्मुखोऽर्थप्रकाशः अर्थोन्मुखी अज्ञाननिवृत्तिः इति मेदः । ५ अव्यवहितम् । ६ -०पजननधर्मा०-सं-मू० । ७ -०धर्मणाम्-ता० । ८ एकोनचत्वारिशत्तमं चत्वारिज्ञात्तमं च सूत्रद्वयं ता- मू०, प्रती मेदकविकं विना सहैव लिखितं दश्यते-सम्पा० । ९ ईहायाक्षेष्ठारूपत्वात् धारणायाक्ष्य संस्कारस्पत्वात् अज्ञानत्वमिति परस्य अभिसन्धः । १० ज्ञानसुपादानं ययोज्ञीनस्योपादनं वा ।

ततोऽपि प्रत्यभिज्ञा प्रमाणमूहः फलम् । ततोऽप्यूहः प्रमाणमनुमानं फलमिति प्रमाण-फलिभाग इति ॥ ३९ ॥

**१४६. फलान्तरमाह-**

### हानादिबुद्धयो वा ॥४०॥

§ १४७. हानोपादानोपेक्षाबुद्धयो वा प्रमाणस्य फलम् । फलबहुत्वप्रतिपादनं सर्वेषां 5 फलत्वेन न विरोधो वैविधिकैत्वात् फलस्येति प्रदिपादनार्थम् ॥ ४०॥

१४८. एकान्तभिन्नाभिन्नफलवादिमतपरीक्षार्थमाह-

#### प्रमाणाद्भिन्नाभिन्नम् ॥४१॥

\$१४९. करणरूपत्वात् क्रियारूपत्वाच प्रमाणफलयोर्भेदः । अभेदे प्रमाणफलभेदव्यवहारानुपपत्तेः प्रमाणमेव वा फलमेव वा भवेत् । अप्रमाणाद्याष्ट्रस्या प्रमाणव्यवहारः, 10
अफलाद्याष्ट्रस्या च फलव्यवहारो भविष्यतीति चेत्; नैवम्; एवं सति प्रमाणीन्तराद्यावृत्त्याऽप्रमाणव्यवहारः, फलान्तराद्याष्ट्रस्याऽफलव्यवहारोऽप्यस्तु, विजातीय।दिव सर्जातीयादपि व्यावृत्तत्वाद्वस्तुनः ।

§ १५०. तथा, तस्यैवात्मनः प्रमाणाकारेण परिणितिस्तस्यैव फलरूपतया परिणाम इत्येकप्रमात्रपेक्षया प्रमाणफलयोरभेदः। भेदे त्वात्मान्तरवत्तदनुपपत्तिः। अथ यत्रैवात्मिनि 15 प्रमाणं समवेतं फलमपि तत्रैव समवेतिमिति समवायलक्षणया प्रत्यासत्त्या प्रमाणफल-व्यवस्थितिरिति नात्मान्तरे तत्प्रसङ्ग इति चेत्; नः समवायस्य नित्यत्वाद्यापकत्वान्नियतात्मवत्सर्वात्मस्वप्यविशेषान्न ततो नियतप्रमातृसम्बन्धप्रतिनियमः तत् सिद्धमेतत् प्रमाणात्फलं कथिबद्धिन्नमभिन्नं चेति ॥ ४१ ॥

**६ १५१. प्रमातारं लक्ष्यति**-

20

#### स्वपराभासी परिणाम्यात्मा प्रमाती ॥४२॥

§ १५२. स्वम् आत्मानं परं चार्थमाभासियतुं शीलं यस्य स 'स्वपराभासी' स्वोन्मुख-तयाऽर्थोन्मुखतया चावभासनात् घटमहं जानामीति कर्मकर्तृक्रियाणां प्रतीतेः, अन्यतर-प्रतीत्यपलापे प्रमाणाभावात् । न च परप्रकाशकत्वस्य स्वप्रकाशकत्वेन विरोधः प्रदीप-वत् । निह् प्रदीपः स्वप्रकाशे परमपेक्षते । अनेनैकान्तस्वाभासिपराभासिवादिमतिरासः । 25 स्वपराभास्येव 'आत्मा प्रमाता' ।

१ -०पेक्षया यु०-ता०। २ अर्थप्रकाशादीनाम्। १ -०क्षितत्वात् -ता०। ४ अ[न्य]प्रमाणात्। ५ -००त्वव्य० -डे०। ६ प्रमाणान्तरात्। ७ यथैकात्मगतस्य प्रमाणस्य सम्बन्धि द्वितीयात्मगतं करुं न भवित तथैकात्मगतयो-रिप मा भूद्त्वन्तमेदस्योभयपक्षयोरप्यविशिष्टत्वात्। ६ -०तारं कथयति-डे०। ६ एतत्स्त्रानन्तरं ता-मू० प्रतौ एवं लिखितं वर्तते-"इत्याचार्यश्रीहमवन्द्रविरिचतायां प्रमाणमीमांसायां प्रथमस्याध्यायस्य प्रथममाक्षिकम्। सं-मू० प्रतौ तु -०ध्यायस्याद्याहिकम्। १० वौद्धस्य।

15

११५३. तथा, परिणाम उक्तलक्षणः स विद्यते यस्य स 'परिणामी' । क्रूटस्थनित्ये द्यात्मिन हर्षविपादसुखदुः सभोगादयो विवर्ताः प्रवृत्तिनिवृत्तिधर्माणो न वर्तेरन् । एकान्त-नाञ्चिन च कृतनाशाकृताभ्यागमौ स्याताम् , स्यृतिप्रत्यभिज्ञाननिहितप्रत्युन्मार्गणप्रभु-तयश्च प्रतिप्राणिप्रतीता व्यवहारा विश्वीर्येरन् । परिणामिनि तृत्पादव्ययधौव्यधर्मण्यात्मिनि सर्वग्रुपपद्यते । यदाहुः-

"यथाहै: कुण्डलावस्था व्यपैति तद्दनन्तरम्।

सम्भवत्याजेवावस्था सर्पत्वं त्वनुवर्तते ॥

तथैव नित्यचैतन्यस्वरूपस्यात्मनो हि न ।

निःदेाषरूपविगमः सर्वस्यानुगमोऽपि वा ॥

किं त्वस्य विनिवर्तन्ते सुखदुःखादितक्षणाः ।

श्रवस्थास्ताश्च जायन्ते चैतन्यं त्वनुवर्तते ॥

स्यातामत्यन्तनाद्ये हि कृतनाद्याकृतागमौ ।

सुखदुःखादिभोगश्च नैव स्यादेकरूपिणः ॥

न च कर्तृत्वभोक्तृत्वे पुंसोऽवस्थां समाश्चिते ।

तैतोऽवस्थावतस्तद्वात्ं कर्तेवाप्नोति तत्फलम् ॥" [त्व्वसंक्षाः २२३-२२७]

इति अनेनैकान्तनित्यानित्यवाद्व्युदासः । 'आत्मा'इत्यनात्मवादिनो व्युदस्यति । कायप्रमाणता त्वात्मनः प्रकृतानुपयोगान्नोक्तेति सुस्थितं प्रमातृलक्षणम् ॥४२॥

> इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायाः प्रमाणमीमांसायास्तद्वृत्तेश्च प्रथमस्याध्यायस्य प्रथममाह्निकंम्

१ एकान्तनाकिनी (१) २ अवस्थायाः । ३ - ०वतस्तात्त्वात्-दे० । ०स्थासु तत्तत्त्वात्-तत्त्वसं० का० २२७ । ४ एकत्वात् । ५ - ०कम् । श्रेयः-ता० ।

### ॥ अथ द्वितीयमाह्निकम् ॥

§ १. इहोहिष्टे प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणे प्रमाणद्वये लक्षितं प्रत्यक्षम् । इदानीं परोक्ष-लक्षणमाह—

#### अविशदः परोक्षम् ॥ १ ॥

- § २. सामान्यलक्षणानुवादेन विशेषलक्षणविधानात् 'सम्यगर्थनिर्णयः' इत्यनुवर्तते । तेनाविश्रदः सम्यगर्थनिर्णयः परोक्षप्रमाणमिति ॥१॥
  - § ३. विभागमाह-

# स्मृतिप्रत्यभिज्ञानोहानुमानागमास्तद्विधयः॥ २॥

- § ४. 'तद्' इति परोक्षस्य परामर्शस्तेन परोक्षस्यैते प्रकारा न तु स्वतन्त्राणि प्रमा-णान्तराणि प्रकान्तप्रमाणसङ्ख्याविधातप्रसङ्गात ।
- § ५. नतु स्वतन्त्राण्येव स्मृत्यादीनि प्रमाणानि किं नोच्यन्ते १, किमनेन द्रविष्ठ- 10 मण्डकभक्षणन्यायेन १। मैवं वोचः, परोक्षलक्षणसङ्गृहीतानि परोक्षप्रमाणान्न विभे-दवर्तीनिः, यथेव हि प्रत्यक्षलक्षणसङ्गृहीतानीन्द्रियज्ञान-मानस-स्वसंवेदन-योगिज्ञानानि सौगतानां न प्रत्यक्षादितिर्च्यन्ते, तथेव हि परोक्षलक्षणाक्षिप्तानि स्मृत्यादीनि न मूलप्रमाणसङ्ख्यापरिपन्थीनीति । स्मृत्यादीनां पश्चानां द्वन्द्वः ॥२॥

§ ६. तत्र स्मृतिं लक्षयति-

15

# वासनोद्घोधहेतुका तादित्याकारा सृतिः ॥३॥

९७. 'वासना' संस्कारस्तस्याः 'उद्घोर्धः' प्रबोधस्तद्भेतुका तन्निबन्धना,
''कालमसंखं संखं च धारणा होड नायव्या'' [विशेषा॰ गा॰ ३३३]

इति वचनाचिरकालस्थायिन्यपि वासनाऽनुदुद्धा न स्पृतिहेतुः, आवरणक्षयोपश्यम-सद्दश्दर्शनादिसामग्रीलब्धप्रबोधां, तु स्पृतिं जनयतीति 'वासनोद्धोधहेतुका' इत्युक्तम् । 20 अस्या उल्लेखमाह 'तैदित्याकारा' सामान्योक्तौ नपुंसकनिर्देशस्तेन स घटः, सा पटी, तत् कुण्डलैमित्युल्लेखर्वती मतिः स्पृतिः ।

§ ८. सा च प्रमाणम् अविसंवादित्वात् स्वयं निहितप्रत्युन्मार्गणादिव्यवहाराणां दर्शनात् । नन्वनुभूयमानस्य विषयस्यामावाश्विरालम्बना स्मृतिः कथं प्रमाणम् १ । नैतम् , अनुभूतेनार्थेन सालम्बनत्वोपपत्तेः, अन्यथा प्रैंत्यक्षस्याप्यनुभूतार्थविषयत्वादप्रामाण्यं 25 प्रसज्येत । स्वविषेयावभासनं स्मृतेरप्यविशिष्टम् । विनष्टो विषयः कथं स्मृतेर्जनकः १, तथा-

१ अत्र प्रथमं द्वितीयं च स्त्रद्वयं ता-मू॰ प्रती भेदकचिह्नं विना सहैव लिखितं हस्यते-सम्पा॰। २ -•िस्त्रोहा॰-सं-मू॰। ३ धारणा। ४ स्मृतिजननाभिमुख्यम् । ५-०धा अनुस्पृ॰-मु-पा॰। ६ अभ्या-सद्शापषामां गुणनादौ तिद्त्याकाराभावात् प्रायिकमिदम्। ७ कुण्डमि॰-डे॰। ८ -॰वती स्पृ॰-डे॰। ९ अिस्त्रापषामां व्यापिस्त्रमिति चेदिलाह। १० यद्यनुभूतेनार्थेन सालम्बनत्वेऽपि स्पृतेरप्रामाण्यमातिष्ठसे तदा प्रत्यक्षस्यापि किं नाप्रामाण्यं भवेदिति एकोदेशेन तस्यापि निरालम्बनत्वात्। ११ अनुभूतविषय॰।

वार्थाजन्यत्वाम प्रामाण्यमस्या इति चेत्; तत् किं प्रमाणान्तरेऽप्यर्थजन्यैत्वमविसंवादहेतुरिति विप्रलब्धोऽसि?। मैवं ग्रहः, यथैव हि प्रदीपः स्वसामग्रीबललब्धजन्मा घटादिमिरजनितोऽपि तान् प्रकाशयति तथैवावरणक्षयोपशमसन्यपेक्षेन्द्रियानिन्द्रियबललब्धजन्म संवेदनं विषयमवभासयति। "नाननुकृतान्वयञ्चातिरेकं कारणम् नाकारणं
विषयः" इति तु प्रलापमात्रम्, योगिज्ञानस्यातीतानागतार्थगोचरस्य तदजन्यस्यापि
प्रामाण्यं प्रति विप्रतिपत्तरभावात्। किंच, स्मृतेरप्रामाण्येऽनुमानाय दत्तो जलाङ्गलिः,
तया व्याप्तरिविषयीकरणे तदुत्थानायोगातः लिङ्गग्रहण-सम्बन्धस्मरणपूर्वकमनुमानमिति
हि सर्ववादिसिद्धम् । ततश्च स्मृतिः प्रमाणम्, अनुमानप्रामाण्यान्यथानुपपत्तेरिति ।
सिद्धम् ॥ ३ ॥

10 ६ ९. अथ प्रत्यभिज्ञानं रुक्षयति-दर्शनस्मरणसम्भवं तदेवेदं तत्सदृशं तद्विरुक्षणं तत्प्रति-योगीत्यादिसङ्करुनं प्रत्यभिज्ञानम् ॥४॥ 🗹

६ १०. 'दर्शनम्' प्रत्यक्षम्, 'स्मरणम्' स्मृतिस्ताम्यां सम्भवो यस्य तत्तथा दर्शनस्मरंणकारणकं सङ्कलनाञ्चानं 'प्रत्यिभञ्चानम्' । तस्योल्लेखमाह—'तदेवेदम्', सामान्यनिर्देकोन नपुंसकत्वम्, स एवायं घटः, सैवेयं पटी, तदेवेदं कुण्डमिति । 'तत्सदशः' गोसदशो गवयः, 'तद्विलक्षणः' गोविलक्षणो महिषः, 'तत्प्रतियोगि' इदमस्माद्र्णं महत्
दूरमासन्नं वेत्यादि । 'आदि'ग्रहणात्—

"रोमशो दन्तुरः रयामो वामनः पृथुलोचनः ।

यस्तत्र चिपिटघाणस्तं चैत्रमवधारयेः ॥" [न्यायम० पृ० १४३]

20 "पयोम्बुभेदी हंसः स्यात्षद्वाँदैश्रेमरः स्मृतः ।

सप्तपर्णस्तु विद्वद्भिर्विज्ञेयो विषमच्छद्ः ॥

पञ्चवर्णे भवेद्रत्नं मेचकाख्यं पृथुस्तनी ।

युवतिश्चैकश्चक्षोऽपि गण्डकः परिकीर्तितः ॥"

इत्येवमादिश्चब्दश्रवणात्तथाविधानेव चैत्रहंसादीनवलोक्य तथा सत्यापयित यदा, तदा 25 तदिष संकर्तनाज्ञानम्रुक्तम्, दर्शनस्मरणसम्भवत्वाविशेषात् । यथा वा औदीच्येर्नं क्रमेलकं

१ अर्थजन्यत्वात् ज्ञानस्य प्रामाण्याभ्युपगमे मरमरीचिकादी जल्ज्ञानमप्यर्थजन्यत्वात् प्रमाणं स्यात्। अथ प्रतिभासमानार्थजन्यं प्रमाणमिष्यते तदानुमानं न स्यात् प्रमाणम् । अनुमानं ह्यनर्थसामन्यप्रतिभासि, न च तेन जन्यम् , भवन्मते सामान्यस्यावस्तुत्वात् । यत् प्रमाणं तदनर्थजन्य(तदर्थज)मेवेति अतिव्याप्ति (व्वेति व्याप्ति)रिपि दुष्टा स्वगंवेदनप्रत्यक्षेण व्यमिचारात् तिक्क स्वात्मविषयं, न च तेन जन्यम् । २ व्याप्तर्ग्रहणेऽप्रहणं त्यप्रमाणत्वात् । ३ दिति ॥ अथ मु-पा । ४ क्रचिद्वयस्ताभ्यामिप यथेदमस्माद्भिक्षमित्यादिकं प्रत्यमिक्तानं दर्शनादेव स्मरणात् प्रत्यमिक्तानम् । ५ मरीयेन गृहस्थितेन गवा सहसोऽयं गवय इत्यादिकम् [अत्र टिप्यणकारेण उभयकारणकत्वं उदाहृतम्-सम्पाः] । ६ एकत्वसाद-स्यवेसहस्यादिनाऽर्थद्वयघटनं सङ्कलता । ७ -०पदे०-मु० । ८ तथा वचनं सत्या०-डे० । ९ संकलनमु०-डे० । १० अत्र उदीच्येन हति सुचारः।

निन्दतोक्तम् 'विकरभमतिदीर्घवक्रग्रीवं प्रलम्बोष्ठं कठोरतीक्ष्णकण्टकाञ्चिनं कुत्सितावय-वसिनवेशमपैश्वेदं पश्चनाम्'इति । तदुपश्चत्य दाक्षिणात्य उत्तरापथं गतस्तादृशं वस्तूपलभ्य 'नूनमयमर्थोऽस्य करभशब्दस्य'इति [ यदंवैति ] तद्पि द्रश्चनस्मरणकारणकत्वात सङ्कर-लनाज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम् ।

🦻 ११. येषां तु साद्दश्यविषयप्रुपमानारूयं प्रमाणान्तरं तेषां वैलक्षण्यादिविषयं 5 प्रमाणान्तरमञ्जूषज्येत । यदाहुः-

"उपमानं प्रसिद्धार्थसाधम्यति सार्ध्यसाधनम्। तहैधम्यति प्रमाणं किं स्वात् संज्ञिप्रतिपादनम् ॥" [लघीय व ३. १०]

"इदमल्पं महदु दूरमासन्नं प्रांशु नेति वा। व्यपेक्षातः समक्षेऽर्थे विकल्पः साधनीन्तरम् ॥" [लघीय ०३.१२] इति। 10

१२. अथ साधर्म्यमुपलक्षणं योगैविभीगो वा करिष्यत इति चेतुः तक्षकुञ्चलः स्त्रकारः स्यात्, स्त्रस्य लक्षणरहितत्वात्। यदाहुः-

> "अन्पात्त्रमसन्दिग्धं सारवदिश्वतोमुखम्। अस्तोभैमनवयं च मूत्रं मूत्रविदो विदुः॥"

अस्तोभमनधिकम् ।

15

§ १३. ननु 'तत्'इति स्मरणम् 'इदम्' इति प्रत्यक्षमिति ज्ञानद्वयमेव, न ताभ्या-मन्यत् प्रत्यभिज्ञानाग्वयं प्रमाणग्रुत्पश्यामः । नेतद्यक्तम् , स्मरणप्रत्यक्षाभ्यां प्रत्यभिज्ञा-विषयस्यार्थस्य ग्रहीतुमशक्यत्वात् । पूर्वापराकारैकघुरीणं हि द्रव्यं प्रत्यमिज्ञानस्य विषयः। न च तत् स्मरणस्य गोचरस्तस्यानुभूतविषयत्वात् । यदाहुः-

"पूर्वर्पंमितमान्ने हि जायते स इति स्मृतिः।

20

स एवायमितीयं तु प्रत्यभिज्ञाँऽतिरेकिणी।।" [ तत्त्वसं॰ का॰ ४५३ ] नापि प्रत्यक्षर्र्यं गोचरः, तस्यं वर्तमानविवेर्त्तमात्रवृत्तित्वात् । न च दर्शनस्मरणाभ्या-मन्येंद् ज्ञानं नास्ति, दर्शनस्मरणोत्तरकालभाविनो ज्ञानान्तरस्यानुभृतेः। न चानु-भूयमानस्यापलापो युक्तः अतिप्रसङ्गात् ।

§ १४. ननु प्रत्यक्षमेवेदं प्रत्यभिज्ञानम् इत्येके े । नैवम् , तस्य सन्निहितवार्तमा- 25 निकार्थविषयत्वात् ।

"सम्बद्धं वर्तमानं च गृद्धते चतुरादिना" [ क्षोकवा ॰ स्त्र ४ स्लो ॰ ८४ ] इति मा स्म विस्मरः । ततो नातीतवर्तमानयोरेकत्वमध्यक्षज्ञानगोचरः । अथ स्मरणर्सिंह-

🖁 -०प्रीवप्र०-ता० । २-०मपसदं -सु० -०मपशब्दं-डे० । 🤰 निकृष्टम् । 😮 तातपर्य० पृ० १९८ । ५ यदाह-ता । ६ साहत्यसाधनम् । ७ दीर्घम् । 🕿 अपेक्षका हाल्पमहदादिव्यापाराः । ९ अक्षानिरपेक्षं मानसं ज्ञानं विकल्पः । १० प्रमाणान्तरं प्राप्नोति । ११ उपमानमिति सुत्रावयवयोगः । १२ उपमानं द्विधा साधर्म्यतो वैधर्म्यतश्रेति विभागः । १३ पूरणार्थवादिनिपातरहितमस्तोभम् । १४ तदेवेदमिखप्रैकत्वं विषयः, गोसरको गवय इत्यत्र तु सारक्ष्यम् । १५ यदाइ-ता॰ । १६ पूर्वे प्रवृतमा॰-मु-पा । १७ पूर्वे प्रमितमात्रादिषका । १६-०स्य तस्य विव०-डे०। १९ तस्येति प्रत्यक्षस्य । २० विवर्तः परिणामः पर्यागः इति याचत्। २१--मन्यज्ञा --हे । २२ वैशेषिकादयः । २३ वश्चरारीन्द्रियसम्बन्धि । २४ सहायम् ।

कृतमिन्द्रियं तदेकत्विषयं प्रत्यक्षमुपजनयतीति प्रत्यक्षरूपतास्य गीयत इति चेत्; न, स्विषंयविनियमितमूर्वेरिन्द्रियस्य विषयान्तरे सहकारिश्वतसमयधानेऽप्यप्रष्ट्रसेः । निह्न परिमलस्मरणसहायमपि चक्षुरिन्द्रियमविषये गन्धादौ प्रवर्तते । अविषयश्वातीतवर्तमाना-वस्थाव्याप्येकं द्रव्यमिन्द्रियाणाम् । नाप्यदृष्टसहकारिसहितमिन्द्रियमेकत्वविषयमिति वक्तं युक्तम् उक्तादेव हेतोः । किंच, अदृष्टसव्यपेक्षादेवात्मनस्तद्विज्ञानं भवतीति वरं वक्तं युक्तम् । दृश्यते हि स्वभविद्यादिसंस्कृतादात्मनो विषयान्तरेऽपि विशिष्टज्ञानोत्पित्तः । नतु यथाञ्जनादिसंस्कृतं चक्षः सातिशयं भवति तथा स्मरणसहकृतमेकत्वविषयं भिन्द्रपति । नैवम्, इन्द्रियस्य स्वविषयानितलङ्घनेनैवातिश्योपलब्धेः, न विषयान्तरग्रहण-रूपेण । यदाह भट्टः-

10 "यक्षाप्यतिवायो दृष्टः स स्वार्थानतिलङ्घनात्। दूरस्मादिदृष्टौ स्यात् न रूपे श्रोत्रंवृत्तितः।।" [श्लोकवा॰ स्त्र २ श्लो॰ ११४] इति। तत् स्थितमेतत् विषेयमेदात्प्रत्यक्षादन्यत्परोक्षान्तर्गतं प्रत्यभिज्ञानमिति।

§ १५. न चैतदप्रमाणम् विसंवादाभावात् । कचिद्विसंवादादप्रामीण्ये प्रत्यक्षस्यापि तथा प्रसङ्गो दुर्निवारः । प्रत्यभिज्ञानपरिच्छित्रस्य चात्मादीनामेकत्वस्याभावे बन्धमो15 श्रव्यवस्था नोपपद्यते । एकस्यैव हि बद्धत्वे ग्रुक्तैत्वे च बद्धो दुःखितमात्मानं जानन्
ग्रक्तिमुखार्थी प्रयतेत । भेदे त्वन्य एव दुःख्यन्य एव मुखीति कः किमर्थं वा प्रयतेत १ ।
तस्मात्सकलस्यै दृष्टादृष्ट्च्यवहारस्यैकत्वमूलत्वादेकत्वस्य च प्रत्यभिज्ञायत्तजीवितत्वाद्भवित प्रत्यभिज्ञा प्रमाणमिति ॥ ४ ॥

§ १६. अथोहस्य लक्षणमाह-

# 20 उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञानम् ऊहः ॥ ५॥

§ १७. 'उपलम्भः' प्रमाणमात्रमत्र गृह्यते न प्रत्यक्षमेव अनुमेयस्यापि सीध-नस्य सम्भवात्, प्रत्येश्ववदनुमेयेष्वपि व्याप्तेरविरोधात् । 'व्याप्तिः' वक्ष्यमाणा तस्या 'ज्ञानम्' तद्ग्राही निर्णयविशेष 'ऊहः' ।

१८. न चार्य व्याप्तिग्रहः प्रत्यक्षादेवेति वक्तव्यम् । निह प्रत्यक्षं यावान् कश्चिद्
25 धृमः स देशान्तरे कालान्तरे वा पावकस्यैव कार्य नार्थान्तरस्येतीयतो व्यापारान् कर्तुं
समर्थं सिश्रिहितविषयवलोत्पत्तेरिवचारकत्वाः ।

६ १९. नाप्यनुमानात्, तस्यापि व्याप्तिब्रहणकाले योगीव प्रमाता सम्पद्यत इत्ये-

१ स्विवयवार्तमानिकरूपादौ । २ विषयान्तरे गन्धादौ । ३ अद्षष्टं भाग्यं कर्मेत्यर्थः । ४ विषयान्तरा-प्रकृतिरूपाद्धितोः । ५-०वासं०-डे० । ६ निर्ह संस्कृतमि चर्छ्यग्न्धादिप्रहणे शक्तम् । ७ स्वविषय० । ■ दूरस्कृतादिदर्शनेन चर्छ्योऽतिशयो भवति, न श्रवणस्य, स्पविषयेप्यव्यापारात् । ८ निर्ह रूपे श्रीत्री चृत्तिः संकामित । १० विषयभेदादित्ययं हेतुः । ११ यथा स एव श्लिश्रो जक्ष्यते (१) । १२ स एवायमिति । १३-०त्वे सित च-डे० । १४-०स्य दृष्टव्य०-डे० । १५ शब्दानित्यत्वे साध्ये कृतकत्वं हि साधनम् श्रत्ययभेदमेदित्वे-वानुमेयम् । १६ वाष्पादिभावेन सन्दिश्यमाने धृमेऽग्नरस्तुमेयस्यापि साधनस्वं वक्ष्यते ।

वंभूतभारासमर्थत्वात् । सामध्येऽपि प्रकृतमेवानुमानं व्याप्तिप्राहकम् , अनुमानान्तरं वा १। तत्र प्रकृतानुमानात् व्याप्तिप्रतिपत्तावितरेतराश्रयः । व्याप्तौ हि प्रतिपन्नायामनुमानमात्मान्नासादयित, तदात्मलामे च व्याप्तिप्रतिपत्तिरिति । अनुमानान्तरात्तु व्याप्तिप्रतिपत्तान्वनस्था तस्यापि गृहीतव्याप्तिकस्यैव प्रकृतानुमानव्याप्तिग्राहकत्वात् । तद्याप्तिग्रहश्च यदि स्वत एव, तदा पूर्वेण किमपराद्धं येनानुमानान्तरं मृग्यते । अनुमानान्तरेण चेत् ; ठ तिहं युगसहस्रेष्यपि व्याप्तिग्रहणासम्भवः ।

- § २०. ननु यदि निर्विकल्पकं प्रत्यक्षमिवचारकम् ति तत्पृष्टभावी विकल्पो व्याप्तिं प्रहीप्यतीति चेत् ; नैतत् , निर्विकल्पकेन व्याप्तेरग्रहणे विकल्पेन ग्रहीतुमञ्चन्यत्वात् निर्विकल्पकगृहीतार्थविषयत्वाद्विकल्पस्य । अथ निर्विकल्पकविषयनिरपेक्षोऽर्थान्तरगोचरो विकल्पः ; स ति प्रमाणमप्रमाणं वा । प्रमाणत्वे प्रत्यक्षानुमानातिरिक्तं प्रमाणान्तरं 10 तितिश्चितव्यम् । अप्रामाण्ये तु ततो व्याप्तिग्रहणश्रद्धा पण्डात्तनयदोहदः । एतेनै-"अनु वेल-म्भात् कारणव्यापकानुपलम्भाव।वगमः" इति प्रत्युक्तम्, अनुपलम्भस्य प्रत्यक्षविशेषत्वेन कारणव्यापकानुपलम्भयोश्च लिक्कत्वेन तर्ञनितस्य तस्यानुमानत्वात् , प्रत्यक्षानुमानाभ्यां च व्याप्तिग्रहणे दोषस्याभिहितत्वात् ।
- § २१. वैशेषिकास्तु प्रत्यक्षफलेनोहापोहिविकल्पज्ञानेन व्याप्तिप्रतिपत्तिरित्योहुः। 15 तेपामप्यध्यक्षफलस्य प्रत्यक्षांनुमानयोरन्यतरत्वे व्यीप्तेरिवषयीकरणम्, तदन्यत्वे च प्रमाणान्तरत्वप्रसक्तिः। अथ व्याप्तिविकल्पस्य फलेत्वास प्रमाणत्वमनुयोक्तं युक्तम् ; न, एतत्फलस्यानुमानलक्षणफलहेतुतया प्रमाणत्वाविरोधात् सिक्कर्षफलस्य विशेषणेक्षान-स्येव विशेष्येज्ञानापेक्षयेति।
- § २२. यौगास्तु तैर्कसहितात् प्रत्यक्षादेव वैयाप्तिग्रह इत्याहुः । तेषामि यदि 20 न केवलात् प्रत्यक्षाद्याप्तिग्रहः किन्तु तर्कसहकृतात् तिर्हं तर्कादेव व्याप्तिग्रहोऽस्तु । किमस्य तपस्विनो यशोमार्जनेन, प्रत्यक्षस्य वा तर्कप्रसादलब्धव्याप्तिग्रहापलापकृतझत्वारोपेणेति ? । अथ तर्कः प्रमाणं न भवतीति न ततो व्याप्तिग्रहणिमध्यते । कुतः पुनरस्य न प्रमाणत्वम् , अव्यभिचारस्तावदिहापि प्रमाणान्तरसाधारणोऽस्त्येवं ? । व्याप्तिलक्षणेन विषयेण विष-

१-०श्रयम्-छे । २-०त्वे न प्रत्य ०-छे । ३ एतेनानुपलम्भात् कार्य ०-छे । ४ (१) न उपलम्भात् प्रत्यक्षात् । नानुमानात् । नाऽत्र धूमोऽनेरभावादित्यनुपलम्भः ॥१॥ नात्र शिक्षापा वृक्षाऽभावात् ॥२॥ "धूमाधी[ः] विह्विद्यानं धूमझानमधीस्तयोः । श्रर्यकानुपलम्भाम्यामिति पश्चमिरन्वयः ॥" ५ (१) नास्त्यत्र घटो अनुपलम्भात् स्वप्रत्यक्षानुपलम्भादित्यर्थः, स्वभावानुपलम्भो हि धूमाधीरित्युक्तिखक्षणः कार्यकारणव्याप्य-व्यापकमावावगमे व्यापिपति ततस्तस्मादि भवति स बौद्धमते । ६ (१) कार्यकारणस्यावगमो व्यापकानुपलम्भाद्यापकयापकत्वस्यानुपलम्भात् त्मयस्य किन्तु सोप्यूहावेनित । ७ निराकृतम् । ६ अनुमानत्वेन । ९ यदि लिङ्गाजायते हानं तदनुमानमेव । १० प्रत्यक्षस्य हि फलं प्रत्यक्षमनुमानं वा । तत्र प्रत्यक्षं घटोऽयमिति अनुमानं तु अग्निरत्र धूमादिति । ११ अष्रहणमित्युक्तयुक्तः । १२ प्रत्यक्षकल्वेनिति हि उक्तम् । १३ फलस्याप्यनु ० मु-पा । १४ सामान्यक्षानाद्विशेषक्षानम् (१) । १५ विशेष्यक्षानं विशेषणक्षानं प्रमाणम् (१) । १६ व्याप्यम्ययमे व्यापकप्रसक्षनं तर्वः । १७ "व्यापकं तद्विद्यक्षं व्याप्यं तिक्षप्रमेव च । साध्यं व्यापकमित्यक्षः साधनं व्याप्यमुक्यते ॥" "प्रयोगेऽन्वयवस्यवं व्यतिरैके विषययः ।" १६-०स्त्वेव-७० । १९ प्रमेयाधीना प्रमाणव्यवस्था ।

यवस्वमिप न नास्ति। तस्मात् प्रमाणान्तरागृहीतव्याप्तिग्रहणप्रवणः प्रमाणान्तरमूहः ॥५॥ ६ २३. व्याप्तिं लक्षयति—

## व्यातिर्व्यापकस्य व्याप्ये सति भाव एव व्याप्यस्य वा तत्रेव भावः॥६॥

इ २४. 'व्याप्तिः' इति यी व्यामोति येश्व व्याप्यते तयोरुभयोर्धमीः । तत्र यदा व्यापक-धर्मतया विवक्ष्यते तदा 'व्यापकस्य' गम्यस्य 'व्याप्ति' धर्म्मे 'सति', यत्र धर्मिणिं व्याप्यं-मस्ति तत्र सर्वत्र 'भाव एव' व्यापकस्य स्वगतो धर्मो व्याप्तिः । तत्रश्च व्याप्यभावापेश्चां व्याप्यस्थेवं व्याप्ततार्प्रतितिः । नत्वेवमवधार्यते—व्यापकस्येव व्याप्ये सति भाव इति, हेत्व-भावप्रसङ्गीत् अव्यापकस्यापि मूर्तित्वादेस्तत्र भावात् । नापि-व्याप्ये सत्येवेत्यवधार्यते, गि प्रयक्तानन्तरीयकत्वादेरहेतुत्वापत्तेः, साधारणश्च हेतुः स्याक्तित्यत्वस्य प्रमेयेष्वेव भावात् ।

§ २५. यदा तु व्याप्यधर्मतया व्याप्तिविंवक्ष्यते तदा 'व्याप्यस्य वा' गमकस्य 'तत्रैव' व्यापके गम्ये सित यत्र धॅमिंणि व्यापकोऽस्ति तत्रैव 'भावः' न तद्भावेऽपि व्याप्तिरिति । अत्रापि नैवमवधार्यते—व्याप्यस्यैव तत्र भाव इति, हेर्त्वभावमसङ्गाद्व्याप्यस्यापि तेत्रं भावात् । नापि-व्याप्यस्य तेत्र भाव एवेति, सपक्षेकदेशवृत्तेरहेतुत्वप्राप्तेः साधारणस्य च 15 हेतुत्वं स्यात् , प्रमेयत्वस्य नित्येष्ववश्यंभावादिति ।

§ २६. व्याप्यव्यापकधर्मतासङ्कीर्तनं तु व्याप्तेरुभेयत्र तुल्यधर्मतयैकाकारा प्रती-तिमी भूदिति प्रदर्शनार्थम् । तथाहि-पूर्वत्रायोगव्यवच्छेदेनावधारणम् उत्तरेत्त्रान्ययोग-व्यवच्छेदेनेति कुत उभयत्रैकाकारता व्याप्तेः ?। तदुक्तम्-

> "लिङ्गे लिङ्गी भवत्येव लिङ्गिन्येवेतरत् पुनः। नियमस्य विपैर्यासेऽसम्बन्धो लिङ्गलिङ्गिनोः॥" इति॥ ६॥

२७. अथ क्रमप्राप्तमनुमानं स्थायति

साधनात्साध्यविज्ञानम् अनुमानम् ॥७॥

१ अग्न्यादिः । २ धूमादिः । ३ पर्वतः (१) । ४ अग्न्तित्या । ५ अग्न्निह्पस्य साध्यस्य । ६ धूमे । ७ पर्व-तादौ । ६ धूमः । ९ ननु न्यापेरभयधर्माविशेषे कथं न्याप्तताप्रतीतिः हेतोरेव, न न्यापकस्थापि, हेतोरेव हि न्याप्ततां स्नरन्ति तथा चाहुः—"ज्यासो हेतुस्त्रिधेव सः" [हेतु० १ ] इत्याशङ्क्याह—ततश्चिति । १० -०पेक्षया—डे० । ११ न्याप्यस्येव प्रतीतिः—ता० । १२ -०स्येव न्याप्यताप्रतीतिः—मु० । १३ न्यापकेन साध्ययेन कर्त्रा न्याप्यस्य व्याप्यत्यं हेतोस्तदा(६)पेक्षते न्याप्तताप्रतीतिः । १४ अग्नेहेतुत्वं स्यात् (१) । १५ [अ]न्यापकस्यापि हेतोर्मृत्वादेस्तत्र पर्वते भावात् । १६ कृतकत्वादेः अत्र हि न्याप्यस्य सत्त्वमेव नास्ति विद्युदादिना न्याभिवारात् । विद्युदादै न्यापकत्वम् (कम )नित्यत्वं प्रयत्नानन्तरीयकत्वादिविनाप्यस्ति इति । १७ साधारणहेत्वाभासोऽसम्यग् हेतुः स्यादिति । १८ पर्वतादौ । १९ न्याप्यस्य धूमस्य हेतुत्वं न स्यात् । भागी सत्यां हेनुभावः । न्यापिस्त्वीदशी कृत्रापि नास्ति । २० न्यापकस्यापि बहेस्तत्र पर्वते भावात् । २१ यत्र न्यापकोऽस्ति तत्र । २२ उभयन्नेति साध्ये साधने च । २३ भाव एव । २४ न्यापकधर्मत्वे । २५ न्यापकधर्मत्वे । २५ न्यापकधर्मत्वे । २५ न्यापकधर्मत्वे । २५ न्यापकधर्मत्वे । १९ न्यापकधर्मत्वे । २५ न्यापकधर्मत्वे । ११ न्यापकधर्मत्वे । २५ न्यापकधर्मत्वे । २५ न्यापकिक्षी किक्षी किक्षिति स्ति इतरद्भवत्वेति विपर्यासः ।

§ २८. साधनं साध्यं च वक्ष्यमाणलक्षणम् । दृष्टादुपदिष्टाद्वौ 'साधनात्' यत् 'साध्यस्य' 'विज्ञानम्' सम्यगर्थनिर्णयात्मकं तदनुमीयतेऽनेनेति 'अनुमानम्' लिङ्गग्रहण-सम्बन्धस्मरणयोः पश्चात् परिच्छेदनम् ॥ ७॥

### तत् द्विधा स्वार्थं परार्थं च ॥ ८ ॥

६ २९. 'तत्' अनुमानं द्विप्रकारं स्वार्थ-परार्थभेदात् । स्वव्यामोहनिवर्तनक्षमम् 5 'स्वार्थम्' । परव्यामोहनिवर्तनक्षमम् 'परार्थम्' ॥ ८॥

§ ३०. तत्र स्वार्थ लक्षयति-

# स्वार्थं स्वनिश्चितसाध्याविनाभावैकलक्षणात् साध-

#### नात् साध्यज्ञानम् ॥ ९ ॥

§ ३१. साध्यं विनाऽभवनं साध्याविनाभावः स्वेनात्मना निश्चिर्तः साध्याविना- 10 मावं एवैकं लक्षणं यस्य तत् 'स्विनश्चितसाध्याविनाभावैकलक्षणम्' तस्मात्तथाविधात् 'साधनात्' लिङ्गात् 'साध्यस्य' लिङ्गिनो 'ज्ञानम' 'स्वार्थम्' अनुमानम्। इह च न योग्यतया लिङ्गं परोक्षार्थप्रतिपत्तेरङ्गम्, यथा बीजमङ्करस्य, अदृष्टाद् धूमादग्रेरप्रतिपत्तेः; नापि स्व-निश्च(स्विष)यज्ञानापेक्षं यथा प्रदीपो घटादेः, दृष्टाद्प्यनिश्चिताविनाभावादप्रतिपत्तेः। तस्मात्परोक्षार्थनान्तरीयकत्तया निश्चयनमेव लिङ्गस्य व्यापार इति 'निश्चित'ग्रंहणम्। 15

§ ३२. नतु चासिद्धविरुद्धानैकान्तिकहेत्वामासनिराकरणार्थ हेतोः पक्षधर्मत्वम्, सपक्षे सत्त्वम्, विपक्षाद् व्यावृत्तिरिति त्रैलक्षण्यमाचक्षते भिक्षवः। तथाहि—अनुमेये धर्मिणि लिक्कस्य सत्त्वमेव निश्चितिमत्येकं रूपम्। अत्र सत्त्ववचनेनासिद्धं चार्क्षेषत्वादि निरस्तम्। एवकारेण पक्षेकदेशासिद्धो निरस्तो यथा अनित्यानि पृथिव्यादीनि भृतानि गन्धवन्त्वात्। अत्र पक्षीकृतेषु पृथिव्यादिषु चतुर्षु भृतेषु पृथिव्यामेव गन्धवन्त्वम्। सन्त्ववचनस्य पश्चा- 20 त्रुंतेनैवकारेणासाधारणो धर्मो निरस्तः। यदि ह्यनुमेय एव सन्त्वमित्युच्येत श्रावणंत्वमेव हेतुः स्यात्। निश्चितग्रहणेन सन्दिर्ग्धासिद्धः सर्वो निरस्तः। सपक्षे एव सन्त्वं, निश्चित-मिति द्वितीयं रूपम्। इहापि सन्त्वग्रहणेन विरुद्धो निरस्तः। स हि नास्ति सपक्षे। एवका-रेण साधारणानैकान्तिर्कः, स हि न सपक्षे एव वर्तते किं तु विपक्षेऽपि। सन्त्वग्रहणात् पूर्वमवधारणकरणेन सपक्षाच्यापिनोऽपि प्रयत्नानैन्तरीयकत्वादेर्हेतुत्वग्रक्तम्, पश्चादवधारणे 25

१ दृष्टिपथमागतात् । २ परार्थानुमाने कथितात् । ३ अनेन अतः पश्चाद्यैता । ४ स्वस्मायिदं खार्थं येन ख्यं प्रतिपद्यते । ५ परस्मायिदं परार्थं येन परः प्रतिपद्यते । ६ -० श्चितं सा०-डे० । ७-०भावैक० -डे० । ८-अग्निझानं प्रति धूमस्य योग्यता शक्तिविशेषोऽस्त्येव परं दृष्टो हि धूमो धूमध्वजं गमयति नादृष्ट इति । ९ एतेन धूमो धूमवन्त्वेन निश्चिताविनाभावस्य गमको नान्यधा इत्याविदितम् । १० यथाऽनित्यः शब्दः नाश्चष्यतात् घटवदित्यत्र शब्दे नाश्चष्यत्वमसिद्धम् । ११ सन्त्वपदाऽप्रतः । १२-०श्रावणमेव-डे० । १३ यथाऽनित्यः शब्दः श्रावणात्वादित्यनित्यत्वे साध्ये श्रावणत्वमेव हेतुर्घटे व्यभिचरतीति । १४ धूमो बाष्यो वा इति सन्देहे धूमोदेरग्निसाधनम् । १५ अनेन सन्त्ववचनेन साधारणोऽपि निरस्यते । १६ निरस्त इति संबन्धः । १७ वथा अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वात् षटवत् । घटे प्रयक्तानन्तरीयकत्वं विद्यते, न विद्युति परम्, तथापि प्रयक्तानन्तरीयकत्वस्य हेतुत्वं सपश्चेकदेशत्वात् ।

हि अयमर्थः स्यात्—सपक्षे सन्तमेव यस्य स हेतुरिति प्रयत्नानन्तरीयकत्वं न हेतुः स्यात्। निश्चितवचनेन सन्दिग्धान्वयोऽनेकान्तिको निरस्तः यथा सर्वज्ञः कश्चिद्धकृत्वात्, बकृत्वं हि सर्पक्षे सर्वज्ञे सन्दिग्धम्। विपक्षे त्वसंस्वमेव निश्चितमिति तृतीयं रूपम्। तत्रासस्वप्रहणेन विरुद्धस्य निरासः। विरुद्धो हि विपक्षेऽस्ति। एवकारेण साधारणस्य विपक्षेकदेशवृत्तेनिरासः, प्रयत्नानन्तरीयकृत्वे हि साध्येऽनित्यत्वं विपक्षेकदेशे विद्युदादावस्ति,
आकाशादौ नास्ति। ततो नियमेनास्य निरासोऽसस्वशब्दात्। पूर्वस्मिकवधारणे हि अयमर्थः
स्यात्—विपर्क्षं एव यो नास्ति स हेतुः, तथा च प्रयत्नानन्तरीयकृत्वं सपक्षेऽपि नास्ति
ततो न हेतुः स्यात्ततः पूर्वं न कृतम्। निश्चितप्रहणेन सन्दिग्धविपश्चव्यावृत्तिकोऽनैकानितको निरस्तः। तदेवं त्रैरूप्यमेव हेतोरसिद्धादिदोषपरिहारश्चममिति तदेवाभ्युपगनतुं

युक्तमिति किमेकलक्षणकत्वेनेति ?।

§ ३३. तदयुक्तम्, अविनाभावनियमनिञ्चयादेव दोषत्रयपरिहारोपपत्तः । अविनाभावो द्यन्यधानुपपन्नत्वम् । तच्चासिद्धस्य विरुद्धस्य व्यभिर्चारिणो वा न सम्भवति । त्रेरूप्ये तु सत्यप्यविनाभावाभावे हेतोरगमकत्वदर्शनात्, यथा स श्यामो मैत्रतनयत्वात् इतरमेत्रपुत्रवदित्यत्र । अथ विपक्षान्नियमवती व्यावृत्तिस्तंत्र न दृश्यते ततो न गम15 कत्वम्; तर्हि तस्या एवाविनाभावरूपत्वादितरर्रूपसद्भावेऽपि तद्र्यमावे हेतोः स्वसाध्य-सिद्धि प्रति गमकत्वानिष्टौ सेत्र प्रधानं लक्षणमस्तु । तर्त्तसद्भावेऽपररूपद्वयनिरपेक्षतया गमकत्वोपपत्तेश्व, यथा सन्त्यद्वेतवादिनोऽपि प्रमाणानि दृष्टानिष्टसार्धेनदृष्णान्यथानुप-पपत्तेः । न चात्र पक्षधर्मत्वं सपक्षे सन्त्रं चास्ति, केत्रलमविनाभावमात्रेण गमकत्वोपपत्तेः । न चात्र पक्षधर्मत्वं सपक्षे सन्त्रं चास्ति, केत्रलमविनाभावमात्रेण गमकत्वोपपत्तेः । न चत्र पक्षधर्मताऽभावे श्वेतः प्रासादः काकस्य काष्ण्यदित्यादयोऽपि हेतवः यसज्येरन् ; नैत्रम्, अविनाभाववलेनैवापक्षधर्माणामपि गमकत्वास्युपगमात् । न चेह् सोऽस्ति । ततोऽविनाभाव एव हेतोः प्रधानं लक्षणमभ्युपगन्तव्यम्, सित तस्मिन्यसत्यिपत्रेलक्षणये हेतोर्गमकत्वदर्शनात् । न तु त्रैरूप्यं हेतुलक्षणम् अव्यापैकत्वात् । तथा च सर्वे क्षणिकं सन्त्रादित्यत्र मूर्डामिषिके साधने सौगतैः सपक्षेऽसतोऽपि हेतोः सन्त्रस्य गम-कत्वमिष्यत एव । तदुक्तम्-

"अन्यधाऽनुववन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्?। नान्यधानुववन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्?॥" इति।

१ सपक्षे दर्शनमन्वयः। २ मीमांसकं प्रति जेनो वक्ति। ३ सर्वक्षस्य सर्वस्य सपक्षत्वात्। ४ अनित्यो घटः कृतकत्वात् शब्दवत् । कृतकत्वं शब्देऽस्ति नाकाशादौ । ५ यथा प्रयक्तानन्तरीयकः शब्दो अनित्यत्वात् घटवत् । ६ सपक्षे त्वस्ति एव । ७ यथा असर्वज्ञोऽयं वक्तृत्वात् । द्व अनेकान्तिकस्य । ९ पूर्वस्मिष्ठसुमाने । १० पक्षधर्मत्वसपक्ष सस्वलक्षणं रूपद्वयं । ११ विपक्षाक्षियमवत्या व्याक्ष्तिरभावे । १० तन्मते प्रमाणलक्षणः पन्नोऽपि नास्ति कृतः पक्षधर्मता ? । १५ --०पपत्तः-सु-पा० । १६ स श्यामो मैत्रातनगत्वादित्यादौ ।

§ ३४. एतेन पश्चरुक्षणकत्वमपि नैयायिकोक्तं प्रत्युक्तम् , तस्याप्यविनाभावप्रपश्च-त्वात्। तथाहि-त्रेरूप्यं पूर्वोक्तम्, अवाधितविषयत्वम्, असत्प्रतिपक्षत्वं चेति पश्च रूपाणि। तत्र प्रत्यक्षागमबाधितंकैर्मनिर्देशानन्तरप्रयुक्तत्वं वाधितविषयत्वं यथाऽनुष्णस्तेजोवयवी कृतकत्वात् घटवत् । त्राक्षणेन सुरा पेया [द्रव]द्रव्यत्वात् श्लीरवत् इति । तिभवेधादबाधित-विषयत्वम् । प्रतिपक्षहेतुबाधितत्वं सत्प्रतिपक्षत्वं यथाऽनित्यः शब्दो नित्यधर्मानुपलब्धेः । 5 अत्र प्रतिपक्षहेतुः-नित्यः श्रब्दोऽनित्यधर्मानुपलब्घेरिति । तिश्रवेधादसत्प्रतिपक्षत्वम् । तत्र बाधितविषयस्यं सत्प्रतिपश्चस्य चाविनाभावाभावादविनाभावेनैव रूपद्वयमपि सङ्गृ-हीतम् । यदाह-"बाघाविना भावयोर्विरोघात्" [ हेतु व्परि ४] इति । अपि च, स्वलक्ष्मणलक्षितपक्षविषयत्वाभावात् तहोषेणैव दोषद्वयमिदं चरितार्थं किं पुनर्वचनेन ?। तत् स्थितमेतत् साध्याविनाभौवकलक्षणादिति ॥ ९ ॥

§ ३५. तत्राविनाभावं रुक्षयति-

# सहक्रमभाविनोः सहक्रमभावानियमोऽविनाभावः ॥१०॥

३६. 'सहभाविनोः' एकसामग्यधीनयोः फलादिगतयो रूपरसयोः व्याँप्यव्यापक-योश्र शिशपात्ववृक्षत्वयोः, 'क्रमभाविनोः' कृत्तिकोदयशकटोदययोः, कार्यकारणयोश्र धूम-धूमध्वजयोर्यथासङ्ख्यं यः 'सहक्रमभावनियमः'-सहभाविनोः सहभावनियमः क्रमभा- 15 विनोः क्रमभावनियमः, साध्यसाधनयोरिति प्रकरणाह्यभ्यते सः 'अविनाभावः' ॥१०॥

३७. अथैवंविघोऽविनाभावो निश्चिर्तः साध्यप्रतिपत्त्यक्रमित्युक्तम् । यश्च कुतः प्रमाणात् ?। न तावत् प्रत्यक्षात्, तस्यैन्द्रियकस्य सिमहितविषयविनियमित-व्यापारत्वात् । मनस्तु यद्यपि सर्वविषयं तथापीन्द्रियगृहीतार्थगोचरत्वेनैव तस्य प्रवृत्तिः। अन्यथान्ध-बिधरां धँभावप्रसङ्गः । सर्वविषयता तु सकलेन्द्रियगोचरार्थविषयत्वेनैवोच्यते 20 न स्वातन्त्र्येण । योगिप्रत्यक्षेण त्वविनाभावग्रहणेऽर्नुमेयार्थप्रतिर्पत्तिरेव ततोऽस्तु, किं तपस्विनाऽनुमानेन १। अनुमानात्त्वविनाभावनिश्वयेऽनैवस्थेतरेतराश्रयदोषप्रसङ्ग उक्त एव । न च प्रमाणान्तरमेवंविधविषयग्रहणप्रवणमस्तीत्याह-

### **ऊहात् तन्निश्चयः ॥ ११ ॥**

§ ३८. 'ऊहात्'तर्कादुक्तलक्षणात्तस्याविनाभावस्य 'निश्चयः' ॥ ११ ॥

§ ३९. लक्षितं परीक्षितं च साधनम् । इदानीं तत् विभजति-

१ साध्यमनुमेयमिति यावत् । २-०तथर्म०-डे० । ३ तात्पर्य० पू० ३४०. । ४ -०स्य तत्प्र०-डे० । साध्यसाधनयोः । ८ खनिश्चित इत्यनेन निश्चितः सन् । ५ यदाहु:-ता०। ६ पक्षदोषानेवैतौ। ९ प्रत्यक्षप्राह्यबाह्यार्थापेक्षया सुखादींथ एवमेन गृहाति । १० मनसैन सर्वेन्द्रियार्थप्रहणात् । ११ अग्न्यादि । १२ -- पत्तिरपि ततो -- डे । १३ अनुमानतो हानिनाभावनिश्वये तस्याप्यनुमानस्याविनाभावनिश्वये कमनुमाना-न्तरं चिन्त्यम्(?)। तस्यापि अन्यदित्याचनवस्या। इतरेतराश्रयस्त्र अनुमानादविनाभावनिश्वयो अविनाभावे च निश्चिते अनुमानोत्यानमिति ।

# स्वभावः कारणं कार्यमेकार्थसमवायि विरोधि चेति पञ्चधा साधनम् ॥ १२ ॥

§ ४०. स्वभावादीनि चत्वारि विधेः साधनानि, विरोधि तु निषेधस्येति पश्च-विधम् 'साधनम्' । 'स्वभावः' यथा शन्दानित्यत्वे साध्ये कृतकत्वं श्रावणत्वं वा ।

§ ४१. ननु श्रावणत्वस्यासाधारणत्वात् कयं व्याप्तिसिद्धिः १। विर्पर्यये वाधक-प्रमाणवलात सन्तस्येवेति बृमः । न चैवं सन्तमेव हेतुः तद्विशेषस्योत्पत्तिमन्त-कृतकत्व-प्रयत्नानन्तरीयकत्व-प्रत्ययभेदभेदित्वादेरहेतुँत्वापत्तेः । किंच, किमिदमसाधारणत्वं नाम १। यदि पश्च एव वर्तमानत्वम् ; तत् सर्वस्मिन् क्षणिके साध्ये सन्वस्यापि समानम् । साध्यधर्मवतः पक्षस्यापि सपक्षता चेत्; इह कः प्रद्रेषः ?। पक्षादन्यस्यैव सपक्षत्वे लोह-10 लेख्यं वज्रं पार्थिवत्वात् काष्टविद्तयत्र पार्थिवत्वमि लोहलेख्यतां वज्रे गमयेत् । अन्यथा-नुपपत्तेरभावाञ्चेति चेत्; इदमेव तर्हि हेतुलक्षणमस्तु । अपक्षधर्मस्यापि साधनत्वापत्ति-रिति चेत्; अस्तु यद्यविनाभावोऽस्ति, शर्कटोदये कृत्तिकोदयस्य, सर्वज्ञसद्भावे संवादिन उपदेशस्य गमकत्वदर्शनात् । काकस्य काष्ण्यं न प्रासादे धावल्यं विनानुपपद्यमान-मित्यनेकान्तादगमकम् । तथा, घटे चाक्षुपर्त्वं शब्देऽनित्यतां विनाप्युपपद्यमानमिति । 15 तम् श्रावणत्वादिरसाधारणोऽप्यनित्यतां व्यभिचरति । नतु कृतकत्वाच्छब्दस्यानित्यत्वे साध्ये पर्यायवद् द्रव्येऽप्यनित्यता प्राप्नोति । नैवम्, पर्यायाणामेवानित्यतायाः साध्य-त्वात्, अनुक्तमपीच्छाविषयीकृतं साध्यं भवतीति किं सम प्रस्मरति भवान् ?। ननु कुतकत्वानित्यत्वयोस्तादात्म्ये साधनवत् साध्यस्य सिद्धत्वम् , साध्यवच साधनस्य साध्यत्वं प्रसजति । सत्यमेतत् , किं तु मोहनिवर्तनार्थः प्रयोगः । यदाह-

#### "सादेरपि न सान्तत्वं व्यामोहायोऽधिगच्छति। साध्यसाधनतैकस्य तं प्रति स्यान्न दोषभाक ॥"

९ ४२. 'कॅारणं' यथा बाष्पभावेन मर्शकवर्तिरूपतया वा सन्दिद्धीमाने भूमेऽग्निः, विश्विष्टमेघोर्कतिर्वा वृष्टौ । कैंथमयमाबालगोपालाविपालाङ्गनादिप्रसिद्धोऽपि नोपलब्धः सूक्ष्मदिश्चेनापि न्यायवादिना ?। कार्रणिविशेषदर्शनाद्धि सर्वेः कार्यार्थी प्रवर्तते। स त 25 विशेषो ज्ञातव्यो योऽव्यभिचारी। कारणत्वनिश्चयादेव प्रवृत्तिरिति चेत्; अस्त्वसौ

अनिस्यत्वविपरीते नित्यत्वे अश्राव्यरूपः पूर्वे शब्दः पश्चात् कथं उचारणात् श्राव्यो जात इति बाधकः प्रमाणं तस्माचित्यत्वेऽघटमानकं श्रावण[ त्व ]मनित्यत्वं व्यवस्थापयति । २ सत्त्वमर्थकियाकारित्वम् । तचा-नित्यपक्ष एव घटत इति श्रावणत्वमपि सत्त्वमायातम् । १ -०तुत्वोपपत्तः-ता० । ४ गम्ये( य )शकटो-दयामावे कृतिकोदयात्। ५ कथित् पुरुषः सर्वभावसाक्षात्कर्ताऽस्ति अविसंवादिज्योतिर्ज्ञानान्यवानुपपतेः। 🧣 शब्दोऽनित्यः चाक्षुषत्वादित्यस्मित्रनुमाने शब्दानित्यतां विनाऽपि घटादौ बाक्षुषत्वमुपपद्यते इत्यन्यत्रोषपद्य-मानं शब्दस्यानित्यतां न साधयति । **७ रं**म विस्मन-डे०। ८ अनिस्यत्वम् । १० मश्चवर्ति - दे । ११ अयं धूमोऽग्नेः । १६ वृष्टिमीविनी विशिष्टमेचोत्रतेः । १६ वस्यायां वृष्टी । १४ सूरिराह। १५ अविकलकारणम्।

लिङ्गविशेषनिश्रयः प्रत्यक्षकृतैः, फले तु भाविनि नानुमानादन्यिभवन्धनमुत्पत्रयामः । किञ्चिद् व्यिभैचारात् सर्वस्य हेतोरहेतुत्वे कार्यस्यापि तथा प्रसङ्गः । बाष्पादेरकार्यत्वाभेति चेत्; अत्रापि यत् यतो न भवित न तत् तस्य कारणिमत्यदोषः । यथैव हि किञ्चित्
कारणमुहित्य किञ्चित्कार्यम्, तथैव किञ्चित् कार्यमुहित्य किञ्चित् कारणम् । यद्वदेवाजनकं
प्रति न कार्यत्वम् , तद्वदेवाजन्यं प्रति न कारणत्विमिति नानयोः किञ्चद्विशेषः । अपि 5
च रसादेकसामग्रयनुमानेन रूपानुमानिमच्छता न्यायवादिनेष्टमेव कारणस्य हेतुत्वम् ।
यदाह्व-

"एकसामग्र्येघीनस्य रूपादे रसतो गतिः । हेर्तुंघमीनुमानेन धूमेन्घनविकारवत् ॥" [प्रमाणवा॰ १. १०] इति ।

''गम्भीरगर्जितारम्भनिभिन्नगिरिगह्नराः।

त्वकुत्तां डिल्लतासङ्गपिशङ्गोत्तुङ्गविग्रहाः ॥" [न्यायम० १० १२९]

15

"रोत्तम्बगवत्तव्यात्ततमालमातिनारिवषः ।

वृष्टिं व्यभिचरन्तीह नैवंप्रायाः पयोमुचः ॥" ["वड्द० २०"] इति ।

४४. 'कार्यम्' यथा वृष्टौ विशिष्टनदीपूरः, कृशानौ धूमः, चैतन्ये प्राणादिः । पूरस्य वैशिष्ट्यं क्षेथं विज्ञायत इति चेत्; उक्तमत्र नैयायिकैः । यदाहुः-

"ग्रावर्तवर्तनाशालिविशालकलुषोद्कः।

20

कञ्चोलविकटास्फालस्कुँटफेनच्छटाङ्कितः।।

यहद्वहत्तरोबालफलगार्वेतसङ्कुतः।

नदीपुरविशेषोऽपि शार्कंपते न न वेदितुम् ? ॥" [न्यायम॰ ए॰ १३०]

इति धूमप्राणादीनामपि कार्यत्वनिश्रयो न दुष्करः । यदार्हुः-

"कार्य धूमो हुतभुजः कार्यधर्मानुवृत्तितः।

स अवंस्तद्भावेऽपि हेतुमत्तां विलङ्गयेत ॥" [ प्रमाणवा॰ १.३५ ]

25

१ प्रत्यक्षतः -मु.पा०। २ नावश्यं कारणानि कार्यवन्ति। ३ कार्यं गमकं। ४ यदाहुः -ता०। ५ यथा धूमादिमिक्रीयते तथानिनित्यव (१) विकारकर्ता दाहकोऽपि झायते। अयं रसो विशिष्टसामग्रीया(मा)न् वैशिष्ट्यस्यान्यथानुपपलेरिति कारणा(कार्या) द्विशिष्टसामग्रीझानं तस्याच रूपादिजनकत्वझानम्। ६ हेतुः कारणं तस्य धर्मो रूपादिजनकत्वं तस्यानुमानं तस्य लिङ्गात् परिच्छेदः। ७ सहकारिकारणम्। ८ साकस्यम-प्रतिवद्धस्वभावश्व। ९ हलधरावीनामपि। १० प्राणादि प्०ता०। ११ कथं झाय०-छै०। १२ यदाह -ता०। १३ -०स्फुटः फेन०-छै०। १४ शाड्बल -छै०। १५ शव्यते न निवै०-छै०। १६ यदाह -ता०। १७ कार्यधर्मः कारणे सित भवनम्, कारणाऽभावे बाऽमवनम्।

१ ४५. कारणाभावेऽपि कार्यस्य भावे अहेतुंत्वमन्यहेतुत्वं वा भवेत् । अहेतुत्वे सदा
सम्बमसन्त्वं वा भवेत् । अन्यहेतुत्वे दृष्टादन्यतोऽपि भवतो न दृष्टजन्यता अन्याभावेऽपि
दृष्टाद्भवतो नान्यहेतुकत्वमित्यहेतुकतैव स्यात् । तत्र चोक्तम्—"यस्त्वन्यतोऽपि
भवन्तुपरुष्यां न तस्य धूमत्वं हेतुभेदात् । कारणं च बह्विधूमस्य इत्युक्तम्।"

 अपि च—

"श्रिप्तिस्वभावः शक्रस्य मूर्द्धा यद्यप्रिरेव सः । श्रथानग्निस्वभावोऽसौ घूमस्तत्र कथं भवेत्।।" [प्रमाणवा॰ १.३७] इति ।

 § ४६. तथा चेतनां विनानुपपद्यमानः कार्यं प्राणादिरनुमापयित तां श्रावणत्व-मिवानित्यताम् , विपर्यये बाधकवशात्सन्त्रस्येवास्यापि व्याप्तिसिद्धेरित्युक्तप्रायम् । तम्र 10 प्राणादिरसाधारणोऽपि चेतनां व्यभिचरति ।

९४७. किंच, नान्वयो हेतो रूपं तदभावे हेत्वाभासाभावात् । विपक्ष एव सन् विरुद्धः, विपक्षेऽपि-अनैकान्तिकः, सर्वज्ञत्वे साध्ये वक्तृत्वस्यापि व्यतिरेकाभाव एव हेत्वाभासत्वे निमित्तम्, नान्वयसन्देह इति न्यायवादिनापि व्यतिरेकाभावादेव हेत्वाभासावुक्तौ । असाधारणोऽपि यदि साध्याभावेऽसिकति निश्चीयेत तदा प्रकारान्तराभावात्साध्यग्रपस्थापयकानेकान्तिकः स्यात् । अपि च यद्यन्वयो रूपं स्यात् तदा यथा विपक्षेकदेशृष्ट्तेः कथि इव्यतिरेकादगमकत्वम्, एवं सपक्षेकदेशृष्ट्तेरपि स्यात् कथि अदन्वयात् । यदाह-

#### "रूपं यद्यन्वयो हेतोव्येतिरेकवदिष्यते । स सर्पक्षोभयो न स्यादसपक्षोभयो यथा ॥"

20 सपक्ष एव सन्त्रमन्वयो न सपक्षे सन्त्रमेवेति चेत्; अस्तु, स तु व्यतिरेक एवेत्यस्मन्म-तमेवाङ्गीकृतं स्यात् । वयमपि हि प्रत्यपीपदाम अन्यथानुपपन्येकलक्षणो हेतुरिति ।

§ ४८. तथा, एकस्मित्रथें दृष्टेऽदृष्टे वा समवाय्याश्रितं साधनं साध्येन । तचैर्का-र्थसमवायित्वम् एकफलादिगतयो रूपरसयोः, शकटोदय-कृत्तिकोदययोः, चन्द्रोदय-समु-द्रष्ट्रद्योः, ष्टृष्टि-साण्डपिपीलिकाक्षोभयोः, नागवल्लीदाह-पत्रकोथयोः। तत्र 'एकार्थसमवायी' 25 रसो रूपस्य, रूपं वा रसस्य; नहि समानकालभाविनोः कार्यकारणमावः सम्भवति ।

§ ४९. ननु समानकालकार्यजनकं कारणमनुमास्यते इति चेत्; न तर्हि कार्य-मनुमितं स्यात् । कारणानुमाने सामध्यात् कार्यमनुमितमेव, जन्यामावे जनकत्वाभावा-

१ अहेतुकत्वम् । २ अग्नेरन्यो हेतुरस्य । ३ वा अन्य -हे० । वा भावयेत् अन्य० -मु-पा० । अ बल्भीकस्य । ५ न केवलं सपक्षे किन्तु विपक्षेऽपि । ६ सपक्षे उभयं सत्त्वमसत्त्वं वा यस्य । ७ समवाया-श्रितम्-ता० । ८ इदं फलं विशिष्टरूपवत् विशिष्टरसवत्त्वात् । इदं नभःखण्डं भाविशकटोद्यं कृतिकोदय-वस्त्वात् । अयं कालः समुद्रवृद्धिमान् चन्द्रोदयवत्त्वात् । एवम् अमेऽपि कालो धर्मा । ९ -- गतरूप० - हे० । २० कार्यरूपाद्मपकारणं झायते । तन्न कीदशम् १ । समानकालं यत्कार्यं रसलक्षणं तज्ञनकमनुनीयते ।

दिति चेत्; इन्तैवं कारणं कार्यस्यानुमापकमित्यनिष्टमापद्येत । शकेटोदयकृत्तिकोदया-दीनां तु यथाऽविनाभावं साध्यसाधनभावः । यदाह-

> "एकार्थसमबायस्तु यथा येषां तथैव ते। गमका गमकस्तन्न ग्रकटः कृत्तिकोदितेः॥"

एवमन्येष्विप साधनेषु वाच्यम् । ननु कृतकत्वानित्यत्वयोरेकार्थसमवायः कस्मान्ने- 5 व्यते ?; न, तयोरेकत्वात् । यदाह-

''भ्राचन्तापेक्षिणी सत्ता कृतकत्वमनित्यता। एकैव हेतुः साध्यं च द्वयं नैकाश्रयं ततः॥'' इति।

५०. स्वभावादीनां चतुर्णां साधनानां विधिसाधनता , निषेधसाधनत्वं तु
 विरोधिनः । स हि स्वसिश्वधानेनेतरस्य प्रतिषेधं साधयित अन्यथा विरोधासिद्धेः ।

६ ५१. 'च'शब्दो यत एते स्वभावकारणकार्यव्यापका अन्यथानुपपन्नाः स्वसाध्यमुपस्थापयन्ति ततं एव तदभावे स्वयं न भवन्ति, तेषामनुपलिब्धरप्यभावसाधनीत्याह ।
तत्र स्वभावानुपलिब्धर्यथा नात्र घटः, द्रष्टुं योग्यस्यानुपलब्धेः । कारणानुपलिब्धर्यथा
नात्र धृमोऽग्न्यभावात् । कार्यानुपलिब्धर्यथा नात्राप्रतिबद्धसामध्यानि धृमकारणानि
सन्ति धूमाभावात् । व्यापकानुपलिब्धर्यथा नात्र शिंशपा वृक्षाभावात् ।

 ५२. विरोधि तु प्रतिषेध्यस्य तत्कार्यकारणव्यापकानां च विरुद्धं विरुद्ध-कीर्यं च । यथा न शीतस्पर्शः, नाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि शीतकारणानि, न रोमहर्षविशेषाः, न तुषारस्पर्शः, अग्नेर्धृमाद्वेति प्रयोगनानात्विमिति ॥ १२ ॥

५३. साधनं लक्षयित्वा विभज्य च साध्यस्य लक्षणमाह-

### सिषाधयिषितमसिद्धमबाध्यं साध्यं पक्षः ॥१३॥

§ ५४. साधियतुमिष्टं 'सिषाधियिषितम्' । अनेन साधियतुमिनष्टस्य साध्यत्वच्यव-च्छेदः, यथा वैशेषिकस्य नित्यः शब्द इति शास्त्रोक्तत्वाह्यशेषिकेणाभ्युपगतस्याप्याका-शगुणत्वादेनं साध्यत्वम्, तदा साधियतुमिनष्टत्वात् । इष्टः पुनरनुक्तोःपि पक्षो भवति, यथा परार्थाश्रक्षुरादयः सङ्घातत्वाच्छयन।श्चनाद्यङ्गवदित्यत्र परार्था इत्यात्मार्थाः । बुद्धि-मत्कारणपूर्वकं श्वित्यादि कार्यत्वादित्यत्राऽशरीरसर्वज्ञपूर्वकत्वमिति ।

६ ५५. 'असिद्धम्'इत्यनेनानध्यवसाय-संश्चय-विपर्ययविषयस्य वस्तुनः साध्यत्वम्, न सिद्धस्य यथा श्रावणः शब्द इति । "नानुपत्तबधे न निर्णीते न्यायः प्रवर्तते" [न्यायभा १०१०] इति हि सर्वपार्षदम् ।

६ ५६. 'अबाध्यम्' इत्यनेन प्रत्यक्षादिबाधितस्य साध्यत्वं मा भूदित्याह। एतत् साध्यस्य लक्षणम् । 'पक्षः' इति साध्यस्यैव नामान्तरमेतत् ॥१३॥

१ शकटोदये प्रत्यक्षे सति कृत्तिकोदयस्यापि प्रत्यक्षत्वात् नानुमानतस्तदवगमः । २ एकार्थसमवायिनो व्यापका इति । ३ अन्यथानुपपक्रत्वादेव । ४ धूमाभावाद्वा व्याप-ता०। ५ कार्य यथा -हे०। ६ परार्था बुद्धि - हे०। ७ - ० पूर्व क्षि० -हे०। ८ इत्याह ।

20

25

30

15

# ६ ५७. अबाध्यग्रहणव्यवच्छेद्यां बाघां दर्शयति-प्रत्यक्षानुमानागमलोकस्ववचनप्रतीतयो बाघाः ॥१४॥

६ ५८. प्रत्यक्षादीनि तैद्विरुद्धार्थीपस्थापनेन बाधकत्वात् 'बाधाः'। तत्र प्रत्यक्षबाधा यथा अनुष्णीऽभिः, न मधु मधुरम्, न सुगन्धि विदलन्मालतीम्रुकुलम्, अचाक्षुषो

घटः, अश्रावणः शब्दः, नास्ति बहिरर्थ इत्यादि। अनुमानबाधा यथा सरोम इस्ततलम्,
नित्यः शब्द इति वा। अत्रानुपलम्मेन कृतकत्वेन चानुमानबाधा। आगमबाधा यथा
प्रेन्याऽसुखप्रदो धर्म इति। परलोके सुखप्रदत्वं धर्मस्य सर्वागमसिद्धम्। लोकबाधा यथा
श्रुचि नरशिरःकपालमिति। लोके हि नरशिरःकपालादीनामश्रुचित्वं सुप्रसिद्धम्। स्ववचनबाधा यथा माता मे वर्न्ध्येति। प्रतीतिबाधा यथा अचन्द्रैः शशीति। अत्र शशिनश्र
10 नद्रश्चद्वाच्यत्वं प्रतीतिसिद्धमिति प्रतीतिबाधा ॥१४॥

९ ५९. अत्र साध्यं धर्मः, धर्मधर्मिसप्रुदायो वेति संशयव्यवच्छेदायाह-साध्यं साध्यधर्मविशिष्टो धर्मी, काचित्तु धर्मः ॥१५॥

 ६०. 'साध्यम्' साध्यश्रव्दवाच्यं पश्चश्रव्दामिध्यमित्यर्थः । किमित्याह 'साध्य-धर्मेण' अनित्यत्वादिना 'विशिष्टो धर्मी' श्रव्दादिः । एतत् प्रयोगकार्लापेश्चं साध्यश्रव्दवा-ग्वाह्य । 'क्वित्तु' व्याप्तिग्रहणकाले 'धर्मः' साध्यश्रव्देनोच्यते, अन्यथा व्याप्तेरघटनात् । निह धूमदर्शनात् सर्वत्र पर्वतोऽग्रिमानिति व्याप्तिः श्रक्या कर्तुं प्रमाणविरोधादिति।।१५॥ धर्मिस्वरूपनिरूपणायाह--

### धर्मी प्रमाणसिद्धः ॥१६॥

६ ६१. 'प्रमाणैः' प्रत्यक्षादिभिः प्रसिद्धो 'धर्मी' भवति यथाग्निमानयं देश इति। अत्र
हि देशः प्रत्यक्षेण सिद्धः। एतेन-"सर्व एवार्नुमानानुमेथैव्यवहारो बुद्ध्यारूढेन धर्मधर्मिन्पायेन, न बहिः सद्सत्त्वमपेक्षते' इति सौगतं मतं प्रतिक्षिपति। नहीयं विकल्पबुद्धिरन्तर्वहिर्वाऽनासादितालम्बना धर्मिणं व्यवस्थापयति, तर्देवास्तवत्वे तर्दीधा-रसाध्यसाधनयोरिप वास्तवत्वानुपपत्तेः त्तृंवृद्धेः पारम्पर्येणापि वस्तुव्यवस्थापकत्वायो-गात्। ततो विकल्पेनान्येन वा व्यवस्थापितः पर्वतादिविष्यमावं भजनेव धर्मितां प्रति25 पद्यते। तथा च सति प्रमाणसिद्धस्य धर्मिता युक्तैव ॥१६॥

१ साध्यः । २ कृतकत्वादिति हेतुः । ३ विचित्ररसप्रभवत्वात् अनेकरससंयोगवत् । ४ लतेक-देशत्वात् पत्रवत् । ५ स्पादत्यन्तन्यतिरिक्तवात् वाधुवत् । ६ यधावस्थेन रूपेणाप्रतिभासमानत्वात् यदित्त तद्यवावस्थितरूपेणाप्रतिभासमानमपि नास्ति यथा ज्ञानम् । ७ शरीरावयवत्वात् वाडुवत् । ६ वन्त्यास्त्री-समानाज्ञत्वात् । ६ चन्द्रशब्दवाच्यः शशी न भवति आकाशोदितत्वात् सूर्यवत् । १० -०लापेक्यं नताः । ११ साधनम् । १२ साध्यम् । १३ -०नेयस्य व्य०ताः । १४ धर्मिणः । १५ स धर्मी आधारो ययोः । १६ तद्वदेविकल्पज्ञानस्य ।१७ निर्विकल्पकं प्राप्तविषयम् , तद्विकल्पोऽपि प्राप्तविषय इति । एवलस्यणपारम्पर्येणापि ।

§ ६३. अपवादमाह-

## बुद्धिसिद्धोऽपि ॥१७॥

- § ६४. नैकान्तेन प्रमाणसिद्ध एव धंर्मी किंतु विकल्पबुद्धिप्रसिद्धोऽपि धर्मी भवति। 'अपि' शब्देन प्रमाण-बुद्धिभ्याग्रुमाभ्यामपि सिद्धो धर्मी भवतीति दर्श्वयति। तत्र बुद्धिसिद्धे धर्मिणि साध्यधर्मः सन्त्वमसन्त्वं च प्रमाणबलेन साध्यते यथा अस्ति 5 सर्वज्ञः, नास्ति षष्ठं भूतमिति।
- § ६५. ननु धर्मिणि साक्षादसित भावाभावोभयधर्माणामसिद्धविरुद्धानैकान्तिक-त्वेनानुमानविषयत्वायोगात् कथं सत्त्वासत्त्वयोः साध्यत्वम् १। तदाह-"नौसिद्धे भावधर्मोऽस्ति व्यभिचार्युभयाश्रयः।

विरुद्धो धर्मोऽभावस्य सा संसा साध्यते कथम् १॥" [ प्रमाणवा ० १.१९२-३] इति । 10

- ६ ६६. नैवंम्, मानसप्रत्यक्षे भावरूपस्यैव धर्मिणः प्रतिपन्नत्वात्। न च तत्सिद्धौ तत्स्र्रेंवस्यापि प्रतिपन्नत्वाद् व्यर्थमनुमानम् , तेंद्रस्युपेतमपि वैयात्याद्यो न प्रति-पद्यते तं प्रत्यनुमानस्य साफल्यात् । न च मानसङ्गानात् खरविषाणादेरपि सद्भावस-म्भावनातोऽतिप्रसङ्गः, तज्ज्ञानस्य बाधकप्रत्ययविष्ठावितसत्ताकवर्रतेविषयतया मानस- 15 प्रत्यक्षाभासत्वात् । कथं तर्हि षष्ठभूतादेधर्मित्वमिति चेत्; धर्मिप्रयोगकाले बाधक-प्रत्ययानुद्यात्सच्चसम्भावनोपपत्तेः। न च सर्वज्ञादौ साधकप्रमाणासत्त्वेन सन्वंसंग्रीतिः, सुनिश्चिताऽसम्भवद्वाधकप्रमाणत्वेन सुखाँदावित्र सन्वनिश्चयात्तत्र संग्रयायोगात्।
- § ६७. उभयसिद्धो धर्मी यथा अनित्यः श्रन्द इति । निह प्रत्यक्षेणार्वाग्दर्शि-भिरिनिर्यंतिदिग्देशकालाविन्छकाः सर्वे श्रन्दाः शक्या निश्चेतुमिति शन्दस्य प्रमाणबुद्ध्यु- 20 भयसिद्धता तेनानित्यत्वादिर्धर्मः प्रसार्ध्यत इति ॥ १७॥
- § ६८. ननु दृष्टान्तोऽप्यनुमानाङ्गतया प्रतीतः । तत् कथं साध्यसाधने एवानुमा-नाङ्गम्रक्ते न दृष्टान्तः ?, इत्याह-

### र्नं दृष्टान्तोऽनुमानाङ्गम् ॥ १८ ॥

६ ६९. 'दृष्टान्तः' वक्ष्यमाणलक्षणो नानुमानस्य 'अङ्गम्' कारणम् ॥ १८ ॥ 25 ६ ७०. कृत इत्याह—

### साधनमात्रात् तत्सिद्धेः ॥ १९ ॥

 ९ ७१. दृष्टान्तरिहतात्साध्यान्यथानुपपत्तिलक्षणात् 'साधनात्' अनुमानस्य साध्य-प्रतिपत्तिलक्षणस्य भावाश दृष्टान्तोऽनुमानाङ्गमिति ।

१ धर्मा भवति किं-डे॰ । २ अविसंवादिज्योतिर्ज्ञानान्ययानुपपत्तः । ३ उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धेः । अहेत्नाम् । ५ धर्मिण । ६ हेतुरुभयधर्मः । ७ विरुद्धधर्मो -मु॰ । विरुद्धोऽधर्मो -डे॰ । ८ सत्ता सार्वज्ञी । ९ मैवम्-डे॰ । १० धर्मिणः । ११ सत्त्वम् । १२ विषयाणाम् । १३ सन्देहः । १४ सुसादिवन्न सत्त्व॰ मुन्पा॰ । १५ प्रमातृमिः । १६ -०रनियतदिग्दर्शिभिनियतदिग्देश -डे॰ । १७ किं सिद्धम् १ ।१८ प्रसाध्य इति-ता॰ । १९ अष्टादशमेकोनविंशतितमं च स्त्रद्वयं ता-मू॰ प्रतौ मेदकविहं विना सहैव लिखितं दस्यते । अत्रास्माकमपि द्वयोरेकत्वं सुवारु भाति-सम्पा॰ ।

६ ७२. में हि साध्यप्रतिपत्तौ वा, अविनाभावग्रहणे वा, व्याप्तिस्मरणे वोपयुज्येत ?। न तावत प्रथमः पक्षः, यथोक्तादेच हेतोः साध्यप्रतिपत्तेरुपपत्तेः । नापि द्वितीयः, विपंक्षे बाधकादेवाविनाभावग्रहणात् । किंच, व्यक्तिरूपो दृष्टान्तः । स कथं साकल्येन व्याप्ति गमयेत ?। व्यक्तयन्तरेषु व्यास्यर्थं दृष्टान्तान्तरं मृग्यम्। तस्यापि व्यक्तिरूपत्वेन 5 साकल्येन व्याप्तेरवधारयितुमञ्जन्यत्वादपरापरदृष्टान्तापेक्षायामनवस्था स्यात् । नापि तृतीयः, गृहीतसम्बैन्धस्य साधनदर्शनादेव व्याप्तिस्मृतेः । अगृहीतसम्बन्धेस्य दृष्टान्ते-उप्यस्मरणात् उपलब्धिपूर्वकत्वात् स्मरणस्येति ॥ १९ ॥

७३. द्रष्टान्तस्य लक्षणमाह—

# स ज्याप्तिद्र्शनभूमिः ॥२०॥

६ ७४. 'स' इति दृष्टान्तो लक्ष्यं 'च्याप्तिः'लश्चितरूपा 'दर्शनम्' परस्मै प्रतिपादनं 10 तस्य 'भूमिः'आश्रय इति लक्षणम् ।

९ ७५ ननु यदि दृष्टान्तोऽनुमानाङ्गं न भवति तर्हि किमथे लक्ष्यते १ । उच्यते । परार्थातुमाने बोध्यातुरोधादापवादिकस्योदाहरणस्यातुज्ञास्यमानत्वात् । तस्यं च दृष्टा-न्तामिधानरूपत्वादुपपन्नं दृष्टान्तस्य लक्षणम् । प्रमातुरपि कस्यचित् दृष्टान्तदृष्टबहि-15 व्याप्तिबलेनान्तव्याप्तिप्रतिपत्तिभवतीति स्वार्थानुमानपर्वण्यपि दृष्टान्तलक्षणं नानुप-पन्नम् ॥ २०॥

§ ७६. तद्विभागमाह-

## से साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां द्वेषा ॥२१॥

🖇 ७७. स द्रष्टान्तः 'साधर्म्येण' अन्वयेन 'वैधर्म्येण' च व्यतिरेकेण भवतीति 20 द्विप्रकारः ॥२१॥

> § ७८. साधर्म्यदृष्टान्तं विभजते-साधनधर्मप्रयुक्तसाध्यधर्मयोगी साधर्म्यदृष्टान्तः ॥२२॥

९०९. सार्धनथर्मेण प्रयुक्तो न तु काकतालीयो यः साध्यधर्मस्तद्वान् 'साधर्म्य-दृष्टान्तः'। यथा कृतकत्वेनानित्ये शब्दे साध्ये घटादिः ॥२२॥

६ ८०. वैधर्म्यदृष्टान्तं व्याच्छे-25

30

#### साध्यधर्मनिवृत्तिप्रयुक्तसाधनधर्मनिवृत्तियोगी वैधर्म्यदृष्टान्तः ॥२३॥

र् ८१. साध्यधर्मनिष्टस्या प्रयुक्ता न यथाकश्रश्चत् या साधनुधर्मनिष्टत्तिः तद्वान् 'वैधर्म्यदृष्टान्तः'। यथा कृतकत्वेनानित्ये शब्दे साध्ये आकाशादिरिति ॥२३॥

इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायाः प्रमाणमीमांसायास्तद्वृत्तेश्च

#### प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयमाहिकम् ॥

<sup>🤾</sup> द्रष्टान्तः । २ वर्तमानस्य हेतोः। 🏖 पुंसः । 😮 पुंसः । ५ सति । ६ दर्शनम् । ७ शिष्य० । ८ अनुमंस्य-मानत्वात् । ९ उदाहरणस्य । १० प्रस्तावे । ११ ता-मू०-सं-मू०-प्रत्योः सन्नतिकताडपत्रीयसूत्रे च 'स' नास्ति । १२ साधनमेव धर्मः । १३ कृतः । १४ साध्यो धर्म०-डे० । १५ इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविर्वितायां प्रमाणमीमांसायां प्रथमस्यायस्य द्वितीयमाहिकम्। प्रथमोऽध्यायः समाप्तः-ता-मृ०। इत्याः द्वितीया-हिकम् । प्रथमाध्यायः---सं-मू० ।

### ॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥

- § १. लक्षितं स्वार्थमनुमानमिदानीं क्रमप्राप्तं परार्थमनुमानं लक्षयित-यथोक्तसाधनाभिधानजः परार्थम् ॥ १ ॥
- § २. 'यथोक्तम्' स्वनिश्वितसाध्याविनाभावैकलक्षणं यत् 'साधनम्' तस्याभिधानम्। अभिधीयते परस्मै प्रतिपाद्यते अनेनेति 'अभिधानम्' वचनम् , तस्माजातः सम्यगर्थ-निर्णयः 'परार्थम्' अनुमानं परोपदेशापेक्षं साध्यविज्ञानमित्यर्थः ॥१॥
  - § ३. नतु वचनं परार्थमनुमानमित्याहुस्तत्कथमित्याह-

#### वचनमुपचारात्॥ २॥

- § ४. अचेतनं हि वचनं न साक्षात्प्रमितिफलहेतुरिति न निरुपचरितप्रमाण-भावभाजनम्, ग्रुख्यानुमानहेतुत्वेन तूपचरितानुमानाभिधानपात्रंतां प्रतिपद्यते । उपचार-श्रात्र कारणे कार्यस्य । यथोक्तसाधनाभिधानात् तद्विषया स्पृतिरुत्पद्यते, स्पृतेश्वानुमा- 10 नम्, तस्मादनुमानस्य परम्परया यथोक्तसाधनाभिधानं कारणम्, तस्मिन् कारणे वचने कार्यस्यानुमानस्योपचारः समारोपः क्रियते । ततः समारोपात् कारणं वचनमनुमान-शब्देनोच्यते । कार्ये वा प्रतिपादकानुमानजन्ये वचने कारणस्यानुमानस्योपचारः । वचनमौपचारिकमनुमानं न ग्रुख्यमित्यर्थः ।
- ६५. इह च ग्रुख्यार्थवाधे प्रयोजने निमित्ते चोपँचारः प्रवर्तते । तत्र ग्रुख्यो- 15 दर्शः साक्षात्प्रमितिफलः सम्यगर्थनिर्णयः प्रमाणश्चेन्द्रसमानाधिकरणस्य परार्थानुमान- शन्द्रस्य, तस्य वाधा, वचनस्य निर्णयत्वानुपपत्तेः । प्रयोजनम् अनुमानावयवाः प्रति- ज्ञादय इति शास्त्र न्यवहार एव, निर्णयात्मन्यनंशे त्व्यवहारानुपपत्तेः । निर्मित्तं तु निर्ण- यात्मकानुमानहेतुत्वं वचनस्येति ॥ २ ॥

# तद्देधा ॥ ३॥

20

5

- § ६. 'तद्' वचनात्मकं पराशीतुमानं 'द्वेघा' द्विप्रकारम् ॥ ३ ॥
- § ७. प्रकारमेदमाह-

# तथोपपत्यन्यथानुपपत्तिभेदात्॥ ४॥

१ प्रथमं द्वितीयं च स्त्रद्वयं ता-मृ० प्रतौ सेदकचित्तं विना सहैव लिखितं इत्यते। २ यद्या उक्तम् । ३ अनुमानशब्दवाच्यताम् । ४ मुख्यार्थस्योपचारः । ५ -० शब्दः समा -०डे० । ६ अनिर्माणवक इव इत्यत्र मुख्यार्थो दाहकत्वम् , वर्जनीयत्वबुद्धिः प्रयोजनम् , शाब्दप्रशृतौ निमित्तसुपतापकत्वम् । ७ परार्थानुमाने । ८ पूर्वोक्त० । ९ प्रवृतौ ।

15

20

§ ८. 'तथा' साध्ये सत्येव 'उपपत्तिः' साधनस्येत्येकः प्रकारः । 'अन्यथा' साध्या-भावे 'अनुपपत्तिः'चेति द्वितीयः प्रकारः । यथा अग्रिमानयं पर्वतः तैथेव धूमवन्त्वोपपत्तेः, अन्यथा धूमवन्त्वानुपपत्तेर्वा । एतावन्मात्रकृतः परार्थानुमानस्य भेदो न पारमार्थिकः स इति भेदपदेन दर्शयति ॥ ४ ॥

§ ९. एतदेवाह-

#### नानयोस्तात्पर्ये भेदः ॥ ५ ॥

§ १०. 'नैं' 'अनयोः'तथोषपत्त्यन्यथानुषपत्तिह्नपयोः प्रयोगप्रकारयोः 'तार्त्परें' 'यत्त्परः दाब्दः स दाब्दार्थः' इत्येवंलक्षणे तत्परत्वे, 'भेदः' विशेषः । एतदुक्तं भवति अन्यदंभिधेयं शब्दस्यान्यत्प्रकाश्यं प्रयोजनम् । तत्राभिधेयापेक्षया वाचकत्वं भिद्यते, प्रकाश्यं त्वभिक्षम्, अन्वये कथिते व्यतिरेकगतिव्यतिरेके चान्वयगतिरित्युभयत्रापि साधनस्य साध्याविनाभावः प्रकाश्यते । न च यत्राभिधेयभेदस्तत्र तात्पर्यभेदोऽपि । निर्धि पीनो देवदत्तो दिवा न श्रङ्क्ते, पीनो देवदत्तो गत्रौ श्रङ्क्ते इत्यनयोशिक्ययोर-भिधेयभेदोऽस्तीति तात्पर्येणापि भेर्त्तव्यमिति भीवः ॥५॥

§११. तात्पर्यामेदस्यैव फलमाह-

#### अत एव नोभयोः प्रयोगः ॥ ६ ॥

६ १२. यत एव नानयोस्तात्पर्ये भेदः 'अत एव नोभयोः' तथोपपत्त्यन्यथानुषप-त्त्योर्धुगपत् 'प्रयोगः' युक्तः । व्याध्युपदर्शनाय हि तथोपपत्त्यन्यथानुपपत्तिभ्यां हेतोः प्रयोगः क्रियते । व्याध्युपदर्शनं चैकयैव सिद्धमिति विफलो द्वयोः प्रयोगः। यदाह-

#### "हेतोस्तथोपपरया वा स्यात्प्रयोगोऽन्यथापि वा । हिविधोऽन्यतरेणापि साध्यसिद्धिर्भवेदिति ॥" [न्याया॰ १०]

६१३ ननु यद्येकेनैव प्रयोगेण हेतोर्व्याध्युपदर्शनं कृतमिति कृतं विफलेन द्वितीयप्रयोगेणः तर्हि प्रतिज्ञाया अपि मा भूत् प्रयोगो विफलत्वात् । निह प्रतिज्ञामात्रात् कैश्विदर्थं प्रतिपद्यते, तथां सित हि विप्रतिपत्तिरेव न स्यादित्याह-

# विषेयोपदर्शनार्थं तु प्रतिज्ञा ॥७॥

25 ६१४. 'विषयः' यत्र तथोपपत्त्यान्यथानुपपत्त्या वा हेतुः स्वैसाध्यसाधनाय प्रार्थ्यते, तस्य 'उपदर्शनम्' परप्रतीतावारोपणं तद्ये पुनः 'प्रतिज्ञा' प्रयोक्तव्येति शेषः ।

१ अग्निमस्वे सत्येव । २ -०क इति ०-डे० । ३ डे० प्रतौ 'न' नास्ति । ४ यः शब्दस्य परार्थस्तम् ता-त्यंभिति भावः । ५ यः परः प्रकृष्टोऽथीऽस्य । ६ शब्दस्यार्थः -ता० । ७ (१) यस्तथोपपत्त्या विधिर्वाच्यः अन्यथानुपपत्त्या तु निषेधः । ≡ निति(१) शेषः । ६ स्त्रार्थस्य । १० कविदर्थ-ता० । १९ प्रतिक्रामात्राद-र्थप्रतिपत्तः । १२ विषयप्रद० -ता-मू० । १३ स्वसाध०-डे० ।

- § १५. अयमर्थः—परप्रत्यायनाय वचनप्रचारयता प्रेक्षावता तदेव परे बोधियतव्या यद्वुभुत्सन्ते । तथासत्यनेन बुभुत्सिताभिधायिना परे बोधिता भवन्ति । न
  खल्वश्वान् पृष्टो गवयान् बुवाणः प्रष्टुरवधेयवचनो भवति । अनवधेयवचनश्च कथं प्रतिपादको नाम १। यथा च शैक्षो भिश्चणाचचक्षे—भोः शैक्ष, पिण्डंपातमाहरेति । स—एवमाचरामीत्यनभिधाय यदा तद्धं प्रयतते तदाऽस्मै कुध्यति भिश्चः—आः शिष्याभास भिश्चले- ६
  द, अस्मानवधीरयसीति विश्ववाणः । एवमनित्यं शब्दं बुभुत्समानाय अनित्यः शब्द इति
  विषयमनुपद्ध्यं यदेव किश्चिदुच्यते—कृतकत्वादिति वा, यत् कृतकं तदनित्यमिति वा,
  कृतकत्वस्य तथेवोपपत्तेरिति वा, कृतकत्वस्यान्यथानुपपत्तेरिति वा, तत् सर्वमर्स्यानपेक्षितमापात्तोऽसम्बद्धाभिधानबुद्धाः, तथा चानविहितो न बोद्धुमर्हतीति ।
- १६. यत् कृतकं तत् सर्वमनित्यं यथा घटः, कृतकश्च श्रब्द इति वचनमर्थसामध्यें- 10 नैवापेक्षितशब्दानित्यत्वनिश्वायकमित्यवधानमत्रेति चेत्; न, परस्पराश्रयात्। अवधाने हि सत्येतो उर्थनिश्चयः, तस्में चावधानमिति । न च पर्षत्प्रतिवादिनौ प्रमाणीकृतवेंदिनौ यदेतें द्वचनसम्बन्धाय प्रयतिष्येते। तथार्सति न हेत्वाद्यपेक्षेयौँताम्, तदवर्षनादेव तदर्थनिश्चयात्। अनित्यः शब्द इति त्वपेक्षिते उक्ते कृत इत्याशङ्कायां कृतकत्वस्य तथैवोपपत्तेः कृतकत्वस्यान्यथानुपपत्तेर्वेत्युपतिष्ठते, तदिदं विषयोपदर्श्वनार्थत्वं प्रतिज्ञाया इति ॥७॥ 15
- \$१७. ननु यत् कृतकं तदिनत्यं यथा घटः, कृतकश्च शब्द इत्युक्ते गम्यत एतद् अनित्यः शब्द इति, तस्य सामर्थ्यलब्धत्वात्, तथापि तद्वचने पुनक्कत्वप्रसङ्गात्, "अर्थादापन्नस्य स्वदाब्देन पुनर्वचनं पुनरुक्तम्" [न्यायस्य ५. १० १०]। आह च- डिण्डिकेरागं परित्यज्याक्षिणी निमीच्य चिन्तय तावत् किमियते प्रैतीतिः स्यास्रवेति, भावे किं प्रपञ्चमाख्या" [हेत्र परिष् १] इत्याह-

# गम्यमानत्वेऽपि साध्यधर्माधारसन्देहापनोदाय धर्मिणि पक्षधर्मोपसंहारवत् तदुपपत्तिः ॥ ८ ॥

§ १८. साध्यमेव धर्मस्तस्याधारस्तस्य सन्देहस्तद्पनोदाय-यः कृतकः सोऽनित्य इत्युक्तेऽपि धर्मिविषयसन्देह एव-किमनित्यः शब्दो घटो वेति १, तिन्नराकरणाय गम्य-मानस्यापि साध्यस्यै निर्देश्चो युक्तः, साध्यधर्मिणि साधनधर्मावबोधनाय पक्षधर्मोप- 25

१ मैक्षान्तम् । २ -०पानमा०-डे० । ३ करोमि । ४ पिण्डपानार्थम् । ५ -०ति बुवा०-ता० । ६ निन्दन् । ७ शब्दलक्षणम् । ८ प्रतिपाद्यस्य । ८ प्रथमतः । १० असावधानः । ११ वचनात् । १२ -०८थं नि०-डे० । १३ अर्थनिश्वयात् । १४ प्रमाणीकृते वादी यकाभ्याम् । १५ वादि० । १६ प्रमाणीकृतवादित्वेऽपि सित । १७ परित्रितिवादिनौ । १८ तच्छब्देन् वादी । १८ तद्वचना०-ता० । २० सामर्थ्यात् । २१ डिण्डिको नाम रक्तवर्णो मृषकिवशेषः । तद्वत् रागं रिक्तमानं नेत्रगतां परित्यज्य नेत्रे विमलीकृत्येत्यर्थः-मु-टि० । डिण्डिका हि प्रथमनामलिखनं विवादं कुर्वन्ति । २२ निर्माल्य-डे०। २३-०यता मतुक्तेन प्र०-डे०। २४ अनित्यत्वस्य । २५ प्रतितिभावे । २६ सिषाधयिषितधर्मविशिष्टस्य धर्मिणः ।

संद्वारवचनवत् । यंथा हि साध्यव्याप्तसाधनदर्शनेन तदाधारावगताविप नियतधर्मिसम्ब-निधताप्रदर्शनार्थम्—कृतकश्च शब्द इति पश्चधर्मीपसंद्वारवचनं तथा साध्यस्य विशिष्ट-धर्मिसम्बन्धितावबोधनाय प्रतिज्ञावैचनमप्युपपद्यत एवेति ॥ ८ ॥

§ १९. ननु प्रयोगं प्रति विप्रतिपद्यन्ते वादिनः, तथाहि-प्रतिज्ञाहेत्दाहरणानीति 5 त्र्यवयवमनुमानमिति साङ्ख्याः । सहोपनयेन चतुरवयवमिति मीमांसकाः । सह-निगमनेन पञ्चावयवमिति नैयायिकाः। तदेवं विप्रतिपत्तौ कीद्दशोऽनुमानप्रयोग इत्याह-

## एतावान् प्रेक्षप्रयोगः ॥ ९ ॥

- §२०. 'एतावान्' एव यदुत तथोपपत्त्यान्यथातुपपत्त्या वा युक्तं साधनं प्रतिज्ञा च ।
  10 'प्रेक्षाय' प्रेक्षावते प्रतिपाद्याय तदवबोधनार्थः 'प्रयोगः' न त्वधिको यथाहुः साङ्ख्याद्यः,
  नापि हीनो यथाहुः सौगताः-''विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवतः'' [प्रमाणवा॰
  १.२८] इति ॥९॥
- ९२१. नजु परार्थप्रवृत्तैः कारुणिकैर्यथाकथश्चित् पैरे प्रतिबोधियतव्या नासम्-वस्थोपन्यासैरमीपा प्रतिभाभङ्गः करणीयः, तिक्षम्रच्यते एतावान् प्रक्षप्रयोगः ?, इत्या-15 शङ्कच द्वितीयमपि प्रयोगक्रमम्रुपदर्श्वयति—

### बोध्यानुरोधात्प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानि पञ्चापि ॥१०॥

§ २२. 'बोध्यः' शिष्यस्तस्य 'अनुरोधः' तद्वबोधनप्रतिज्ञापारनन्त्र्यं तस्मात्, प्रति-ज्ञादीनि पश्चापि प्रयोक्तव्यानि । एतानि चावयवसञ्ज्ञया प्रोच्यन्ते । यद्श्वपादः—"प्रतिज्ञा-हेतृदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः" [न्यायस्० १०१० ३२] इति । 'अपि' शब्दात् प्रति-20 ज्ञादीनां शुद्धयश्च पश्च बोध्यानुरोधात् प्रयोक्तव्याः । यच्छ्रीमद्रबाहुस्वामिपूज्यपादाः—

"कत्थइ पत्रावयवं दसहा वा सब्बहा ण पडिकुट्टं ति ॥"

[ दश० नि०५० ]

§२३. तत्र प्रतिज्ञाया लक्षणमाह-

#### साध्यनिदेंशः प्रतिज्ञा ॥११॥

**९२५. हेतुं लक्ष्यति**-

### साधनत्वाभिव्यञ्जकविभक्त्यन्तं साधनवचनं हेतुः ॥ १२ ॥

१ तथाहि-डे॰। २ सामान्यतः साधनधर्माधारावव(ग)तिः। ३ --०ज्ञानवच०-डे॰। ४ यदाहु:-डे॰। ५ "तन्त्राबहेतुमाचौ हि रष्टान्ते तद्येदिनः। ख्याप्येते"। ६ परे बोध० -डे॰। ७ परेषाम्। ८ प्रतिभक्षः-डे॰। प्रतीतिभक्षः -सु॰। ६ -०वान् प्रयो०-ता॰।

§ २६. साधनत्वाभिव्यक्षिका विभक्तिः पञ्चमी तृतीया वा तंदन्तम्, 'साधनस्य' उक्तलक्षणस्य 'वचनम्' हेतुः । धूम इत्यादिरूपस्य हेतुत्विनराकरणाय प्रथमं पदम् । अव्याप्तवचनहेतुत्विनराकरणाय द्वितीयमिति । स द्विविधस्तथोपपस्यन्यथानुपपित्तभ्याम् , तद्यथा धूमस्य तथैवोपपत्तेर्धृमस्यान्यथानुपपत्तेर्वेति ॥ १२ ॥

§२७. उदाहरणं लक्षयति-

5

#### दृष्टान्तवचनमुदाहरणम् ॥१३॥

§ २८. 'दृष्टान्तः' उक्तलक्षणस्तत्प्रतिपादकं 'वचनम्' 'उदाहरणम्' तदिष द्विविधं दृष्टान्तभेदात् । साधनधर्मप्रयुक्तसाध्यधर्मयोगी साधर्म्यदृष्टान्तस्तस्य वचनं साधर्म्यो-दाहरणम्, यथा यो धूमवान् सोऽग्निमान् यथा महानसप्रदेशः । साध्यधर्मनिष्टत्ति-प्रयुक्तसाधनधर्मनिष्टत्तियोगी वैधर्म्यदृष्टान्तस्तस्य वचनं वेधर्म्योदाहरणम्, यथा 1 योऽग्निनिष्टत्तिमान् स धूमनिष्टत्तिमान् यथा जलाश्चयप्रदेश इति ।।१२।।

§ २९ उपनयलक्षणमाह-

### धर्मिणि साधनस्योपसंहार उपनयः ॥१४॥

§ ३०. दृष्टान्तधर्मिण विस्रेतस्य साधनधर्मस्य साध्यधर्मिणि यः 'उपसंहारः' सः 'उपनयः' उर्षसंहियतेऽनेनोपनीयतेऽनेनेति वचनरूपः, यथा धूमवांश्रायमिति ॥१४॥ 15

§ ३१. निगमनं लक्षयति-

## साध्यस्य निगमनम् ॥१५॥

- § ३२. साध्यधर्मस्य धर्मिण्युपसंहारो निगर्म्यते पूर्वेषामवयवानामधीऽनेनेति 'निगमनम्', यथा तस्मादिष्रमानिति ।
- § ३३. एते नैं।न्तरीयकैंत्वप्रतिपादका वाक्यैकदेशरूपाः पञ्चावयवाः। एतेपामेव 20 शुद्धयः पञ्च। यतो न शैक्कितसमारोपितदोषाः पञ्चाप्यवयवाः स्वां स्वामनादीनवामर्थ- विषयां घियमाधातुमलैंमिति प्रतिज्ञादीनां तं तं दोषमाश्रक्का तैंत्परिहाररूपाः पञ्चैव शुद्धयः प्रयोक्तव्या इति दश्चावयवमिदमनुमानवाक्यं बोध्यानुरोधात् प्रयोक्तव्यमिति॥१५॥
- ६३४. इह शास्त्र येषां लक्षणप्रक्तं ते तस्त्रक्षणाभावे तदाभासाः सुप्रसिद्धा एव । यथा प्रमाणसामान्यलक्षणाभावे संशयविपर्ययानध्यवसायाः प्रमाणाभासाः, संशयादिल- 25 क्षणाभावे संशयाद्याभासाः, प्रत्यक्षलक्षणाभावे प्रत्यक्षाभार्त्तम्, परोक्षान्तर्गतानां स्मृत्या-दीनां स्वस्वलक्षणाभावे तत्तदाभासतेत्यादि । एवं हेतूनामपि स्वलक्षणाभावे हेत्वाभासता

१ तदन्तसा०-डे॰ । ६ अन्याप्तस्य हेतोर्वचनं तस्य हेतुत्वम् । ६ -०चने हे॰-डे॰ । ४ विस्तृतस्य । ५ विप्रसृतस्य-डे॰ । ६ प्रस्तुते धर्मिणि हौक्यते साधनधर्मः । ७ उपसंहारम्य(न्यु)त्पत्तिः । ८ निश्चीयते । ६ प्रयोजनम् । १० सा(ना)न्तरीयकोऽिवनामावी साधनस्रक्षणोऽर्थः । ११ -०कत्वं प्रति॰-डे॰ । १२ शहिताः सन्दिग्धाः समारोपिताश्च दोषा एषाम् । १३ समर्थाः । १४ तत्तत्प॰-डे॰ । १५ -० कतहः०-डे॰ । १६ -० आसः परो॰ -मु॰ ।

सुज्ञानैव। केवलं हेत्वाभासानां सङ्ख्यानियमः प्रतिव्यक्तिनियतं लक्षणं च नेपत्करप्रति-पत्तीति तल्लक्षणार्थमाह-

#### असिद्धविरुद्धानैकान्तिकास्त्रयो हेत्वाभासाः ॥१६॥

- § ३५. अहेतवो हेतुवदाभासमानाः 'हेत्वाभासाः' असिद्धादयः । यद्यपि साधनदोषा

  5 एवैते अदुष्टे साधने तदभावात् तथापि साधनाभिधायके हेताबुपचारात् पूर्वाचार्यरिभहितास्ततस्तैत्प्रसिद्धिबाधामनाश्रयद्भिरस्माभिरपि हेतुदोषत्वेनैवोच्यन्त इति ।
- § ३६. 'त्रयः' इति सङ्ख्यान्तरव्यवच्छेदार्थम् । तेन कालातीत-प्रकरणसमयोर्व्यवच्छेदः । तत्र कालातीतस्य पश्चदोषेष्वन्तर्भावः । "प्रत्यचागमयार्थितकमिनिर्देशान-न्तरप्रयुक्तः कालात्ययापदिष्टः" इति हि तस्य लक्षणिमिति, यथा अनुष्णस्तेजोऽवयवी कृतकत्वाद् घटवदिति । प्रकरणसमस्तु न सम्भवत्येवः नद्यस्ति सम्भवो यथोक्तलक्षणे-ऽनुमाने प्रयुक्तेऽदृषिते वाँऽनुमानान्तरस्य । यत्त्वाहरणम्—अनित्यः शब्दः पश्चसपश्चयोरन्य-तरत्वात् इत्येकेनोक्ते द्वितीय आह—नित्यः शब्दः पश्चसपश्चयोरन्यतरत्वादिति । तदती-वासाम्प्रतम् । को हि चतुरङ्गसभायां वादी प्रतिवादी वैवंविधमसम्बद्धमनुन्मत्तोऽभिद्धितिति ? ॥ १६ ॥

#### 15 ६३७. तत्रासिद्धस्य लक्षणमाह-

### नासन्ननिश्चितसत्त्वो वाऽन्यथानुपपन्न इति सत्त्वस्यासिद्धौ सन्देहे वाऽसिद्धः ॥ १७ ॥

§ ३८. 'असन्' अविद्यमानो 'नान्यथानुपपनः' इति सन्त्वस्यासिद्धौ 'असिद्धः' हेत्वाभासः स्वरूपासिद्ध इत्यर्थः । यथा अनित्यः शब्दश्राक्षुपत्वादिति । अपक्षधर्मत्वा- 20 द्यमसिद्ध इति न मन्तव्यमित्याह-'नान्यथानुपपन्नः' इति । अन्यथानुपपत्तिरूपहेतु- लक्षणितरहादयमसिद्धो नापक्षधर्मत्वात् । निह पक्षधर्मत्वं हेतोर्रुक्षणं तदभावेऽप्यन्य- थानुपपत्तिबलाद्धेतुत्वोपपनेरित्युक्तप्रायम् । भट्टोऽप्याह-

#### "वित्रोश्च ब्राह्मणत्वेन पुत्रब्राह्मणतानुमा । सर्वलोकप्रसिद्धा न पक्षधमेमवेश्वते ॥" इति ।

25 ६ ३९. तथा 'अनिश्चितसन्तः' सन्दिग्धसन्तः 'नान्यथानुपपन्नः' इति सन्त्वस्य सन्देहे-प्यसिद्धो हेत्वामासः सन्दिग्धासिद्ध इत्यर्थः । यथा बाष्पादिभावेन सन्दिद्यमाना धूम-

१ ईषत्करा सुकरा प्रतीतिर्थस्य । २ पूर्वाचार्य० । ३ कालमतीतोऽतिकान्तः । ४-० घितधर्मिनि०-डे० । ५ -० षिते चानु०-ता० । ६ ० दी चैं वं०-डे० । ७ ० स्यासिद्धाविष सिद्धो हे०-ता० । ८ पक्षधर्मतां विनाप्यन्यथानु-पपन्नत्वेनैव हेतुर्भवति । यथा पर्वतस्योपिर वृष्टो मेघो नदीपूराम्यथानुपपत्तेरित्यादावित्याशङ्क्याह । ६ अर्थ पुत्रो आक्षाणः पित्रोर्क्षाक्षाल्वादिति पुत्रे बाह्मणताया अनुमानम् ।

लतामिसिद्धावुपदिश्यमाना, येथा चात्मनः सिद्धाविप सर्वगतत्वे साध्ये सर्वत्रोपलम्य-मीनगुणत्वैम् , प्रमाणाभावादिति ॥ १७॥

§ ४०. असिद्धप्रभेदानाह-

# वादिप्रतिवायुभयभेदाचैतन्नेदः ॥ १८ ॥

§ ४१. 'वादी' पूर्वपक्षस्थितः 'प्रतिवादी' उत्तरपक्षस्थितः उभयं द्वावेव वादिप्रतिवा- 5 दिनौ । तद्भेदादसिद्धस्य 'भेदः' । तत्र वाद्यसिद्धो यथा परिणामी शब्द उत्पत्तिमस्वात् । अयं साङ्ख्यस्य स्वयं वादिनोऽसिद्धः, तन्मते उत्पत्तिमस्वस्यानम्युपेतत्वात्, नासदुत्प- द्यते नापि सद्धिनश्यत्युत्पादिवनाश्योराविभीवतिरोभावरूपत्वादिति तित्सद्धान्तात् । चेतनास्तरवः सर्वत्वगपहरणे मरणात् । अत्र मरणं विज्ञानेन्द्रियायुर्निरोधलक्षणं तरुषु बौद्धस्य प्रतिवादिनोऽसिद्धम् । उभयासिद्धस्तु चाक्षुपत्वम्रुक्तमेव । एवं सन्दिग्धासिद्धो- 10 ऽपि वादिप्रतिवाद्यमयभेदात् त्रिविधो बोद्धच्यः ॥ १८ ॥

४२. नन्त्रन्येऽपि विशेष्यासिद्धादयो हेत्वाभासाः कैश्विदिष्यन्ते ते कस्मान्नोक्ता
 इत्याह-

### विशेष्यासिद्धादीनामेष्वेवान्तर्भावः ॥ १९ ॥

§ ४३. 'एष्वेव' वादिप्रतिवाद्यभयासिद्धेष्वेव । तत्र विशेष्यासिद्धाद्य उदाहियन्ते । विशेषणासिद्धो यथा अनित्यः शब्दः सामान्यवन्त्वे सित चाक्षुषत्वात् । विशेषणासिद्धो यथा अनित्यः श्रंब्दश्राक्षुषत्वे सित सामान्यविशेषवन्त्वात् । भागासिद्धो यथा अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वात् । आश्रयासिद्धो यथा अस्ति प्रधानं विश्वपरिणामित्वात् । आश्रयेकदेशासिद्धो यथा नित्याः प्रधानपुरुषेश्वराः अकृतकत्वात् । व्यर्थविशेष्यासिद्धो यथा अनित्यः शब्दः कृतकत्वे सित सामान्यवन्त्वात् । व्यर्थविशेषणासिद्धो यथा अनित्यः २० शब्दः सामान्यवन्त्वे सित कृतकत्वात् । सिन्दिग्धविशेष्यासिद्धो यथा अद्यापि रागादियुक्तः किपलः पुरुषेत्वे सत्यद्याप्यनुत्पन्नतन्त्वज्ञानत्वात् । सिन्दिग्धविशेषणासिद्धो यथा अद्यापि रागादियुक्तः किपलः परुषेत्वे सत्यद्याप्यनुत्पन्नतन्त्वज्ञानत्वात् । सिन्दिग्धविशेषणासिद्धो यथा अद्यापि रागादियुक्तः किपलः सर्वदा तन्त्वज्ञानरिहतत्वे सित पुरुषत्वादित्यादि । एतेऽसिद्धभेदा यदान्यतरवाद्यसिद्धत्वेन विवक्षयन्ते तदा वाद्यसिद्धाः प्रतिवाद्यसिद्धा वा भवन्ति । यदोन्भयवाद्यसिद्धत्वेन विवक्षयन्ते तदोभयासिद्धा भवन्ति ॥ १९॥

§ ४४. विरुद्धस्य लक्षणमाह-

### विपरीतनियमोऽन्यथैवोपेंपयमानो विरुद्धः ॥ २० ॥

१ यथा वात्म०-डे। २ आत्मा सर्वगतः सर्वत्रोपलभ्यमानगुणत्वात्। ३ -०गुणत्वं सन्दिग्धम्। ४ -०न्ताच । चेत०-डे०। ५ न केवलं स्वरूपासिदो । ६ "माहिताग्न्यादिषु" [हैमश । ३.१.९५३] ७ आत्मा व्यवच्छितः। ६ मागे एकदेशे असिदः प्रयक्षानन्तरीयकत्वस्य गर्जिते अभावात् । ६ सामान्यं व्यवच्छित्रम् । १० नैयायिकस्य । ११ ननु सामान्यवत्त्वे सतीति विशेषणं प्रथ्वंसाभावव्यवच्छेदार्थं भविष्य-तीति, नैवम् , बौद्धमीमांसकौ वादिप्रतिवादिनौ स्तस्तयोश्च मतेऽभाव एव नास्तीति । १२ हषदादिव्यवच्छेदाय पुरुषत्वे सतीत्युक्तम् । १३ साथ्यं विनैवापपद्यमानो विपरीतिवयमत्वात् ।

§ ४५. 'विपरीतः' येथोक्ताद्विपैर्यस्तो 'नियमः' अविनामावो यस्य स तथा, तस्यैवो-पदर्शनम् 'अन्यथैवोषपद्यमानः' इति । यथा नित्यः शब्दः कार्यत्वात्, परार्थाश्रश्चरादयः सङ्घातत्वाच्छयनाश्चनाद्यक्तवदित्यत्रासंहतपाराध्ये साध्ये चक्षुरादीनां संहतत्वं विरुद्धम् । बुद्धिमत्पूर्वकं क्षित्यादि कार्यत्वादित्यत्राश्चरीरसर्वज्ञकर्तृपूर्वकत्वे साध्ये कार्यत्वं विरुद्ध-5 साधनाद्विरुद्धम् ।

१४६. अनेन येऽन्येरन्ये विरुद्धा उदाह्तास्तेऽपि सङ्गृहीताः । यथा सित सपक्षे चत्वारो मेदाः । पक्षविपक्षव्यापको यथा नित्यः शब्दः कार्यत्वात् । पक्षव्यापको विष- क्षेकदेशवृत्तिर्यथा नित्यः शब्दः सामान्यवन्त्वे सत्यस्मदादिवाह्येन्द्रयग्राह्यत्वात् । पक्ष-कदेशवृत्तिर्विपक्षव्यापको यथा अनित्या पृथ्वी कृतकत्वात् । पक्षविपक्षेकदेशवृत्तिर्यथा नित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वात् । असित सपक्षे चत्वारो विरुद्धाः । पक्षविपक्ष-व्यापको यथा आकाशविशेषगुणः शब्दः प्रमेयत्वात् । पक्षव्यापको विपक्षेकदेशवृत्तिर्यथा आकाशविशेषगुणः शब्दो वाह्येनद्रयग्राह्यत्वात् । पक्षविपक्षेकदेशवृत्तिर्विपक्षव्यापको यथा आकाशविशेषगुणः शब्दोऽपदात्मकत्वात् । पक्षविपक्षेकदेशवृत्तिर्विपक्षव्यापको यथा आकाशविशेषगुणः शब्दोऽपदात्मकत्वात् । पक्षविपक्षेकदेशवृत्तिर्यथा आकाशविशेषगुणः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वात् । एषु च चतुर्षु विरुद्धता, पक्षेकदेशवृत्तिर्यथा आकाशविशेषगुणः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वात् । एषु च चतुर्षु विरुद्धता, पक्षेकदेशवृत्तिपु चतुर्षु पुनर-

§ ४७. अनैकान्तिकस्य लक्षणमाह

# नियमस्यासिद्धौ सन्देहे वाऽन्यथाप्युपर्पंद्यमानोऽनैकान्तिकः ॥२१॥

§ ४८. 'नियेमः' अविनाभावस्तस्य 'असिद्धौ' 'अनैकान्तिकः' यथा अनित्यः श्रन्दः प्रमेयत्वात्, प्रमेयत्वं नित्येऽप्याकाशादावस्तीति। सन्देहे यथा असर्वज्ञः कश्चिद् रागादिमान् वा वक्तृत्वात् । स्वभावविष्रकृष्टाम्यां हि सर्वज्ञत्ववीतरागत्वाम्यां न वक्तृत्वस्य विरोधः सिद्धः, न च रागादिकार्यं वचनमिति सन्दिग्धोऽन्वयः । ये चान्येऽन्यैरनैकान्तिकमेदा उदाहृतास्त उक्तलक्षण एवान्तर्भवन्ति । पक्षत्रयच्यापको यथा अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्

र साध्याविनाभावलक्षणात् । २ साध्यविरुद्धेनाविनाभावात् । ३ आत्मार्थाः । ४ -०नासना० -छै० । ५ सङ्घातत्वम् । ६ संहतपरार्थस्यंव साधकत्वादस्य । ७ कार्यतं हि पक्षे ग्राव्दे विपक्षे नानित्ये घटादौ दष्टम् । इ अनित्येषु घटादिषु हेतुरस्ति द्वयणुकादिषु सुखदुःखादिषु नास्ति इति । ६ परमाणुरूपायां प्रथियां कृतकत्वं नास्ति कार्यरूपायां अस्ति इति पक्षेकदेशः । १० देशशब्दो( दे )ऽप्रयक्षानन्तरी-यकिषुति प्रयक्षानन्तरीयकत्वं नास्ति इति पक्षेकदेशः । १० शब्दानन्तरेणान्यस्य विशेषगुणस्या-ऽसम्भवात् सपक्षाभावः । १२ संयोगादयः सामान्यगुणाः । आकाशसंयोगादिषु वाह्यन्द्रियप्राद्यत्वनित्तं न महत्त्वादिषु । १३ मेघादिष्वनीनामपदात्मकत्वमिति पक्षेकदेशः निद्यमानत्वात् । १६ -०ता वेत्यु० -ता० । १७ -०मादेश -ता० । १८ न केवलं साध्ये सित साध्यं विनाऽषित्पापरर्थः(विनापि इत्यपैरर्थः) १६ साध्येन सह । २० प्रमाणपरिच्छेद्यत्वात् ।

पश्चसपश्चन्यापको विपेश्वेकदेशवृत्तिर्यथा गौरयं विषाणित्वात्। पश्चविपश्चन्यापकः सपश्वेकदेशवृत्तिर्यथा नायं गौः विषाणित्वात्। पश्चन्यापकः सपर्श्वविपश्चेकदेशवृत्तिर्यथा अनित्यः
शब्दः प्रत्यक्षत्वात् । पश्चेकदेशवृत्तिः सपश्चविपश्चन्यापको यथा न द्रव्याण्याकाशकालदिगात्ममनांसि श्वणिकविशेषगुणरहितत्वात् । पश्चविपश्चेकदेशवृत्तिः सपश्चन्यापी
यथा न द्रव्याणि दिकालमनांसि अमूर्तत्वात् । पश्चसपश्चेकदेशवृत्तिर्विपश्चन्यापी यथा 5
द्रव्याणि दिकालमनांसि अमूर्तत्वात् । पश्चत्रयैकदेशवृत्तिर्यथा अनित्या पृथ्वी प्रत्यक्षत्वादिति ॥ २१ ॥

§ ४९. उदाहरणदोषानाह-

#### साधर्म्यवैधर्म्याभ्यामष्टावष्टौ दृष्टान्ताभासाः ॥२२॥

§ ५०. परार्थानुमानप्रस्तावादुदाहरणदोषा एवैते दृष्टान्तप्रभवत्वात् तु दृष्टान्तदोषा 10 इत्युच्यन्ते । दृष्टान्तस्य च साधर्म्यवैधर्म्यभेदेन द्विविधत्वात् प्रत्येकम् 'अष्टावष्टौ' दृष्टान्त-वदाभासमानाः 'दृष्टान्ताभासाः' भवन्ति ॥ २२ ॥

§ ५१. तानेवोदाहरति विभजति च-

# अमूर्तत्वेन नित्ये शब्दे साध्ये कर्म-परमाणु-घटाः साध्यसाधनोभयविकलाः ॥२३॥

15

§ ५२. नित्यः शब्दः अमूर्तत्वादित्यस्मिन् प्रयोगे कर्मादयो यथासङ्क्षयं साध्यादि-विकलाः । तत्र कर्मवदिति साध्यविकलः, अनित्यत्वात् कर्मणः । परमाणुवदिति साधन-विकलः, मूर्तत्वात् परमाणूनाम् । घटवदिति साध्यसाधनोभयविकलः, अनित्यत्वान्मूर्त-त्वाच घटस्येति । इति त्रयः साधर्म्यदृष्टान्ताभासाः ॥२३॥

# वैधर्म्येण परमाणुकर्माकाशाः साध्याचव्यतिरेकिणः ॥ २४ ॥ 20

५ ५३. नित्यः शब्दः अमूर्त्तत्वादित्यस्मिन्नेव प्रयोगे 'परमाणुकर्माकाशाः' साध्यसा-धनोभयाव्यतिरेकिणो दृष्टान्ताभासा भवन्ति । यन्नित्यं न भवति तदमूर्तमपि न भवति यथा परमाणुरिति साध्याव्यतिरेकी, नित्यत्वात् परमाणूनाम् । यथा कर्मेति साधनाव्या-वृत्तः, अमूर्तत्वात् कर्मणः । यथाकाशमित्युभयाव्यावृत्तः, नित्यत्वादमूर्त्तत्वाचाकाशस्येति त्रय एव वैधर्म्यदृष्टान्ताभासाः ॥ २४ ॥

25

१ अश्वादौ विषाणित्वं नास्ति महिषादौ त्वस्ति इति विपश्चेकदेशवृक्षित्वम् । २ श्वन्नव्यात् । ३ अजं दृष्ट्वा विक्ति । महिषादावस्ति अश्वादौ तु नास्ति । ४ व्यणुकादि न प्रत्यक्षं घटादिकं तु प्रत्यक्षम् । ५ नित्यं सामान्यं प्रत्यक्षमाकाशं तु न । ६ आत्माकाशौ सुखशब्दादिक्षणिकविशेषगुणयुक्तौ, [विपक्षाः ] प्रयिव्यादयः । भुवो गन्धः अपां स्तेहोऽक्षणिकविशेषगुणौ । ७ आकाशोऽमूर्तः प्रयिवी मूर्ता । द्व परमाणुरूपा पृथिवी न प्रत्यक्षा कार्यरूपा तु प्रत्यक्षिति पक्षेक[देशः ], अमेओबाणुकेषु सपक्षेषु प्रत्यक्षत्वाभावः, नित्येषु सामान्यादिषु प्रत्यक्षत्वम्, खे तु न । ९ त्रयोऽपि सा०-सु-पा० ।

६ ५४. तथा-

# वचनाद्रागे रागान्मरणधेर्मकिञ्चिज्ज्ञत्वयोः सन्दिग्धसाध्याद्यन्वय-व्यतिरेका रथ्यापुरुषाद्यः ॥ २५ ॥

६५५. सन्दिग्धसाध्यसाधनोभयान्वयाः सन्दिग्धसाध्यसाधनोभयव्यतिरेकाश्च त्रय-इयो दृष्टान्ताभासा भवन्ति । के इत्याह—'रथ्यापुरुषादयः' । किस्मिन् साध्ये ? । 'रागे' 'मरणधर्मिकिश्चिड्वेत्वयोः' च । कस्मादित्याह—'वचैनात्' 'रागात्' च । तत्र सन्दिग्ध-साध्यधर्मान्वयो यथा विवक्षितः पुरुषविशेषो रागी वचनाद् रथ्यापुरुषवत् । सन्दिग्ध-साधनधर्मान्वयो यथा मरणधर्माऽयं रागात् रथ्यापुरुषवत् । सन्दिग्धोभयधर्मान्वयो यथा किश्चिड्वोऽयं रागात् रथ्यापुरुषवदिति । एषु परचेतोष्ट्रतीनां दुरिधगमत्वेन साध-धर्मदृष्टान्ते रथ्यापुरुषे रागिकिश्चिड्वत्वयोः सन्त्वं सन्दिग्धम् । तथा सन्दिग्धसाध्य-व्यतिरेको यथा रागी वचनात् रथ्यापुरुषवत् । सन्दिग्धसाधनव्यतिरेको यथा मरण-धर्माऽयं रागात् रथ्यापुरुषवत् । सन्दिग्धोभयव्यतिरेको यथा किश्चिड्वोऽयं रागात् रथ्या-पुरुषवत् । एषु पूर्ववत् परचेतोष्टत्तेदुरन्वयत्वादैधर्म्यदृष्टान्ते रथ्यापुरुषे रागिकिश्चिड्वात्य-योरसन्त्वं सन्दिग्धमिति ॥ २५ ॥

15 ६५६. तथा-

25

#### विपरीतान्वयव्यतिरेकौ ॥ २६ ॥

§ ५७. 'विपरीतान्वयः' 'विपरीतव्यतिरेकः' च दृष्टान्ताभासौ भवतः । तत्र विपरीतान्वयो यथा यत् कृतकं तदिनत्यिमिति वक्तव्ये यदिनत्यं तत् कृतकं यथा घट इत्याह । विपरीतव्यतिरेको यथा अनित्यत्वाभावे न भवत्येव कृतकत्विमिति वक्तव्ये 20 कृतकत्वामावे न भवत्येवानित्यत्वं यथाकाश इत्याह । साधनधर्मानुवादेन साध्यधर्मस्य विधानमित्यन्वयः । साध्यधर्मव्यावृत्त्यत्वादेन साधनधर्मव्यावृत्तिविधानमिति व्यति-रेकः । तयोरन्यथाभावे विपरीतत्वम् । यदाह—

"साघ्यानुवादान्निङ्गस्य विपरीतार्न्वयो विधिः। इस्वभावे त्वसत्सीध्यं व्यतिरेकविपैर्यये॥" इति ॥२६॥

अप्रदार्शितान्वयव्यतिरेकौ ॥ २७ ॥

६५८. 'अप्रदर्शितान्वयः' 'अप्रदर्शितन्यतिरेकः' च दृष्टान्ताभासौ । एतौ च

१-० वर्मत्विक ०-डे०। २ साध्ययोः । ३ यथासंस्थेन । ४ यो यो रागी न भवति स स वक्तापि न भवति । रध्यानरे केनाऽपि प्रकारेण मूर्तत्वादिना वचनाभावे निश्चिते रागित्वं सन्दिद्यते । ५ भरणापवादिनं साक्स्यं प्रति जैनो वक्ति । ६ प्रयोगेषु । ७-० भावो वि०-डे० । =-० न्वये वि०-ता० । ३ कथमति । १०-० पर्येय इ०-डे० ।

प्रमाणेस्यानुपदर्शनाद्भवतो न तु वीप्सीसर्वीवधीरणपदानामप्रयोगात्, सत्स्वपि तेष्व-सति प्रमाणे तयोरसिद्धेरिति । साध्यविकलसाधनविकलोभयविक्ष्ताः, सन्दिग्धसाध्या-न्वयसन्दिग्धसाधनान्वयसन्दिग्धोभयान्वयाः, विपरीतान्वयः, अप्रदर्शितान्वयश्चेत्यष्टौ साधम्यदृष्टान्ताभासाः । साध्याच्याष्ट्रत्तसाधनाच्यावृत्तोभयाच्यावृत्ताः, सन्दिग्धसाध्यच्या-वृत्तिसन्दिग्धसाधनच्यावृत्तिसन्दिग्धोभयच्यावृत्तयः, विपरीतच्यतिरेकः, अप्रदर्शितच्य- 5 तिरेकश्चेत्यष्टावेव वैधम्यदृष्टान्ताभासा भवन्ति ।

§ ५९. नन्वनन्वयाव्यतिरेकाविष कैश्विद् दृष्टान्ताभासावुक्तौ, यथा रागादिमानयं वचनात् । अत्र साधर्म्यदृष्टान्ते आत्मिन रागवचनयोः सत्यिष साहित्ये, वैधर्म्यदृष्टान्ते चोपलखण्डे सत्यामिष सह निष्ट्रचौ प्रतिबँन्धाभावेनान्वयन्यतिरेकयोरभाव इत्यनन्व-यान्यतिरेकौ । तौ कस्मादिह नोक्तौ १ । उच्यते-ताभ्यां पूर्वे न भिद्यन्त इति साध- 10 र्मवैधर्म्याभ्यां प्रत्येकमष्टावेव दृष्टान्ताभासा भवन्ति । यदाहुः—

"लिङ्गस्यानन्दया अष्टावष्टावव्यतिरेकिणः। नान्यथानुपपन्नस्वं कथंचित् ख्यापयन्त्यमी॥" इति॥२७॥

§ ६०. अवसितं परार्थानुमानमिदानीं तन्नान्तरीयकं दृ्षणं लक्षयति-साधनदोषोद्भावनं दृषणम् ॥२८॥

15

20

- ६ ६१. 'साधनस्य' परार्थानुमानस्य ये असिद्धविरुद्धादयो 'दोषाः' पूर्वम्रुक्तास्ते-षाम्रुद्भाव्यते प्रकाश्यतेऽनेनेति 'उद्भावनम्' साधनदोषोद्भावकं वचनं 'दूषणम्' । उत्तर-त्राभृतग्रहणादिह भूतदोषोद्भावना दूषणेति सिद्धम् ॥२८॥
  - § ६२. दृष्णलक्षणे दृष्णाभासलक्षणं सुज्ञानमेव भेदप्रतिपादनार्थं तु तस्रक्षणमाह-अभूतदोषोद्भावनानि दृषणाभासा जात्युत्तराणि ॥२९॥
- § ६३. अविद्यमानानां साधनदोषाणां प्रतिपादनान्यदूषणान्यपि दूषणवदाभास-मानानि 'दूषणांभासाः'। तानि च 'जात्युत्तराणि'। जातिश्रब्दः सादृश्यवचनः। उत्तर-सदृशानि जात्युत्तराणि उत्तरस्थानप्रयुक्तत्वात्। उत्तरसदृशानि जात्युत्तराणि। जात्या सादृश्येनोत्तराणि जात्युत्तराणि। तानि च सम्यग्धेतौ हेत्वाभासे वा वादिना प्रयुक्ते झटिति तद्दोषतन्त्वाप्रतिभासे हेतुप्रतिबिम्बनप्रायाणि प्रत्यवस्थानान्यनन्तत्वात्परिसङ्ख्यातुं न 25 श्वक्यन्ते, तथाप्यक्षपाद्दश्चितदिशा साधम्यादिप्रत्यवस्थानभेदेन साधम्यवैधम्यीं-त्कर्षापकर्षवर्णावर्ण्यविकल्पसाध्यप्राप्त्यप्राप्तिप्रसङ्गप्रतिदृशनताजुत्पत्तिसंश्यप्रकरणाहेत्व — र्थापन्त्यविशेषोपपन्त्रुपलब्ध्यनुपलब्धिनित्यानित्यकार्यकार्यसम्हर्णतया चतुर्विश्वतिहपद्वर्यन्ते।

१ व्याप्तिम्राहकस्य अहास्यस्य । २ यत् यत् कृतकम् । ३ यत्कृतकं तत्सर्वम् । ४ यत् कृतकं तद्दिन्त्यमेव । ५ अन्वयव्यतिरेकयोः । ६ -०कलसन्दि० - है० । ७ तादात्म्यततुत्पत्तिलक्षणसम्बन्धाभावे[न] ■ भृतादोष० - है० । ९ संज्ञाञ्चकोऽयम् । १० -०कार्यसरूप० - ता० ।

६ ६४. तत्र साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं साधर्म्यसमा जातिः।यथा अनित्यः शब्दः कृत-कत्वात घटवदिति प्रयोगे कृते साधर्म्यप्रयोगेणैव प्रत्यवस्थानम्-नित्यः शब्दो निरवय-वत्बादाकाशवत । न चास्ति विशेषंहेतुर्घटसाधर्म्यात् कृतकत्वादनित्यः शब्दो न पुन-राकाशसाधर्म्याकिरवयवत्वाकित्य इति १ । वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं वैधर्म्यसमा जातिः। 5 यथा अनित्यः शब्दः कृतकत्वादित्यत्रैव प्रयोगे स एव प्रतिहेतुर्वैधर्म्येण प्रयुज्यते-नित्यः शब्दो निरवयनत्वातः अनित्यं हि सार्वयनं दृष्टं घटादीति । न चास्ति विशेष-हेतुर्घटसाधर्म्यात्कृतकत्वादनित्यः शब्दो न पुनस्तद्वैधर्म्यान्निरवयवत्वान्नित्य इति २ । उत्कर्णापकर्षाभ्यां प्रत्यवस्थानमुत्कर्षापकर्षसमे जाती । तत्रैव प्रयोगे दृष्टान्तधर्मं कञ्चित् साध्यधर्मिण्यापादयन्तुत्कर्षसमां जातिं प्रयुक्के-यदि घटवत् कृतकत्वादनित्यः शब्दो 10 घटवदेव मृतींऽपि भवतु । न चेन्मृतीं घटवदनित्योऽपि मा भृदिति शब्दे धर्मान्तरो-त्कर्पमापादयति ३। अपकर्षस्तु घटः कृतकः सम्रश्रावणो दृष्ट एवं शब्दोप्यस्तु । नो चेद् घटवदनित्योऽपि माभूदिति शब्दे श्रावणत्वधर्ममपकर्षतीति ४ । वर्ण्यावण्यीभ्यां प्रत्यवस्थानं वर्ण्यावर्ण्यसमे जाती । ख्यापनीयो वर्ण्यस्तद्विपरीतोऽवर्ण्यः । तावेतौ वर्ण्यावर्ण्यां साध्यदृशन्तधर्मां विपैर्यस्यन् वर्ण्यावर्ण्यसमे जाती प्रयुङ्क्ते-यथाविधः 15 शब्दधर्मः कृतकत्वादिने तारम्घटधर्मो यारम्घटधर्मो न तारक् शब्दधर्म इति ५-६। धर्मान्तरविकल्पेन प्रत्यवस्थानं विकल्पसमा जातिः । यथा कृतकं किञ्चिनमृद् दृष्टं राङ्क-वश्चय्यादि, किश्चित्कठिनं कुठारादि, एवं कृतकं किश्चिदनित्यं भविष्यति घटादि किश्चि-नित्यं शब्दादीति ७ । साध्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिः । यथा-यदि यथा घटस्तथा शब्दः, प्राप्तं तिहं यथा शब्दस्तथा घट इति । शब्दश्च साध्य इति घटोऽपि 20 साध्यो भवतु । ततश्र न साध्यः साध्यस्य दृष्टान्तः स्यात् । न चेदेवं तथापि वैलक्षण्या-त्सुतरामदृष्टान्त इति ८ । प्राप्त्यप्राप्तिविकल्पाभ्यां प्रत्यवस्थानं प्राप्त्यप्राप्तिसमे जाती । यथा यदेतत् कृतकत्वं त्वया साधनग्रुपन्यस्तं तितंक प्राप्य साधयत्यप्राप्य वा १। प्राप्य चेतु ; द्वयोविंद्यमानयोरेव प्राप्तिर्भवति, न सदसतोरिति। द्वयोश्व सन्वात् किं कस्य साध्यं साधनं वा ? ९। अप्राप्य तु साधनत्वमयुक्तमतिप्रसङ्गादिति १०। अतिप्रसङ्गापादनेन प्रत्यवस्थानं 25 प्रसङ्गसमा जातिः। यथा यद्यनित्यत्वे कृतकत्वं साधनं कृतकत्व इदानीं कि साधनम् १। तत्साधनेऽपि किं साधनमिति १११। प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्तसमा जातिः। यथा अनित्यः श्रव्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वात् घटवदित्युक्ते जातिवाद्याह-यथा घटः प्रय-न्नानन्तरीयकोऽनित्यो दृष्ट एवं प्रतिदृष्टान्त आकाशं नित्यमि प्रयत्नानन्तरीयकं दृष्टम् , कूपखननप्रयत्नानन्तरमुपलम्भादिति । न चेदमनैकान्तिकत्वोद्धावनम् , भङ्गचन्तरेण प्रत्य-

**१ जैनः उत्तरं** वृते निरवयवत्वं पक्षासिद्धं साधनविकलश्च दृष्टान्तः, **ज्ञाने**नानैकान्तिकोऽपि । २ अत्रापि ज्ञानेनानेकान्तिकः । ३ साध्यधर्मेदशन्तधर्मयोवेधम्यमापाद्यन् । ४ वर्धेन साध्यधर्मेण दृशान्तस्यावर्ण्यभूतस्य समतास्यापने न दृशान्तत्वं स्यादिति वर्ष्यसमा जातिः । ५ अवर्ष्यस्पदृशान्तावष्टम्मेन साधनस्याऽवर्थरूपत्वमायातमित्यवर्ण्यसमा जातिः । ६ यादक् च घ०-म-पा० ।

वस्थानात् १२ । अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमा जातिः। यथा अनुत्पने शब्दाख्ये धर्मिणि क्रेतकत्वं धर्मः क वर्तते ? । तदेवं हेत्वभावादसिद्धिरनित्यत्वस्येति १३ । साध-र्म्यसमा वैधर्म्यसमा वा या जातिः पूर्वम्रदाहृता सैव संश्वयेनोपसंहियमाणा संश्वयसमा जातिर्भवति । यथा किं घटसाधर्म्यात् कृतकत्वादनित्यः शब्द उत तद्वैधर्म्यादाकाश-साधम्योद्धा निरवयवत्वाभित्य इति १ १४। द्वितीयपश्चोत्थापनबुद्ध्या प्रयुज्यमाना 5 सेव साधर्म्यसमा वैधर्म्यसमा वा जातिः प्रकरणसमा भवति। तैत्रैव अनित्यः श्रब्दः कृत-कत्वाद घटवदिति प्रयोगे-नित्यः श्रन्दः श्रावणत्वाच्छन्दैत्ववदिति उद्भौवनप्रकारग्रेद-मात्रे सति नानात्वं द्रष्टव्यम् १५ । त्रैकाल्यानुपपत्त्या हेतोः प्रत्यवस्थानमहेतुसमा जातिः। यथा हेतुः साधनम्। तत् साध्यात्पूर्वं पश्चात् सह वा भवेत् १। यदि पूर्वम् ; असति साध्ये तत् कस्य साधनम् १ । अथ पश्चात्साधनम् ; पूर्वे तहिं साध्यम् , तस्मिश्च पूर्वसिद्धे 10 किं साधनेन ?। अथ युगपत्साध्यसाधने; तर्हि तयोः सन्येतरगीविषाणयोरिव साध्यसाध-नभाव एव न भवेदिति १६। अर्थापत्त्या प्रत्यवस्थानमर्थापत्तिसमा जातिः। यद्यनि-न्यसाधर्म्यात्कृतकत्वादनित्यः शब्दः, अर्थादापद्यते नित्यसाधर्म्याभित्य इति । अस्ति चास्य नित्येनाकाशादिना साधर्म्यं निरवयवत्वमित्युद्धीवनप्रकारमेद एवायमिति १७। अविशेषापादनेन प्रत्यवस्थानमविशेषसमा जातिः। यथा यदि शब्दघटयोरेको धर्मः 15 कृतकत्वमिष्यते तहिं समानधर्मयोगात्तयोरविशेषे तद्वदेव सर्वपदार्थानामविशेषः प्रस-ज्यत इति १८ । उपपत्त्या प्रत्यवस्थानम्रुपपत्तिसमा जातिः । यथा यदि कृतकत्वोप-पत्त्या शब्दस्यानित्यत्वम् , निरवयवत्वोपपत्त्या नित्यत्वमपि कस्मान भवति ? । पश्चद्वयोप-पत्त्याऽनध्यवसायपर्यवसानत्वं विवक्षितमित्युद्धावनप्रकारभेद एवायम् १९ । उपल-ब्ध्या प्रत्यवस्थानम्रपलब्धिसमा जातिः। यथा अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वा- 20 दिति प्रयुक्ते प्रत्यवतिष्ठते-न खलु प्रयत्नानन्तरीयकत्वमनित्यत्वे साधनम्; साधनं हि तदच्यते येन विना न साध्यग्रपलभ्यते । उपलभ्यते च प्रयत्नानन्तरीयकत्वेन विनाऽपि विद्युदादावनित्यत्वम्। शब्देऽपि क्वचिद्वायुवेगभज्यमानवनस्पत्यादिजन्ये तथैवेति २०। अनुपलब्ध्या प्रत्यवस्थानमनुपलब्धिसमा जातिः। यथा तत्रैव प्रयत्नानन्तरीयक-त्वहेताबुपन्यस्ते सत्याह जातिवादी-न प्रयत्नकार्यः शब्दः प्रागुचारणादस्त्येवासावाव- 25 रणयोगात् नोपलभ्यते । आवरणातुपलम्भेऽप्यतुपलम्भाषास्त्येव शब्द इति चेर्त् ; न, आवरणानुपलम्भेप्यनुपलम्भसद्भावात् । आवरणानुपलब्धेश्वानुपलम्भादभावः । तद्भावे चावरणीपलब्धेभीवो भवति । ततश्च मृदन्तरितमृलकीलोदकादिवदावरणोपलब्धिकृत-मेव शब्दस्य प्रागुचारणादग्रहणमिति प्रयत्नकार्यत्वामावाकित्यः शब्द इति २१।साध्य-

१ तथैवानि ० - डे०। २ जेनं प्रति दृष्टान्तः साध्यविकलस्तेन हि शब्दत्वस्य नित्यानिस्यत्यस्याभ्युपेतत्वात् व्याप्तिरप्यसिद्धाः। ३ उद्घावनं प्र० -ता०। ४ तस्मिन् पूर्वं सिद्धे -- डे०। ५ - द्वावनं प्र० -- डे०। ६ अत्र पूर्वोक्तमेवोत्तरम्। ५ -- त्येवावर ० -- डे०। ८ चेत् आ० -- डे०। ९ अत्रोत्तरम् -- प्रत्ययमेदमेदित्वात् अ(१)-प्रयत्नानन्तरीयकृत्वं विवक्षितशब्दस्य सिद्धमेव दृष्यत्व(१)प्रयत्नेन शब्दो विवक्षितो जन्यत एव न तु व्यज्यते ।

भर्मनित्यानित्यत्विकल्पेन श्रन्दनित्यत्वापादनं नित्यसमा जातिः । यथा अनित्यः श्रन्द् इति प्रतिञ्चाते जातिवादी विकल्पयति—वेयमनित्यता श्रन्द्रस्योच्यते सा किमनित्या नित्या वेति ?। यद्यनित्याः तद्यमवश्यमपायिनीत्यनित्यताया अपायाजित्यः श्रन्दः । अथानित्यता नित्येवः तथापि धर्मस्य नित्यत्वात्तस्य च निराश्रयस्यानुपपत्तेस्तद्।श्रय- श्रृतः श्रन्दोऽपि नित्यो भवेत्, तद्नित्यत्वे तद्धर्मनित्यत्वायोगादित्युभयथापि नित्यः श्रन्द इति २२। सर्वभावानित्यत्वोपपादनेन प्रत्यवस्थानमनित्यसमा जातिः। यथा घटेन साधर्म्यमनित्येन श्रन्दस्य।स्तीति तस्यानित्यत्वं यदि प्रतिपाद्यते, तद् घटेन सर्वपदार्था- नामस्त्येव किमपि साधर्म्यमिति तेषामप्यनित्यत्वं स्यात्। अथ पदार्थान्तराणां तथा- भावेऽपि नानित्यत्वम्; तिईं श्रन्दस्यापि तन्मा भृदिति। अनित्यत्वमात्रापादनपूर्वकविशे- पोद्भावनाचाविशेषसमातो भित्रेयं जातिः २३। प्रयत्वकार्यनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं कार्यसमा जातिः। यथा अनित्यः श्रन्दः प्रयत्वानन्तरीयकत्वादित्युक्ते जातिवाद्याह— प्रयत्वस्य द्वैरूप्यं दृष्टम्—किश्चिदसदेव तेन जन्यते यथा घटादि, किश्चित्सदेवावरणच्युदा- सादिनाऽभिन्यज्यते यथा मृदन्तरितम्लकीलादि, एवं प्रयत्वकार्यनानात्वादेष प्रयत्वेन शन्यज्यते जन्यते वेति संश्चय इति। संश्चयापादनप्रकारमेदाच संश्चयसमातः कार्य- समा जातिभिद्यते २४।

§ ६५. तदेवमुद्भावनविषयविकल्पभेदेन जातीनामानन्त्येऽप्यसङ्कीर्णोदाहरणविव-श्वया चतुर्विश्चतिर्जातिभेदा एते दिश्चिताः । प्रतिसमाधानं तु सर्वजातीनामन्यथानुप-पत्तिलक्षणानुमानलर्श्वणपरीक्षणमेव । न द्धविष्ठुतलक्षणे हेतावेवंप्रायाः पांशुपाताः प्रभवन्ति । कृतकत्वप्रयह्मानन्तरीयकत्वयोश्च दृढप्रतिबन्धत्वान्नावरणादिकृतं शब्दानुपल-20 स्मनमपि त्वनित्यत्वकृतमेव । जातिप्रयोगे च परेण कृते सम्यगुत्तरमेव वक्तव्यं न प्रतीपं जात्युत्तरैरेव प्रत्यवस्थेयमासमञ्जस्य प्रसङ्गादिति ।

§ ६६. छलमिप च सम्यगुत्तरत्वाभावाजात्युत्तरमेवं। उक्तं ह्येतदुद्भावनप्रकारमेदेनानन्तानि जात्युत्तराणीति । तत्र परस्य वद्तोऽर्थविकल्पोपपादनेन वचनविघातश्छलम्। तिष्ठिधा वाक्छलं सामान्यच्छलग्रुपचारच्छलं चेति। तत्र साधारणे शब्दे प्रयुक्ते
वक्तरिमेप्रेतादर्थादर्थान्तरकल्पनया तिष्ठिधो वाक्छलम्। यथा नवकम्बलोऽयं माणवक इति नृतनविवक्षया कथिते परः सङ्ख्यामारोप्य निषेधति—कृतोऽस्य नव कम्बला
इति ?। सम्भावनयातिप्रसङ्गिनोऽपि सामान्यस्योपन्यासे हेतुत्वारोपणेन तिष्ठिषेधः सामानयच्छलम्। यथा अहो नु खल्वसौ ब्राह्मणो विद्याचरणसम्पन्न इति ब्राह्मणस्तुतिप्रसङ्गे
कश्चिद्दति—सम्भवति ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पद्दिति। तत् छलवादी ब्राह्मणत्वस्य हेतुता80 मारोप्य निराक्वविक्रमियुङ्क्ते—यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पद्द भवति, ब्रात्येऽपि सा भवेत्

१ -० त्यैव न तथा॰ -डे॰! २ विनश्वरस्वभावायामित्यतायां नित्यानित्यत्वविकल्पना न घटत एव अन्यथा इतकत्वस्याऽपि इतकत्वं प्रच्छ्यताम् । ३ जैनं प्रति(१)साध्यता नैयाबिकं प्रत्यनित्यत्वस्य शब्दकृतकत्वेन व्याप्तिदृष्टा व्यक्तिचारात्(१) । ४-०क्षणहेतुपरी०-डे॰ । ५- सेव च । - डे॰ । ६-०प्रतादर्यान्तर०-डे॰ ।

व्रात्योऽपि ब्राह्मण एवेति । औपचारिके प्रयोगे मुख्यप्रतिषेधेन प्रत्यवस्थानमुपचार-च्छलम् । यथा मञ्चाः क्रोशन्तीति उक्ते परः प्रत्यविष्ठते—कथमचेतनाः मञ्चाः क्रोशन्ति मञ्चस्थास्तु पुरुषाः क्रोशन्तीति । तदत्र छलत्रयेऽपि वृद्धच्यवहारप्रसिद्धशब्दसामर्थ्य-परीक्षणमेव समाधानं वेदितव्यमिति ॥२९॥

## § ६७. साधनद्षणाद्यमिथानं च प्रायो वादे भवतीति वादस्य रुक्षणमाह— तत्त्वसंरक्षणार्थं प्राह्मिकादिसमक्षं साधनदूषणवदनं

#### वादः ॥ ३०॥

§ ६८. स्वपक्षसिद्धये वादिनः 'साधनम्' तत्प्रतिषेघाय प्रतिवादिनो 'दूषणम्'। प्रतिवादिनोऽपि स्वपक्षसिद्धये 'साधनम्' तत्प्रतिषेघाय वादिनो 'दूषणम्'। तदेवं वादिनः साधनद्षणे प्रतिवादिनोऽपि साधनद्षणे द्वयोर्वादिप्रतिवादिभ्याम् 'वदनम्' अभिधानम् 10 'वादः'। कथमित्याह—'प्राक्षिकादिसमक्षम्'। प्राक्षिकाः सम्याः—

"स्वसमयपरसमयज्ञाः कुलजाः पच्छयेप्सिताः क्षमिणः। वादपथेष्वभियुक्तास्तुलासमाः प्रादिनकाः प्रोक्ताः॥"

इत्येवंलक्षणाः। 'आदि'ग्रहणेन सभापितवादिप्रतिवादिपरिग्रहः, सेयं चतुरङ्गा कथा, एकस्याप्यङ्गस्य वैकल्ये कथात्वानुपपत्तेः। निह वर्णाश्रमपालनक्षमं न्यायान्यायव्य- 15 वस्थापकं पश्चपातरहितत्वेन समदृष्टिं सभापितं यथोक्तलक्षणांश्च प्राश्मिकान् विना वादिप्रतिवादिनौ स्वाभिमतसाधनदृषणसरिणमाराधियतुं क्षमौ। नापि दुःशिक्षि-तकुतर्कलेशवाचालवालिशजनविष्ठावितो गतानुगतिको जनः सन्मार्ग प्रतिपद्यतेति । तस्य फलमाह—'तत्त्वसंरक्षणार्थम्'। 'तन्त्व'शब्देन तन्त्वनिश्चयः साधुजनहृदयविपरिवर्ती गृह्यते, तस्य रक्षणं दुर्विदरधजनजनितविकल्पकल्पनात इति ।

६९. नतु तत्त्वरक्षणं जल्पस्य वितण्डाया वा प्रयोजनम् । यदाह—"तत्त्वाध्यवसायसंरच्चणार्थे जल्पित्वतण्डे बीजप्ररोहसंरक्षणांथ कण्टकशास्तापरिचरणवत्" [न्यायमू० ४. १. ५०] इति; न, वादस्यापि निप्रहस्थानवत्त्वेन
तत्त्वसंरक्षणार्थत्वात् । न चास्य निप्रहस्थानवत्त्वमसिद्धम्। "प्रमाणतकसाधनोपात्तमभः सिद्धान्तांविकद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पद्धप्रातिपच्चपरिग्रहो वादः" 25
[न्यायमू० १. २. १] इति वादलक्षणे सिद्धान्ताविरुद्ध इत्यनेनापसिद्धान्तस्य, पञ्चावयवोपपन्न इत्यनेन न्यूनाधिकयोईत्वाभासपञ्चकस्य चेत्यष्टानां निप्रहस्थानानामनुज्ञानात्, तेषां
च निप्रहस्थानान्तरोपलञ्चणत्वात् । अत एव न जल्पवितण्डे कथे, वादस्यैव तत्त्वसंरक्षणार्थत्वात् ।

§ ७०. नतु "यथोक्तोपपन्नच्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जक्पः" 80

**१** -- वर्णे तयोर्वा- • दे । २ इत्येवंत्वल • - दे ।

[न्या॰ १.२.२], "स प्रतिपक्षस्थापनाहींनी वितण्डा" [न्या॰ १.२.३] इति लक्षणे भेदाअल्पवितण्डे अपि कथे विद्येते एव ; न ; प्रतिपक्षस्थापनाहीनाया वितण्डायाः कथात्वायोगात् । वैतण्डको हि स्वपक्षमभ्युपगम्यास्थापयन् येत्किचिद्वादेन परपक्षमेय दृषयन् कथमवधेयवचनः १। जल्पस्तु यद्यपि द्वयोरपि वादिप्रतिवादिनोः साधनो गिलम्भसम्भावनया कथात्वं लभते तथापि न वादादर्थान्तरम् , वादेनेव चरितार्थत्वात् । छलजातिनिग्रहस्थानभूयस्त्वयोगादचरितार्थ इति चेत् ; न , छलजातिप्रयोगस्य दृषणाभासत्वेनाप्रयोज्यत्वात् , निग्रहस्थानानां च वादेप्यविरुद्धत्वात् । न खलु खर्टचपेटामुखबन्धादयोज्जचिता निग्रहा जल्पेऽप्युपयुज्यन्ते । उचितानां च निग्रहस्थानानां वादेऽपि न विरोधोऽस्ति । तभ वादात् जल्पस्य कश्चिद् विशेषोऽस्ति । लाभपूजाग्व्यातिकामितादीनि तु प्रयोजनानि तस्वाध्यवसायसंरक्षणलक्षणप्रधानफलानुँबन्धीनि पुरुषधर्मत्वाद्वादेऽपि न निवारियतुं पार्यन्ते ।

§ ७१. नतु छलजातिप्रयोगोऽसदुत्तरत्वाद्वादे न भवति , जल्पे तु तस्यातु-ज्ञानादस्ति वादजल्पयोर्विशेषः । यदाह-

"दुःशिक्षितकुतकोंशिकेशवाचाविताननाः। शक्याः किमर्न्यथा जेतुं वितयहाटोपपण्डिताः॥ गतानुगतिको खोकः कुमार्गे तत्प्रतारितः। मा गादिति च्य्रलादीनि प्राह कारुणिको मुनिः"॥ इति।

नैवम् । असदुत्तरैः परप्रतिक्षेपस्य कर्तुमयुक्तत्वात् ; न द्याययेन जयं यशो धनं वा महात्मानः समीहन्ते । अथ प्रवलप्रतिवादिदर्शनात् तर्जये धर्मध्वंससम्भावनात् , प्रतिभाक्षयेण सम्यगुत्तरस्याप्रतिभासादसदुत्तरेरि पांशुभिरिवाविकरन्नेकान्तपराजयाद्वरं सन्देह इति धिया न दोषमावहतीति चेत्ं; न, अस्यापवादिकस्य जात्युत्तरप्रयोगस्य कथान्तरसमर्थनसामध्यीभावात् । वाद एव द्रव्यक्षेत्रकालभावानुसारेण यद्यसदुत्तरं कथं-चन प्रयुत्तीत किमेतावता कथान्तरं प्रसज्येत ?। तस्माज्जल्पवितण्डानिराकरणेन वाद एवैकः कथाप्रयां लभत इति स्थितम् ॥ ३०॥

🛒 🖇 ७२. वादश्च जयपराजयावसानी भवतीति जयपराजययोर्रुक्षणमाह—

#### स्वपक्षस्य सिद्धिर्जयः ॥ ३१ ॥

§ ७३. वादिनः प्रतिवादिनो वा या स्वपक्षस्य सिद्धिः सा जयः। सा च स्वपक्षसा-धनदोपपरिहारेण परपक्षसाधनदोषोद्भावनेन चैं भवति । स्वपक्षे साधनमञ्जवस्रपि प्रति-

१--हीना वि०- डे॰। १ "प्रवोनम्" (हैमश॰ ६. ४. १९७) इतीकण्। ३ --कोऽपि स्व०-ता०। ४ प्रत्यपि। ५ वण तत् किश्चित्र तस्य वादः। ६ तृणविशेषः। ७ अनुसारीणि। ६ छलादीन् विना। ६ तस्य प्रतिवादिनो जये। १० चेत् अस्या॰-ता०। ११ परिहारोद्वावनाभ्यां समस्ताभ्यां न व्यस्ताभ्याम् इति वार्यः।

वादी वादिसाधनस्य विरुद्धतामुद्भावयन् वादिनं जयति, विरुद्धतोद्भावनेनैव स्वपक्षे साधनस्योक्तत्वात्। यदाह-''विरुद्धं हेतुमुद्भाव्य वादिनं जयतीतरः" इति ॥३१॥

#### असिद्धिः पराजयः ॥ ३२ ॥

७४. वादिनः प्रतिवादिनो वा या स्वपक्षस्य 'असिद्धिः' सा 'पराजयः' । सा च
 साधनाभासाभिधानात् , सम्यक्साधनेऽपि वा परोक्तदृषणानुद्धरणाद्भवति ॥ ३२ ॥

९ ७५. ननु यद्यसिद्धिः पराजयः, स तर्हि कीद्यो निग्रहः १, निग्रहान्ताहि कथा भवतीत्याह-

#### स नियहो वादिप्रतिवादिनोः ॥ ३३॥

९७६. 'सः' पराजय एव 'वादिप्रतिवादिनोः' 'निग्रहः' न वधवन्धौदिः । अथवा
 स एव स्वपक्षासिद्धिरूँपः पराजयो निग्रहहेतुत्वाश्रिग्रहो नौन्यो यथाहुः परे—''विप्रति- 10
 पित्रप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्'' [न्यायस्• १.२.१९] इति ॥ ३३ ॥

६ ७७. तत्राह-

#### न विप्रतिपत्त्यप्रतिपत्तिमात्रम् ॥ ३४ ॥

६ ७८. विपरीता कुत्सिता विगर्हणीया प्रतिपत्तिः 'विप्रतिपत्तिः'-साधनाभासे साधनबुद्धिर्पणाभासे च दूषणबुद्धिः । अप्रतिपत्तिस्त्वारम्भविषयेऽनारम्भः । स च साधने 15 दूषणं दूषणे चोद्धरणं तयोरकरणम् 'अप्रतिपत्तिः' । द्विधा हि वादी पराजीयते—यथाकर्तव्य-मप्रतिपद्यमानो विपरीतं वा प्रतिपद्यमान इति । विप्रतिपत्त्यप्रतिपत्ती एव 'विप्रतिपत्त्य-प्रतिपत्तिमात्रम्' 'न' पराजयहेतुः किन्तु स्वपक्षस्यासिद्धिरेवेति । विप्रतिपत्त्यप्रतिपत्त्योश्य निग्रहस्थानत्विनरासात् तद्भेदानामपि निग्रहस्थानत्वं निरस्तम् ।

६ ७९. ते च द्वाविश्वतिभैवन्ति । तद्यथा-१ प्रतिज्ञाहानिः, २ प्रतिज्ञान्तरम्, 20 ३ प्रतिज्ञाविरोधः, ४ प्रतिज्ञासंन्यासः, ५ हेत्वन्तरम्, ६ अर्थान्तरम्, ७ निरर्थकम्, ८ अविज्ञातार्थम्, ९ अपार्थकम्, १० अप्राप्तकालम्, ११ न्यूनम्, १२ अधिकम्, १३ पुनरुक्तम्, १४ अननुभाषणम्, १५ अज्ञानम्, १६ अप्रतिभा, १७ विक्षेपः, १८ मतानुज्ञा, १९ पर्यनुयोज्योपेक्षणम्, २० निरनुयोज्यानुयोगः, २१ अपसिद्धान्तः, २२ हेत्वाभासाश्वेति । अत्राननुभाषणमञ्जानमप्रतिभा विक्षेपः पर्यनुयोज्योपेक्षणमित्य- 25 प्रतिपत्तिप्रकाराः । शेषा विप्रतिपत्तिभेदाः ।

६८०. तत्र प्रतिज्ञाहानेर्रुक्षणम्-"मितिष्ट्रष्टास्त्रवेमीनुज्ञा स्वद्यष्टान्ते प्रातिज्ञा-

१ विरुद्धहे ॰ - डे॰। ६ त्रयिक्किशत्तमं चतुर्किशत्तमं च सूत्रद्वयं सहैव लिखितं सं-मू॰ प्रती। ३ - • न्यादि। अ॰ - डे॰। ४ - ॰ रूपप ॰ - डे॰। ५ देशताडनादि। ६ परो - डे॰। ७ आरभमाणः। ८ प्रतिदृष्टान्तस्य सामान्यस्य धर्मो नित्यत्वम्। ६ - ॰ धर्माभ्यनुज्ञा-मु॰।

हानिः'' [न्यायस् ५,२,२,] इति सूत्रम् । अस्य भाष्यकारीयं व्याख्यानम्-''साध्यधर्मः प्रत्यनीकेन धर्मेण प्रत्यनस्थितः प्रतिदृष्टान्तधर्मे स्वदृष्टान्तेऽनुजानन् प्रतिक्षां जहाँतीति प्रतिज्ञाहानिः । यथा अनित्यः दाब्दः ऐन्द्रियकत्वादु घटवदित्युक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते-सामान्यमैन्द्रियकं नित्यं दृष्टं करमान्न तथा राज्दोऽपीत्येवं 5 स्वप्रयुक्तहेतोराभासर्तामवस्यन्नपि कथावसानमकृत्वा प्रतिज्ञात्यागं करोति-यद्यैन्द्रियकं सामान्यं निस्यम्, कामं घटोऽपि निस्योऽस्त्विति । स खल्वयं साधनस्य दष्टान्तस्य नित्यत्वं प्रसंजन् निगमनान्तमेव पक्षं जहाति। पक्षं च परित्यजन प्रतिज्ञां जहातीत्युच्यते प्रतिज्ञाश्रयत्वात् पक्षस्येति"-[न्यायभा॰ ५. २. २]। तदेतदसङ्गतमेव, साक्षाद् दृष्टान्तहानिरूपत्वात् तस्याः तत्रैवं धर्म-10 परित्यागात् । परम्परया तु हेतूपनयनिगमनानामपि त्यागः, दृष्टोन्तींसाधुत्वे तेषाम-प्यसाधुत्वात् । तथा च प्रतिज्ञाहानिरेवेत्यसङ्गतमेव । वार्त्तिककारस्तु व्याचष्टे-''ईष्ट-श्रासायन्ते<sup>33</sup> स्थितत्वाद्नतश्चेति र्देष्टान्तः पक्षः। स्वद्षष्टान्तः स्वपक्षः। प्रति-दृष्टान्तः प्रतिपक्षः । प्रतिपक्षस्य धर्मे स्वपक्षेऽभ्यनुजानन् प्रतिज्ञां जहाति-यदि सामान्यमैन्द्रियकम् निरुधं शब्दोऽप्येवमस्त्वितं [न्यायवा०५. २. २]। 15 तदेतदपि व्याख्यानमसङ्गतम्, इत्थमेव प्रतिज्ञाहानेरवधारयितुमशक्यत्वात् । न खलु प्रतिपक्षस्य धर्मे स्वपक्षेऽभ्यनुजानत एव प्रतिज्ञात्यागी येनायमेक एव प्रकारः प्रतिज्ञा-हानौ स्यात् , अधिक्षेपादिमिराकुलीभावात् प्रकृत्या सभाभीरुत्वादन्यमनस्कत्वादेवी निमित्ती[त] किश्चित् साध्यत्वेन प्रतिज्ञाय तद्विपरीतं प्रतिजानानस्याप्युपलम्भात् पुरुष-आन्तेरनेकर्कारणकत्वोपपत्तेरिति १।

20 § ८१. प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधे परेण कृते तत्रैव धर्मिणि धर्मान्तरं साधनीयमिनद-धतः प्रतिज्ञान्तरं नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्यः शब्दः ऐन्द्रियकत्वादित्युक्ते तथैव सामान्येन व्यभिचारे नोदिते यदि ब्रूयात्—युक्तं सामान्यमैन्द्रियकं नित्यं तिद्ध

१ वात्स्यायनम् । २ वात्स्यायनभाग्ये तु—"साध्यधमंप्रत्यनीकेन धर्मेण प्रत्यविश्यते प्रतिदृष्टान्तधर्मे स्वदृष्टान्तेऽभ्यनुजानन्प्रतिज्ञां जहातीति प्रतिज्ञाहानिः। निर्दर्शनम्—ऐन्द्रियकत्वादिनित्यः शब्दो घटविति कृतेऽपर आह दृष्टमैन्द्रियकत्वं सामान्ये नित्ये कस्मान्न तथा शब्द इति प्रत्यविश्यते इदमाह—यदीन्द्रियकं सामान्यं नित्यं कामं घटो नित्योस्त्वित । स खल्वयं साधकस्य दृष्टान्तस्य नित्यतं प्रसज्जयिक्तगमनान्तमेव पक्षं जहाति । पक्षं जहत्प्रतिक्षां जहातित्युच्यते प्रतिज्ञाक्ष्यत्वात्पक्षस्येति।"—न्यायभा०५. २. २. मु-टि०। ३ प्रतिवादिना पर्यनुयोजितः। अवदि । ५ नव्यायक्षात्वे प्रसज्जयन्—मु०। ८ अभ्युपगतं पक्षम् । ६ तस्याः प्रतिज्ञाहानेः । १० दृष्टान्ते । ११ - ० न्तसाधुत्वे ० - ता० । १२ न्यायवार्तिके तु—"दृष्टश्चासावन्ते व्यवस्थित इति दृष्टान्तः स्वथासी दृष्टान्तश्चिति स्वदृष्टान्तशब्देन पक्ष एवाभिधीयते । प्रतिदृष्टान्तशब्देन च प्रतिपक्षः प्रतिपक्षश्चासौ दृष्टान्तश्चिति । एतदुक्तं भवति । परपक्षस्य यो धर्मस्तं स्वपक्ष एवानुजानातीति यथा अनित्यः शब्दः ऐन्द्रियकत्वादिति द्वितीयपक्षवादिनि सामान्येन प्रत्यवस्थिते दृष्टमह्न यदि सामान्यमैनिद्रयकं नित्यं दृष्टमिति शब्दोऽप्येवं भवत्विति ।" -न्यायवा० ५. २. २ - मु-टि०। १३ अन्तो निगमनम् तत्र च स्थितः एकः पक्षः प्रतिक्कायाः पुनर्वचनम् । १४ दृष्टान्तः स पक्षः प्रतिदृष्टान्तः - छे०। १५ - ० कारणत्वो० - छे०।

25

सर्वगतमसर्वगतस्तु अन्द इति । सोऽयम् 'अनित्यः शन्दः' इति पूर्वप्रतिज्ञातः प्रतिज्ञान्तरम् 'असर्वगतः शन्दः' इति कुर्वन् प्रतिज्ञान्तरेण निगृहीतो भवति । एतद्पि प्रतिज्ञाहानिवन्न युक्तम्, तस्याप्यनेकनिमित्तत्वोपपत्तेः । प्रतिज्ञाहानितश्चास्य कथं भेदः, पश्चत्यागस्योभय- त्राविशेषात् । यथेव हि प्रतिदृष्टान्तधर्मस्य स्वदृष्टान्तेऽभ्यनुज्ञानात् पश्चत्यागस्तथा प्रति- ज्ञान्तरादिष । यथा च स्वपश्चसिद्धचर्थं प्रतिज्ञान्तरं विधीयते तथा शन्दानित्यत्वसि- 5 द्ध्ययं श्रान्तिवंशात् 'तद्वच्छन्दोऽपि नित्योऽस्तु' इत्यनुज्ञानम्, यथा चाश्रान्तस्येदं विरुद्धते तथा प्रतिज्ञान्तरमि । निमित्तभेदाच तद्भेदे अनिष्टनिग्रहस्थानान्तराणामप्यनुषङ्गः स्यात् । तथा च तत्रान्तर्भवि प्रतिज्ञान्तरस्यापि प्रतिज्ञाहानावन्तर्भवः स्यादिति २ ।

§ ८२. "प्रतिज्ञाहेत्वोर्विरोधः प्रतिज्ञाविरोधः" [न्यायस् ५.३.४] नाम निग्रह-स्थानं भवति । यथा गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं रूपादिभ्योऽर्थान्तरस्यानुपलव्धेरिति । सोऽयं 10 प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः—यदि गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं कथं रूपादिभ्योऽर्थान्तरस्यानुपलव्धिः १, अथ रूपादिभ्योऽर्थान्तरस्यानुपलव्धिः कथं गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यमिति १, तद्यं प्रतिज्ञा-विरुद्धाभिधानात् पराजीयते । तदेतदसङ्गतम् । यतो हेतुना प्रतिज्ञायाः प्रतिज्ञात्वे निरस्ते प्रकारान्तरतः प्रतिज्ञाहानिरेवेयम्रका स्यात् , हेतुदोषो वा विरुद्धतालक्षणः, न प्रतिज्ञा-दोष इति ३ ।

§ ८३. पक्षसाधने परेण दृषिते तदुद्धरणाश्चन्त्या प्रतिज्ञामेव निह्नुवानस्य प्रतिज्ञासंन्यासो नाम निप्रहस्थानं भवति । यथा अनित्यः शब्दः ऐन्द्रियकत्वादित्युक्ते
तिथैव सामान्येनानैकान्तिकतायामुद्भावितायां यदि ब्र्यात्—क एवमाह—अनित्यः शब्द
ईति—स प्रतिज्ञासंन्यासात् पराजितो भवतीति । एतदिष प्रतिज्ञाहानितो न भिद्यते,
हेनोरनैकान्तिकत्वोपलम्भेनात्रापि प्रतिज्ञायाः परित्यागाविशेषात् ४ ।

६८४. अविशेषाभिहिते हेतौ प्रतिषिद्धे तद्विशेषणमभिद्धतो हेत्वन्तरं नाम निग्रहस्थानं भवति। तस्मिनेव प्रयोगे तथैव सामान्यस्य व्यभिचारेण द्षिते—'जातिमच्चे सति' ईत्यादिविशेषणग्रुपाददानो हेत्वन्तरेण निग्रहीतो भवति। इदमप्यतिप्रसृतम्, यतोऽविशेषोक्ते दृष्टान्ते उपनये निगमने वा प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो दृष्टान्ताद्यन्तरमपि निग्रहस्थानान्तरमनुषज्येत, तत्राप्याक्षेपसमाधानानां समानत्वादिति ५।

§ ८५. प्रैकृतादर्थादर्थान्तरं तदनौपयिकमभिद्धतोऽर्थान्तरं नाम निग्रहस्थानं भवति । यथा अनित्यः श्रन्दः । कृतकत्वादिति हेतुः । हेतुरिति हिनोतेर्धातोस्तुप्रत्यये कृदन्तं पदम् । पैदं च नामाख्यातनिपातोपसर्गा इति प्रैस्तुत्य नामादीनि व्याचक्षाणो-ऽर्थान्तरेण निगृद्यते । एतदप्यर्थान्तरं निग्रहस्थानं समर्थे साधने दृषणे वा प्रोक्ते

१ पूर्व प्रति० -छै०। २ - ०त्ततोप० - छै०। ३ यदा प्रतिवादिना अकृतेऽपि प्र[ति]क्षा[ता]र्थप्रतिवेधे आश्चक्य(यै)वोच्यतंऽसर्वगतस्तु शब्द इति तदा अन्यनिमित्तकत्वं प्रतिक्षान्तरस्य । ४ - ०वशात्तच्छव्दोः -छै०। ५ - ०नुष्वकः -छै०। ६ इति प्रति०-छै०। ७ -०न्यव्य०-ता०। इ इति हेत्वन्तरम् । ६ प्रकृतार्थादर्था-स्तरम्-छै०। १० पदं नाम - ता०। ११ प्रत्ययनामा० - छै०।

निग्रहाय कल्पेत, असमर्थे वा १। न तावत्समर्थे; स्वसाध्यं प्रसाध्यं नृत्यतोऽपि दोषामावा-ल्लोकवत् । असमर्थेऽपि प्रतिवादिनः पश्चसिद्धौ तैत् निग्रहाय स्यादसिद्धौ वा ? । प्रथमपक्षे तत्पक्षसिंद्धेरेवास्य निग्रहो न त्वतो निग्रहस्थानात्। द्वितीयपक्षेऽप्यतो न निग्रहः, पश्चसिद्धेरुभयोरप्यभावादिति ६ ।

§ ८६. अभिधेयरहितवर्णातुपूर्वीप्रयोगमात्रं निरर्थकं नाम निग्रहस्थानं भवति । यथा अनित्यः शब्दः कचटतपानां गजडद्यत्वाद् घझढधभवदिति । एतदपि सर्वथार्थ-शून्यत्वाक्रिग्रहाय कल्पेत, साध्यानुपयोगाद्वा ? । तत्राद्यविकल्पोऽयुक्तः, सर्वथार्थशून्य-श्रव्दस्यैवासम्भवात् , वर्णक्रमनिर्देशस्याप्यनुकार्येणार्थेनार्थवस्वोपपत्तेः । द्वितीयविकल्पे त सर्वमेव निग्रहस्थानं निरर्थकं स्यात् साध्यसिद्धावनुपयोगित्वाविश्वेषात् । किश्चि-10 द्विशेषमात्रेण भेदे वा खादकृत-हस्तास्फालन-कक्षापिट्टितादेरपि साध्यानुपयोगिनो निष्रह-स्थानान्तरत्वानुषद्ग इति ७।

§ ८७. यत् साधनवाक्यं दूषणवाक्यं वा त्रिराभिहितमपि परिषत्प्रतिवादिभ्यां बोद्धं न शक्यते तत् अविज्ञातार्थं नाम निग्रहस्थानं भवति । अत्रेदग्रुच्यते-वादिना त्रिरभि-हितमपि वाक्यं परिषत्प्रतिवादिभ्यां मन्दमतित्वादविज्ञातम् , गृढीभिधानतो वा, द्वतोचा-15 राद्वा १। प्रथमपक्षे सत्साधनवादिनोऽप्येतिश्वग्रहस्थानं स्यात् , तर्त्राप्यनयोर्मन्दमतित्वेना-विज्ञातत्वसम्भवात् । द्वितीयपक्षे तु पत्रवाक्यप्रयोगेऽपि तंत्प्रसङ्गः, गृंढाभिधानतया परिषत्प्रतिवादिनोर्महाप्राज्ञयोरप्यविज्ञातत्वोपलम्भात् । अथाभ्यामविज्ञातमप्येतंत् वादी व्याचष्टे; गृहोपन्यासमप्यात्मनः स एव व्याचष्टाम् , अव्याख्याने तु जयाभाव एवास्य, न पुनर्निग्रहः, परस्य पश्चसिद्धेरभावात् । द्वतोचारेप्यनयोः कथित्रत् ज्ञानं सम्भवत्येव, 20 सिंद्धान्तद्वयवेदित्वात् । साध्यानुपयोगिनि तु वादिनः प्रलापमात्रे तैयोरिवेंज्ञानं नावि-ज्ञातार्थं वर्णक्रमनिर्देशवत् । ततो नेदमविज्ञातार्थं निरर्थकाद्भिद्यत इति ८।

§ ८८. पूर्वीपरासङ्गतपदसमृहप्रयोगादप्रतिष्ठितवाक्यार्थमपार्थकं नाम निग्रहस्थानं भवति । यथा दञ्ज दाडिमानि पडपूपा इत्यादि । एतदपि निरर्थकास भिद्यते । यथैव हि गजहदबादौ वर्णानां नैरर्थक्यं तथात्र पदानामिति । यदि पुनः पदनैरर्थक्यं वर्ण-25 नैरर्थक्यादन्यत्वािभग्रहस्थानान्तरं तर्हि वाक्यनैरर्थक्यस्याप्यार्भ्यामन्यत्वािभग्रहस्थाना-न्तरत्वं स्यात् पदवत्पौर्वापर्येणाऽप्रयुज्यमानानां वाक्यानामप्यनेकघोपलभ्यात्-

''शहुः कदच्यां कदली च भेर्यो तस्यां च भेर्यो सुमहदिमानम्। तच्छक्कभेरीकद्लीविमानमुन्मत्तगङ्गप्रतिमं बभूव।।"

#### इत्यादिवत ।

१ पक्षान्तरम् (१) अर्थान्तरम् । २ -०सिद्धिरेव - हे० । ३ अर्थान्तरात् । ४ मेदेन खाट्० - हे० मेदे वा षट्कृत - मु-पा॰। ५ गृहानां शब्दानामिधानस्। ६ सत्ताधनेपि । ७ अविज्ञातत्वप्रसङ्गः। 🕿 प्रहेलिकादिकम् । 🙎 पत्रवाक्यम् । १० साध्यवाक्यम् । ११ सिद्धान्तवेदि० - डे० । १२ अय निप्रहवादी एवं ब्रुवात् वादिनः प्रलापमात्रम् अविज्ञातस्य लक्षणम् इत्याशङ्कायामाह (१)। १३ कर्तरे षष्ठी न (१)। १४ -- जातं वा - - ता - । १५ साध्यानुपयोगित्वात् । १६ वर्णपदनैरर्थक्याभ्याम् ।

- ६ ८९. यदि पुनः पदंनैरर्थक्यमेव वाक्यनैरर्थक्यं पदसप्रदायात्मकत्वात् तस्यः तिहं वर्णनैरर्थक्यमेव पदनरर्थक्यं स्यात् वर्णसम्रदायात्मकत्वात् तस्य। वर्णानां सर्वत्र निर्धिकत्वात् पदस्यापि तत्प्रसङ्गभेतः तिहं पदस्यापि निरर्थकत्वात् तत्सम्रदायात्मनो वाक्यस्यापि नैरर्थक्यानुषङ्गः । पदस्यार्थवक्त्वेन (वक्त्वे च) पदार्थापेश्चयाः [वर्णार्थापेश्चयाः] वर्णस्यापि तदंस्तु प्रकृतिप्रत्ययादिवतः न खलु प्रकृतिः केवला पदं प्रत्ययो वा। नाप्यन्योरन्वर्थकत्वम् । अभिव्यक्तार्थाभावादनर्थकत्वः पदस्यापि तत् स्यात् । यथैव हि प्रकृत्यर्थः प्रत्ययेनाभिव्यज्यते प्रत्ययार्थश्च प्रकृत्या तयोः केवलयोरप्रयोगात् तथा देवदक्तस्तिष्ठतीन्यादिप्रयोगेस्याद्यन्तपदार्थस्य त्याद्यन्तपदार्थस्य चं स्त्याद्यन्तपदेनाभिव्यक्तः केवलस्याप्रयोगः । पदान्तरापेश्चस्य पदस्य सार्थकत्वं प्रकृत्यपेश्वस्य प्रत्ययस्य तदपेश्चस्य च प्रकृत्यादिवर्णस्य समानमिति ९।
- ५ ९०. प्रतिक्षाहेतृद्दाहरणोपनयनिगमनवचनक्रममुल्लक्ष्यावयवविपर्यासेन प्रयुज्यमानमनुमानवाक्यमप्रप्राप्तकालं नाम निग्रहस्थानं भवति, स्वप्रतिपत्तिवत् परप्रतिपत्तेजनने परार्थानुमाने क्रमस्याप्यङ्गत्त्वात्। एतदप्यपेशलम्, प्रेक्षावतां प्रतिपत्तृणामवयवक्रमनियमं विनाप्यर्थप्रतिपत्त्युपलम्भात्। ननु यथापश्चदाच्छुताच्छब्दस्मरणं ततोऽर्थप्रत्यय इति शब्दादेवार्थप्रत्ययः परम्परया तथा प्रतिज्ञाद्यववच्युत्क्रमात् तत्क्रमस्मरणं ततो वाक्या- 15 र्थप्रत्ययो न पुनस्तद्वयुत्क्रमात्; इत्यप्यसारम्, एवंविधप्रतीत्यभावात्। यस्माद्धि शब्दा-दुचरितात् यत्रार्थे प्रतीतिः स एव तस्य वाचको नान्यः, अन्यथा श्वब्दान्तत्क्रमाचापशब्दे तद्यतिक्रमे च स्मरणं ततोऽर्थप्रतीतिरित्यपि वक्तुं शक्येत । एवं श्वब्दान्वाख्यानवे-यर्थ्यमिति चेत्; नैवम्, वादिनोऽनिष्टमात्रापादनात् अपशब्देऽपि चान्वाख्यानस्योपलम्भात्। संस्कृताच्छब्दार्त्सत्यात् धर्मोऽन्यस्मादधर्म इति नियमे चान्यधर्मा- 20 धर्मोपायानुष्टानवैयर्थ्यं धर्माधर्मयोशाप्रतिनियमप्रसङ्गः, अधार्मिके च धार्मिके च तच्छ-बद्दोपलम्भात्। भवतु वा तत्क्रमादर्थप्रतीतिस्तथाप्यर्थप्रत्ययः क्रमेण स्थितो येन वाक्येन च्युत्क्रम्यते तिभिरर्थकं न त्वप्राप्तकालमिति १०।
- ६ ९१. पश्चावयवे वाक्ये प्रयोक्तव्ये तदन्यतमेनाप्यवयवेन हीनं न्यूनं नाम निग्रहस्थानं भवति, साधनाभावे साध्यसिद्धेरभावात्, प्रतिज्ञादीनां च पश्चानामपि साध- 25 नत्वात्; इत्यप्यसमीचीनम्, पश्चावयवप्रयोगमन्तरेणापि साध्यसिद्धेरभिधानात् प्रतिज्ञा-हेतुप्रयोगमन्तरेणैव तित्सिद्धेरमावात् । अतस्तद्धीनमेव न्यूनं निग्रहस्थानमिति ११ ।
- ६ ९२. एकेनैव हेतुनोदाहरणेन वा प्रतिपादिते ऽर्थे हेत्वन्तरम्रदाहरणान्तरं वा वदतोऽधिकं नाम निग्रहस्थानं भवति निष्प्रयोजनाभिधानात्। एतदप्ययुक्तम्, तथा-

१ दश दाडिमानि षडपूपा इसात्र तु पदानामेव नैरर्थक्यम् न वाक्यस्य कियाया अश्रावणश्वात् (अश्रवणात्)। १ - ०क्षया तत्यापि - डे॰। ३ अर्थवस्वम् । ४ प्रकृतिप्रत्यययोः। ५ च स्तूपद्यन्त॰ - ता॰। ३ सथापि सन्दा॰ -डे॰। ७ कमवादिनः। ८ सत्याधर्मो - डे॰। ३ अधार्मिके धार्मि॰ -डे॰।

विधाद्वाक्यांत् पक्षसिद्धौ पराजयायोगात्। कथं चैवं प्रमाणसंप्रवोऽम्युपैगम्यते १। अम्युपगमे वाऽधिकिक्षिप्रहाय जायेत । प्रतिपत्तिदार्ळ्यसंवादसिद्धिप्रयोजनसद्भावाक निष्रहः; इत्यन्य-त्रापि समानम् , हेतुनोदाहरणेन चै(वै)केन प्रसाधितेऽप्यथें द्वितीयस्य हेतोरुदाहरणस्य वा नानर्थक्यम् , तत्त्रयोजनसद्भावात् । न चैवमनवस्था, कस्यचित् कचिकिराकाङ्कतोपपत्तेः प्रमाणान्तरवत् । कथं चास्य कृतकत्वादौ स्वार्थिककप्रत्ययस्य वचनम् , यत्कृतकं तद्वित्यमिति व्याप्तौ यत्तद्वर्चनम् , वृत्तिपदप्रयोगादेव चार्थप्रतिपत्तौ वाक्यप्रयोगः अधिकत्वाक्षिप्रहस्थानं न स्यात् १। तथाविधस्याप्यस्य प्रतिपत्तिविशेषोपायत्वात्तकेति चेत् ; कथ-मनेकस्य हेतोरुदाहरणस्य वा तदुपायभूतस्य वचनं निप्रहाधिकरणम् १। निरर्थकस्य तु वचनं निरर्थकत्वादेव निप्रहस्थानं नाधिकत्वादिति १२।

10 ६९३. शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तं नाम निग्रहस्थानं भवत्यन्यत्रानुवादात्। शब्दपुनरुक्तं नाम यत्र स एव शब्दः पुनरुचार्यते। यथा अनित्यः शब्दः अनित्यः शब्द इति। अर्थपुनरुक्तं तु यत्र सोऽर्थः प्रथममन्येन शब्देनोक्तः पुनः पर्यायान्तरेणोच्यते। यथा अनित्यः शब्दो विनाशी ध्वनिरिति। अनुवादे तु पौनरुक्त्यमदोपो यथा— "हेन्चपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनम्" [न्यायस् १.९.३६] इति। अत्रार्थपुनरुक्तमेवानुपपन्नं न शब्दपुनरुक्तम्, अर्थमेदेन शब्दसाम्येऽप्यर्त्यासम्भवात् यथा—

"हसति हसति स्वामिन्युचैरुदत्यातिरादिति, कृतपरिकरं स्वेदोद्वारि प्रधावति धावति । गुणसमुदितं दीषापेतं प्रणिन्दति निन्दति, धनलवपरिक्रीतं यन्त्रं प्रस्टाति स्टब्यिति ॥" -[वादन्यायः ए० ११९]

20 इत्यादि । ततः स्पष्टार्थवाचकैस्तैरेवान्यैर्वा शब्दैः सभ्याः प्रतिपादनीयाः । तदप्रतिपादक-शब्दानां तु सकृत् पुनः पुनर्वाभिधानं निरर्थकं न तु पुनरुक्तमिति । यदपि अर्था-दापश्रस्य स्वशब्देन पुनर्वचनं पुनरुक्तमुक्तं यथा असत्सु मेघेषु वृष्टिनं भवतीत्युक्ते अर्था-दापद्यते सत्सु भवतीति तत् कण्ठेन कथ्यमानं पुनरुक्तं भवति, अर्थगत्यथे हि शब्दप्रयोगे प्रतीतेऽथे किं तेनेति १ । एतदपि प्रतिपन्नार्थप्रतिपादकत्वेन वैयर्थ्यानिग्रहस्थानं 25 नान्यथा । तथा चेदं निरर्थकान 'विशिष्येतेति १३ ।

१ - विधाद्वा वाक्या ० - ता । २ हेत्वन्तरयुक्तात् । ३ - ०पगम्यते वाधिकाक्षि ० - डे ० । ४ - ०चनपृ० - डे ० । ५ कृतकानित्यमिति वृक्तिपदम् । ६ - ०कं यत्र ० - डे ० । ७ - ० रुक्तम ० डे ० । = - ० स्य सम्भ ० - डे ० । ६ दोषोपेतम् - डे ० । १० विशेष्ये ० - डे ० । ११ उत् यत्नान्तरीयिका ० - ता ० । उत्त प्रयक्षानन्तरीयिका - डे ०।

क्षयाधेकान्ते सर्वथार्थिकियाविरोधात् सन्त्वानुपपत्तेरिति च समर्थ्यते । तांवता च परोक्त-हेतोर्दूषणात्किमन्योचारणेन ?। अतो यन्नान्तरीयिका साध्यसिद्धिस्तस्यैवाप्रत्युचारणमन-नुमाषणं प्रतिपत्तव्यम् । अथेवं दृषयितुमसमर्थः शास्त्रार्थपरिज्ञानविशेषिकरुत्वात् ; तदायम्रत्तराप्रतिपत्तेरेव तिरस्क्रियते न पुनरननुभाषणादिति १४ ।

- § ९५. पर्षदा विज्ञातस्यापि वादिवाक्यार्थस्य प्रतिवादिनो यदज्ञानं तदज्ञानं नाम 5 निग्रहस्थानं भवति । अविदितोत्तरिवषयो हि कोत्तरं श्र्यात् १। न चाननुभाषणमेवेदम्, ज्ञातेऽपि वस्तुन्यनुभाषणासामर्थ्यदर्शनात्। एतदप्यसाम्प्रतम्, प्रतिज्ञाहान्यादिनिग्रहस्थानानां भेदाभावानुषङ्गात्, तत्राप्यज्ञानस्यैव सम्भवात् । तेषां तत्प्रभेदत्वे वा निग्रहस्थानप्रतिनियमाभावप्रसङ्गः, परोक्तस्याऽर्धाऽज्ञानादिभेदेन निग्रहस्थानानेकत्वप्रसङ्गात् १५।
- § ९६. परपक्षे गृहीतेऽप्यनुभाषितेऽपि तस्मिन्नुत्तराप्रतिपत्तिग्प्रतिभा नाम निग्रह- 10 स्थानं भवति । एषाप्यज्ञानास्न भिद्यते १६ ।
- § ९७. "कार्यव्यासङ्गात् कथाविच्छेदो विद्येपः " [न्यायस् ५.२.१९] नाम निग्रहस्थानं भवति । सिपाधियपितस्यार्थस्याश्चक्यसाधनतामवसाय कथां विच्छिनत्ति— 'इदं मे करणीयं परिहीयते, पीनसेन कण्ठ उपरुद्धः' इत्याद्यभिधाय कथां विच्छिन्दन् विश्लेपेण पराजीयते । एतद्प्यज्ञानैतो नार्थान्तरमिति १७ ।
- § ९८. स्वपक्षे परापादितदोषमनुद्धृत्य तमेव परपक्षे प्रतीपमापादयतो मतानुज्ञा नाम निग्रहस्थानं भवति । चौरो भवान् पुरुषत्वात् प्रसिद्धचौरवदित्युक्ते—भवानपि चोरः पुरुषत्वादिति ब्रुवस्नात्मनः परापादितं चौरत्वदोषमभ्युपगतवान् भवतीति मतानुज्ञया निगृह्यते । इदमप्यज्ञानान्न भिद्यते । अनैकान्तिकता वात्र हेतोः; स ह्यात्मीयहेतोरात्मनेवा-नैकान्तिकतां दृष्ट्वा प्राह-भवत्पक्षेऽप्ययं दोषः समानस्त्वमपि पुरुषोऽसीत्यनैकान्तिकत्व- 20 मेवोद्धावयतीति १८ ।
- § ९९. निग्रहप्राप्तस्यानिग्रहः पर्यनुयोज्योपेक्षणं नाम निग्रहस्थानं भवति । पर्यनुयोज्यो नाम निग्रहोपपत्त्यावश्यं नोदनीयः 'इदं ते निग्रहस्थानमुपनतमतो निग्रहीतोऽिस' इत्येवं वचनीयस्तमुपेक्ष्य न निग्रह्माति यः स पर्यनुयोज्योपेक्षणेन निग्र्ह्मते । एतच्च
  'कस्य निग्रहः' इत्यनुयुक्तया परिषदोद्भावनीयं न त्वसावात्मनो दोषं विष्टुणुयात् 'अहं 25
  निग्राह्मस्त्वयोपेक्षितः' इति । एतद्प्यज्ञानाम भिद्यते १९ ।
- § १००. ''अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थांनानुयोगो निरनुयोज्यानुयोगः" [न्यायस्॰ ५. २. २२] नाम निग्रहस्थानं भवति । उपपन्नवादिनमप्रमादिनमनिग्रहाईमपि 'निगृहीतोऽसि' इति यो ब्र्यात्स एवाभूतदोषोद्धावनाश्चिगृद्धते । एतदपि नाज्ञानाद्वयिति-रिच्यते २०।

30

15

१ तावता परो० - डे०। २ मेदभा० - डे०। ३ - ०नतो न भिष्यते। स्व० - मु-पा०। ४ - ०रा-त्मीयेनैव - डे०। ५ पुरुषो भवसी० - डे०। ६-०स्थानाभियो० -मु-पा०।

§ १०१ "सिद्धान्तमम्युपेत्यानियमात्कथामसङ्गोऽपसिद्धान्तः" [त्यायस् ५. ३. २३] नाम निप्रहस्थानं भवति । यः प्रथमं कश्चित् सिद्धान्तमम्युपगम्य कथापुप-क्रमते । तत्र च सिषाधयिषितार्थसाधनाय परोपालम्माय वा सिद्धान्तविरुद्धमिधत्ते सोऽपसिद्धान्तेन निगृद्धते । एतद्दिष प्रतिवादिनः प्रतिपश्चसाधने सत्येव निग्रहस्थानं 5 नान्यथेति २१ ।

§ १०२ "हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः" [न्यायस्० ५. २. २४] असिद्धविरुद्धादयो निग्रहस्थानम् । अत्रापि विरुद्धहेतुद्भावनेन प्रतिपक्षसिद्धेनिग्रहाधिकरणत्वं युक्तम्, असि-द्धायुद्धावने तु प्रतिवादिना प्रतिपक्षसाधने कृते तद्युक्तं नान्यथेति २२॥ ३४॥

§ १०२. तदेवमक्षपादोपदिष्टं पराजयाधिकरणं परीक्ष्य सौगतागमितं तत् परीक्ष्यते-

### 10 नौप्यसाधनाङ्गवचनादोषोद्धावैने ॥ ३५ ॥

§ १०४. स्वपश्चस्यासिद्धिरेव पराजयो 'न' 'असाधनाङ्गवचनम्' 'अदोषोद्भावनम्' च । यथाह धर्मकीर्त्तः-

#### "असाधनाङ्गवचनमदोषोङ्गावनं हयोः। निम्रहस्थानमन्यसु न युक्तमिति नेष्यते॥" -[नादन्यायः का॰ १]

- 15 § १०५. अत्र हि स्वपक्षं साधयन् असाधयन् वा वादिप्रतिवादिनोरन्यतरोऽसाध-नाङ्गवचनाददोषोद्भावनाद्वा परं निगृह्वाति १। प्रथमपक्षे स्वपक्षसिद्धीवास्य पराजया-दन्योद्भावनं व्यर्थम् । द्वितीयपक्षे असाधनाङ्गवचनाद्युद्भावनेपि न कस्यचिजयः, पक्ष-सिद्धेरुभयोरभावात् ।
- § १०६. यचास्य व्याख्यानम्-साधनं सिद्धिस्तदङ्गं त्रिरूपं लिङ्गं तस्यावचनम्20 तूष्णीम्भावो यत्किश्चिद्धापणं वा, साधनस्य वा त्रिरूपलिङ्गस्याङ्गं समर्थनं विपक्षे बाधकप्रमाणोपदर्शनरूपं तस्यावचनं वादिनो निग्रहस्थानमिति—तत् पश्चावयवप्रयोगवादिनोऽपि समानम् । शक्यं हि तेनाप्येवं वक्तुं सिद्धाङ्गस्य पश्चावयवप्रयोगस्यावचनात् सौगतस्य वादिनो निग्रहः । ननु चास्य तदवचनेऽपि न निग्रहः,
  प्रतिज्ञानिगमनयोः पश्चधर्मीपसंहारसामध्येन गम्यमानत्वात्, गम्यमानयोश्च वचने
  25 पुनरुक्तत्वानुषङ्गात्, तत्त्रयोगेऽपि हेर्तुप्रयोगमन्तरेण साध्यार्थाप्रसिद्धेः; इत्यप्यसत्,
  पश्चधर्मीपसंहारस्याप्येर्वमवचनानुषङ्गात्। अथ सामध्याद्गम्यमानस्यापि यत् सत् तत् सर्व
  श्वणिकं यथा घटः, संश्च श्चब्द इति पश्चधर्मीपसंहारस्य वैचनं हेतोरपर्धंधर्मत्वेना-

१-० मितं परी० - ता०। २ नासाघ० - ता-मू०। ३ इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरिवतायां प्रमाणमी-मांसायां द्वितीयस्याध्यायस्य कियन्ति सृज्ञाणि ॥ श्रीवामातनयाय नमः॥ शुभं भवतु छेखकपाटकाय सदा॥ छ॥ - सं-मू०। ४-०पि कस्य०-ता०। ५ -०पि निप्र०-छे०। ६ पक्षधर्मीपक्षधर्मोपसं०-छे० पक्षधर्मापक्षधर्मापसं-मु०। ७ हेतुना प्रयो०- ता०। ८ -०प्येवं वच० - छे०। ६ वचनहे० -छे०। १० -०क्षधर्मत्वे त्वसि० - छे०।

सिद्धत्वव्यवच्छेदार्थम्; तर्हि साध्याधारसन्देहापनोदार्थं गम्यमानाया अपि प्रतिज्ञायाः, प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयानामेकार्थत्वप्रदर्शनार्थं निगमनस्य वचनं किं न स्यात् । नहि प्रतिज्ञादीनामेकार्थत्वोपदर्शनमन्तरेण सङ्गतत्वं घटते, भिष्मविषय-प्रतिज्ञादिवत् । ननु प्रतिज्ञातः साध्यसिद्धौ हेत्वादिवचनमनर्थकमेव स्यात्, अन्यथा नास्याः साधनाङ्गतेति चेत्; तर्हि भवतोऽपि हेतुतः साध्यसिद्धौ दृष्टान्तोऽनर्थकः 5 स्यात्, अन्यथा नास्य साधनाङ्गतेति समानम् । ननु साध्यसाधनयोद्ध्याप्तिप्रदर्शनार्थ-त्वात् नान्धको दृष्टान्तः, तत्र तदप्रदर्शने हेतोरगमकत्वात्; इत्यप्ययुक्तम्, सर्वानित्यत्व-साधने सन्त्वादेर्दृष्टान्तासम्भवतोऽगमकत्वानुषङ्गात् । विपक्षच्यावृत्त्या सन्त्वादेर्गमकत्वे वा सर्वत्रापि हेतौ तथेव गमकत्वप्रसङ्गात् दृष्टान्तोऽनर्थक एव स्यात् । विपक्षच्यावृत्त्या च हेतुं समर्थयन् कथं प्रतिज्ञां प्रतिक्षिपेत् । तस्याश्चानभिधाने क हेतुः साध्यं वा 10 वर्तते ?। गम्यमाने प्रतिज्ञाविषय एवेति चेत्; तर्हि गम्यमानस्यव हेतोरपि समर्थनं स्यात् तृक्तस्य । अथ गम्यमानस्यापि हेतोर्मन्दमतिप्रतिपत्त्यर्थं वचनम्; तथा प्रतिज्ञा-वचने कोऽपरितोषः ?।

§ १०७. यचेदमसाधनाङ्गमित्यस्य व्याख्यानान्तरम्—साधर्म्यण हेतोर्वचने वैधर्म्य-वचनम्, वैधर्म्यण च प्रयोगे साधर्म्यवचनं गम्यमानत्वात् पुनरुक्तमतो न साधनाङ्गम् ; 15 इत्यप्यसाम्प्रतम्, यतः सम्यक्साधनसामध्येन स्वपक्षं साधयतो वादिनो निग्रहः स्यात्, असाधयतो वा १ । प्रथमपक्षे न साध्यसिद्ध्यप्रतिबन्धिवचनाधिक्योपालम्भमात्रे-णास्य निग्रहः, अविरोधात् । नन्वेवं नाटकादिघोषणतोऽप्यस्य निग्रहो न स्यात् ; सत्य-मेतत्, स्वसाध्यं प्रसाध्य नृत्यतोऽपि दोषामावाञ्चोकवत्, अन्यथा ताम्बूलभक्षण-भूक्षेप-खाद्कृत-हस्तास्फालनादिभ्योऽपि सत्यसाधनवादिनोऽपि निग्रहः स्यात् । अथ 20 स्वपक्षमप्रसाधयतोऽस्य ततो निग्रहः; नन्वत्रापि किं प्रतिवादिना स्वपक्षे साधिते वादिनो वचनाधिक्योग्रालम्भो निग्रहो लक्ष्येत, असाधिते वा १ । प्रथमपक्षे स्वपक्षसिद्धी-वास्य निग्रहाद्वचनाधिक्योद्धावनमनर्थकम्, तिस्मन् सत्यपि पक्षसिद्धिमन्तरेण जया-योगात । द्वितीयपक्षे तु युगपद्वादिप्रतिवादिनोः पराजयप्रसङ्गो जयप्रसङ्गो वा स्यात्, स्वपक्षसिद्धेरभावाविशेषात् ।

§ १०८. नतु न स्वपक्षसिद्धासिद्धिनिबन्धनौ जयपराजयौ, तयोर्ज्ञानाज्ञानिबन्धन-त्वात् । साधनवादिना हि साधुसाधनं ज्ञात्वा वक्तव्यम्, दूषणवादिना च दूषणम्। तत्र साधम्यवचनाद्धिधम्यवचनाद्धाऽर्थस्य प्रतिपत्तौ तदुभयवचने वादिनः प्रतिवादिना सभा-यामसाधनाङ्गवचनस्योद्धावनात् साधुसाधनाज्ञानसिद्धेः पराजयः । प्रतिवादिनस्तु तद्द्र्षणज्ञाननिर्णयाज्ञयः स्यात् ; इत्यप्यविचारितरमणीयम् , यतः स प्रतिवादी सत्साधन- 30 वादिनः साधनाभासवादिनो वा वचनाधिक्यदोषम्बद्धावयेत् १ । तत्राद्यपक्षे वादिनः कथं साधुसाधनाज्ञानम् , तद्वचनेयत्ताज्ञानस्यैवाभावात् १ । दितीयपक्षे तु न प्रतिवादिनो द्षणज्ञानमविष्ठते साधनाभासस्यानुद्धावनात् । तद्वचनाधिक्यदोषस्य ज्ञानात् दूषणज्ञो-

१--कार्थप्रतिप्रदः - मु । व्कार्थप्रतिज्ञाप्रदः - डेंव् । २ साधर्म्यवचनाद्वार्थस्य - डेव् । ३-व्तदनः -डेव् ।

ऽसाविति चेत्; साधनाभासाज्ञानादद्षणज्ञोऽपीति नैकान्ततो वादिनं जयेत , तददोषो-द्भावनलक्षणस्य पराजयस्यापि निवारयितुमञ्कोः । अथ वचनाधिक्यदोषोद्भावनादेव प्रतिवादिनो जयसिद्धौ साधनाभासोद्भावनमनर्थकम्; नन्वेवं साधनाभासानुद्भावना-त्रस्य पराजयसिद्धौ वचनाधिक्योद्भावनं कथं जयाय प्रकल्पेत ? । अथ वचनाधिक्यं 5 साधनामासं वोद्धावयतः प्रतिवादिनो जैयः; कथमेवं साधर्म्यवचने वैधर्म्यवचनं वैधर्म्यवचने वा साधर्म्यवचनं पराजयाय प्रभवेत् ?। कथं चैवं वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रति-पश्चपरिग्रहवैयर्थं न स्यात् , कचिदेकत्रापि पक्षे साधनसामर्थ्यज्ञानाज्ञानयोः सम्भवात ? न खु अन्दादौ नित्यत्वस्यानित्यत्वस्य वा परीक्षायामेकस्य साधनसामध्ये ज्ञानमन्यस्य चाज्ञानं जयस्य पराजयस्यं वा निबन्धनं न भवति । युगपत्साधनासामध्येज्ञाने च 10 वादिप्रतिवादिनोः कस्य जयः पराजयो वा स्यादिवशेषात्?। न कस्यचिदिति चेतः तर्हि साधनवादिनो वचनाधिक्यकारिणः साधनसामध्यीज्ञानसिद्धेः प्रतिवादिनश्च वचना-धिक्यदोषोद्भावनात्तदोषमात्रज्ञानसिद्धेर्न कस्यचिजयः पराजयो वा स्यात् । नहि यो यद्दोषं वेत्ति स तद्गुणमपि, कुतश्चिन्मारणशक्तौ वेदनेऽपि विषद्रव्यस्य कुष्ठापनयन-शक्तौ संवेदनानुद्यात् । तन्न तत्सामर्थ्यज्ञानाज्ञाननिवन्धनौ जयपराजयौ व्यवस्थाप-15 यितुं शक्यौ, यथोक्तदोषानुषङ्गात् । स्वपक्षसिद्धचिसिद्धिनिवन्धनौ तु तौ निरवद्यौ पक्ष-प्रतिपश्चपरिग्रहवैयर्थ्याभावात् । कस्याचित् कृतश्चित् स्वपश्चसिद्धौ सुनिश्चितायां परस्य तत्सिद्ध्यभावतः सकुजयपराजयप्रसङ्गात् ।

६ १०९. यचेदमदोषोद्भावनमित्यस्य व्याख्यानम्-प्रसज्यप्रतिषेधे दोषोद्भावनाभाव-मात्रम्-अदोषोद्भावनम् , पर्युदासे तु दोषाभासानामन्यदोषाणां चोद्भावनं प्रतिवादिनो निग्रह-20 स्थानमिति-तत् वादिनाऽदोषवति साधने प्रयुक्ते सत्यनुमतमेव यदि वादी स्वपक्षं साध-येशान्यथा । वचनाधिक्यं तु दोषः प्रागेव प्रतिविहितः । यथैव हि पञ्चावयवप्रयोगे वचनाधिक्यं निग्रहस्थानं तथा त्र्यवयवप्रयोगे न्यूनतापि स्याद्विशेषाभावात् । प्रतिज्ञा-दीनि हि पञ्चाप्यनुमानाङ्गम्—"प्रतिज्ञाहेत्नुदाहरणोपनयनिगमनान्यवयचाः" [न्याय स्० १.९.१२] इत्यभिधानात् । तेषां मध्येऽन्यतमस्याप्यनभिधाने न्यूनताख्यो दोषो-25 उनुषज्यत एव "हीनमन्यतमेनापि न्यूनम्" [न्यायस्० ५.२.१२] इति वचनात् । ततो जयेतरव्यवस्थायां नान्यश्विमित्तमुक्ताश्विमित्तादित्यलं प्रसङ्गेन ॥ ३५ ॥

६११०. अयं च प्रागुक्तश्रतुरङ्गो वादः कदाचित्पत्रालम्बनमप्यपेक्षतेऽतस्तल्लक्षण-मत्रावक्यामिघातव्यं यतो नाविज्ञातस्वरूपस्यास्यावलम्बनं जयाय प्रभवति न चावि-ज्ञातस्वरूपं परपत्रं मेत्तुं शक्यमित्याँहं-

१ नैकान्ततो जयेत् - डे॰। २ -०भासं चोद्भा० - डे॰। ३ जयित कथम् - डे॰। ४ -०स्य निव० - ता०। ४ -०मात्रे झा० -ता०। ६ विषयद० - ता०। ७ -०सिद्धो निश्चि० -डे०। ८ -०क्यं यथा नि० -डे॰। ६ -०मानं प्र० -डे॰। १० ॥ छ॥ श्रीः ॥ छ॥ मङ्गलम् ॥ महाश्रीः ॥ छ॥ श्री ॥ - ता०। -० मित्याहुः। इत्याचार्यश्री ५ श्रीहेमचन्द्रविरिचतायाः प्रमाणमीमांसायास्तद्वृत्तेश्व द्वितीयस्याप्यायस्य प्रथमाहिकं समाप्तम् ॥ श्री॥ संवत् १००० वर्षे मार्गशीर्षमासे कृष्णतृतीयायां पुण्यतिथी रविवासरे श्रीभणहिल्लपुरपत्तनमञ्चे पुस्तकं लिखितमिदं ॥ छ॥ छुमं भवतु ॥ श्रीकल्याणमस्तु ॥ ९॥ श्री ॥ ९॥ छ॥ छ॥ ९॥ - डे०।

# प्रमाणमीमांसायाः ॥ भाषाटिप्पणानि ॥

#### प्रमाणमीमांसायाः

## ॥ भा पा टि प्प गा नि ॥

#### हैंगी प्रमाणगीमांसा विशयतेऽथ टिप्पणैः। ऐतिह्य-तुलनास्पृग्भी राष्ट्रभाषोपजीविभिः॥

पृ० १. पं० २. 'तायिने'-नुलना-"प्रमास्य शास्त्रे सुगताय तायिने"-प्रमाणस० १. १. ''तायिनामिति स्वाधिगतमार्गदेशकानाम्। यदुक्तम्-'तायः स्वदृष्टमार्गोक्तिः' (प्रमाणवा० २. १४५.) इति तत् विद्यते येषामिति । अथवा तायः संतानार्थः ।"-योधिचर्या० प० प० ७५

पृ० १. पं० ६. 'पाणिनि'-पाणिनि का सूत्रात्मक अष्टाध्यायी शब्दानुशासन प्रसिद्ध है। पिङ्गल का छन्दःशास प्रसिद्ध है। कणाद और अचपाद कम से दशाध्यायी वैशेषिक-सूत्र और पश्चाध्यायी न्यायसूत्र के प्रणेता हैं।

पृ० १, पं० ६, 'वाचकमुरुय'—उमाम्बाति और उनके तत्त्वार्थसूत्र के बारे में देखे। मेरा लिखा गुजराती तत्त्वार्थ[बवेचन का परिचय ।

पृ० १. पं० ११. 'अकलकू'-अकलकू ये प्रसिद्ध दिगम्बराचार्य हैं। इनके प्रमाध-संप्रह, न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, लघीयखयी भादि जैनन्यायविषयक भनेक प्रकरण प्रन्थ हैं। इनका समय ईसवीय अष्टम शुताब्दी हैं।

पृ० १. पं॰ ११. 'धर्मकीत्ति'-धर्मकीत्ति (ई॰ स॰ ६२५) बैद्ध तार्किक हैं। इनके प्रमाखवात्तिक, हेतुबिन्दु, न्यायबिन्दु, वादन्याय आदि प्रकरखप्रन्थ हैं।

पृ० १ पं० १२ 'नास्य स्वेच्छा'-तुलना-''वचनं राजकीयं वा वैदिकं वापि विद्यते।" श्लोकवा• स्० ४ श्लो• २३५।

पृट १. पंट १४. 'वर्णसमूहा'-बुलना-'शास्त्र' पुनः प्रमाणादिवाचकपदसमूहो व्यूह-विशिष्टः, पदं पुनर्वर्णसमूहः, पदसमूहः सूत्रम् , सूत्रसमूहः प्रकरणम् , प्रकरणसमूह आहिकम् , आहिकसमूहोऽभ्यायः, पञ्चाभ्यायी शास्त्रम् ।"-न्यायवाट पृट १

पृ० १. पं० १७. 'श्रथ प्रमारा'-भारतीय शास्त्र-रचना में यह प्रवाली बहुत पहिले से चली श्राती है-कि सूत्ररचना में पहिला सूत्र ऐसा बनाया जाय जिससे प्रन्थ का विषय सूचित हो धीर जिसमें प्रनथ का नामकरण भी आ जाय। जैसे पातजल योगशास्त्र का प्रथम सूत्र है 'अथ योगानुशासनम्', जैसे अकलंक ने 'प्रमाणसंप्रह' प्रनथ के प्रारम्भ में 'प्रमाण इति संप्रहः' दिया है, जैसे विद्यानन्द ने 'अथ प्रमाणपरीचा' इस वाक्य से ही 'प्रमाणपरीचा' का प्रारम्भ किया है। आठ हेमचन्द्र ने उसी प्रणाली का अनुसरण कि करके यह सूत्र रचा है।

'म्रथ' शब्द से शास्त्रप्रारम्भ करने की परम्परा प्राचीन और विविध विषयक शास्त्र-गामिनी है। जैसे ''म्रथाता दर्शपूर्णमासी व्याख्यास्यामः'' (आप० श्री० स्०१.१.१.), ''म्रथ शब्दानुशासनम्'' (पात० महा०), 'म्रथाता धर्मजिज्ञासा' (जैमि० स्०१.१.१) इत्यादि। म्रा० हेमचन्द्र नं श्रपने काव्यानुशासन, छन्दोनुशासन की तरह इस मन्थ में भी वही परम्परा रक्खी है।

पृ० १. पं० १८, 'श्रथ-इत्यस्य'-अथ शब्द का 'अधिकार' अर्थ प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध है और उसे प्रसिद्ध आचार्थों ने लिया भी है जैसा कि हम ज्याकरणभाष्य के प्रारम्भ में "अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः" (१.१.१.१०६) तथा योगसूत्रभाष्य में (१.१.) पाते हैं। इसके सिवाय उसका 'आनन्तर्य' अर्थ भी प्रसिद्ध है जैसा कि शबर ने अपने मीमांसाभाष्य' में लिया है। शङ्कराचार्य ने 'आनन्तर्य' अर्थ तो लिया पर 'अधिकार' अर्थ को असङ्गत समक्तकर म्वीकृत नहीं किया। शङ्कराचार्य को अथ शब्द का 'मङ्गल' अर्थ लेना इष्ट था, पर एक साथ सीधे तौर से दो अर्थ लेना शास्त्रोय युक्ति के विरुद्ध होने से उन्होंने आनन्तर्यार्थक 'अथ' शब्द के अवण को ही मङ्गल मानकर 'मङ्गल' अर्थ लिये बिना ही, 'मङ्गल' का प्रयोजन सिद्ध किया है। योगभाष्य के और शाङ्करभाष्य के प्रसिद्ध टीकाकार वाचस्पति ने तत्त्ववैशारदी और भामती में शङ्करोक्त 'अथ'शब्दअति की मङ्गलप्रयोजनता – स्दङ्ग, शङ्क आदि ब्वनि के मौगलिक अवण की उपमा के द्वारा – पृष्ट की है और साथ ही जलादि अन्य प्रयोजन के वास्ते लाये जानेवाले पूर्ण जलकुम्भ के मौगलिक दर्शन की उपमा देकर एक अर्थ में प्रयुक्त 'अथ' शब्द का अर्थान्तर विना किये ही उसके अवण की माङ्गलिकता दरसाई है।

१ ''तत्र लोकेऽयमथशब्दो वृत्तादनन्तरस्य प्रक्रियार्थो दृष्टः"—शाबरमा० १.१.१.

२ ''तत्रायशब्दः श्रानन्तर्यार्थः परिग्रह्मतं नाधिकारार्थः, ब्रह्मजिज्ञासाया अनिधिकार्यत्वात् , मङ्गलस्य च वाक्यार्थे समन्वयाभावात् । अर्थान्तरप्रयुक्त एव ह्यथशब्दः श्रुत्या मङ्गलप्रयाजनो भवति"— अ० शास्त्रत्मा० १.१.१.

३ "अधिकारार्थस्य चायशब्दस्यान्यार्थं नीयमानोदकुम्भदर्शनमिव अवशं मङ्गलायोपकल्पत इति मन्तव्यम्"—तत्त्ववि० १.१. "न चेह मङ्गलमथशब्दस्य बाच्यं वा लच्यं वा, किन्तु मृदङ्गशङ्कथ्यनिवद्यशब्दअवशामात्रकार्यम् । तथा च 'ग्रांकारश्चायशब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मशः पुरा। कर्ण्डं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकानुभौ ॥' अर्थान्तरेष्वानन्तर्यादिषु प्रयुक्तोऽयशब्दः अत्या अवश्मात्रेश वेशुवोशाध्यनि-वन्मङ्गलं कुर्वन्, मङ्गलप्रयोजनो भवति अन्यार्थमानीयमानोदकुम्भदर्शनवत्"—भामती १.१.१.

भा० हेमचन्द्र ने उपर्युक्त सभी परम्पराभों का उपयोग करके भापनी स्थाख्या में 'श्रय' शब्द की भिषकारार्थक, मानन्तर्पार्थक भीर मंगलप्रयोजनवाला बतलाया है। उनकी धपमा भी शब्दश: वही है जो बाचस्पति के उक्त प्रन्थों में है।

पृ० २. पं० ३. 'श्रायुष्म'-तुलना- ''मङ्गलादोनि हि शास्त्राणि प्रवन्ते वीरपुरुषाणि व अवन्ति, श्रायुष्मत्पुरुषाणि चाध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्युरिति"-पातः महाः १.१.१.

पृ० २. पं० ४. 'परमेष्ठि'-जैन परम्परा में अर्हत, सिद्ध, आवार्य, खपाध्याय और साधु ऐसे आत्मा के पाँच विभाग लोकोत्तर विकास के अनुसार किये गये हैं, जो पंचपरमेष्ठी कहलाते हैं। इनका नमस्कार परम मंगल समभा जाता है-

#### "एष पञ्चनमस्कारः सर्वपापशयङ्करः। मङ्गलानां च सर्वेषां प्रथमं भवति मङ्गलम्॥"

10

पृ० २. पं० ५. 'पक्षें एा'-वात्स्यायन ने अपने न्यायभाष्य में (१.१.३.) 'प्रमागा' शब्द को करणार्थक मानकर उसकी निरुक्ति के द्वारा 'प्रमागा' का लच्चण सूचित किया है। वाचम्पति मिश्र ने भी सांख्यकारिका की (तत्त्वकै। अपनी व्याख्या में 'प्रमागा' का लच्चण करने में उसी निर्वचनपद्धति का अवलम्बन किया है। आ० हेमचन्द्र भी 'प्रमागा' शब्द की उसी तरह निरुक्ति करते हैं। ऐसी ही निरुक्ति शब्दश: 'परीचामुख' की व्याख्या 15 प्रमंयरत्नमाला (१.१.) में देखी जाती है।

पृ० २. पं० ६. 'त्रयी हिं'—उपलभ्य अन्थों में सब से पहिले वात्म्यायनभाष्य हैं ही शास्त्रपृक्ति के त्रैविष्य की चर्चा है और तीनों विधान्नों का स्वरूप भी बतलाया है। श्रीधर ने अपनी 'कंदलो' में उस प्राचीन त्रैविष्य के कथन का प्रतिवाद करके शास्त्रपृक्ति को उद्देश-लसगरूप से द्विविध स्थापित किया है और परीक्षा को अनियत कहकर उसे त्रैविष्य में से 20 कम किया है। श्रीधर ने नियतरूप से द्विविध शास्त्रपृक्ति का और वात्स्यायन ने त्रिविध शास्त्रपृक्ति का और वात्स्यायन ने त्रिविध शास्त्रपृक्ति का कथन किया इसका सबब स्पष्ट है। श्रीधर कग्रादस्त्रीय प्रशस्त्रपद्माष्य

१ "त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः—उद्देशो लच्च्यं परीद्धा चेति । तत्र नामधेयेन पदार्थमात्र-स्याभिधानं उद्देशः । तत्रोद्दिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदके। धर्मी लच्च्यम् । लच्चितस्य यथालच्च्यमुपपद्यते न वेति प्रमाखैरवधारणः परीद्या"—न्यायभा० १.१.२.

२ "श्रनुद्दिण्टेषु पदार्थेषु न तेपां लक्षणानि प्रवर्तन्ते निर्विषयत्वात् । अलक्षितेषु च तस्त्रप्रतीत्य-भावः कारणाभावात् । अतः पदार्थव्युत्पादनाय प्रवृत्तस्य शास्त्रस्योभयथा प्रवृत्तः—उद्देशो लक्षणं च, परीका-यास्तु न नियमः । यत्राभिहिते लक्षणे प्रवादान्तरव्याक्षंपात् तस्वानश्चयां न भवति तत्र परपक्ष्युदासार्थे परीक्षाविधिरिधिक्रयते । यत्र तु लक्षणाभिधानसामर्थ्यादेव तत्त्वनिश्चयः स्यात् तत्राय व्यर्था नार्थ्यते । योऽपि हि त्रिविधां शास्त्रस्य प्रवृत्तिभिच्छति तस्यापि प्रयोजनादीनां नास्ति परीक्षा । तत् कस्य हेतोर्लक्षणमात्रादेव ते प्रतीयन्ते इति । एवं चेद्धंप्रतीत्यनुरोधात् शास्त्रस्य प्रवृत्तिर्नं त्रिधेष । नामधेयेन पदार्थानामभिधान-मुदेशः । उद्दिष्टस्य स्वपरनातीयव्यावर्त्तके। धर्मो लक्ष्यम् । लिख्तस्य यथालक्षणं विचारः परीक्षां — कम्यकी पृ० २६.

कं व्याख्याकार हैं। वह भाष्य तथा उसके आधारभूत सूत्र, पदार्थी के उद्देश एवं लचणात्मक हैं, उनमें परीचा का कहीं भी स्थान नहीं है जब कि वात्स्यायन के व्याख्येय मूल न्यायसूत्र ही न्वयं उद्देश, लचण और परीचाकम से प्रवृत्त हैं। त्रिविध प्रवृत्तिवाले शाखों में तर्कप्रधान खण्डन-मण्डन प्रणाली सवश्य होती है—जैसे न्यायसूत्र उसके भाष्य आदि में। द्विविध प्रवृत्तिवाले शाखों में बुद्धिप्रधान स्थापनप्रणाली मुख्यतया होती है जैसे कणादसूत्र, प्रशस्तपादभाष्य, तत्त्वार्धसूत्र, उसका भाष्य आदि। कुछ प्रन्थ ऐसे भी हैं जो केवल उद्देशमात्र हैं जैसे जैनागम स्थानांग, धर्मसंत्रह आदि। श्रद्धाप्रधान होने से उन्हें मात्र धारणायोग्य समक्तना चाहिए।

भा० हेमचन्द्र ने वास्त्यायन का हो पदानुगमन क्रीब-क्रीब उन्हों के शब्दों में 10 किया है।

शास्त्रप्रवृत्ति के चतुर्थ प्रकार विभाग का प्रश्न उठाकर अन्त में उद्योतकर ने न्याय-वार्तिक में भीर जयन्त ने न्यायमञ्जरी में विभाग का समावेश उद्देश में ही किया है? और त्रिविध प्रवृत्ति का ही पच स्थिर किया है। आ० हेमचन्द्र ने भी विभाग के बारे में वहीं प्रश्न उठाया है और समाधान भी वहीं किया है।

15 पृ० २, पं० ७, 'उदिष्ठस्य'—'लचण् का लचण करतं समय आट हंमचन्द्र ने 'श्रसा-भारणधर्म' शब्द का प्रयोग किया है। उसका स्पष्टीकरण नव्यन्यायप्रधान तर्कसंप्रह की टीका दीपिका में इस प्रकार है—

" एतद्दृषणत्रय (अञ्चाप्त्यतिन्याप्त्यसंभव )रिहतो धर्मी लक्षणम् । यथा गो: सास्नादिमस्तम् । स एवाऽसाधारणधर्म इत्युच्यते । लच्यतावच्छेदकसमनियतत्वमसा
20 धारग्रत्वम् "-प्र०१२ ।

पृ० २. पं० १२. 'पूजितविचार'—वाचम्पति र मिश्र ने 'मोमोसा' शब्द को पूजित-विचारवाचक कहकर विचार की पूजितता स्पष्ट करने को भामती में लिखा है कि-जिस विचार का फल परम पुरुषार्थ का कारणभूत स्दमतम अर्थनिर्णय हो वही विचार पूजित है। आ० हेमचन्द्र ने वाचस्पति के उसी भाव को विस्तृत शब्दों में पक्षवित करके अपनी 'मोमांसा' शब्द की व्याख्या में उतारा है, और उसके द्वारा 'प्रमाणमीमांसा' प्रन्थ के समय मुख्य प्रतिपाद्य विषय को सूचित किया है, और यह भी कहा है कि-'प्रमाणमीमांसा' प्रन्थ का उद्देश्य केवल प्रमाणों की चर्चा करना नहीं है किन्तु प्रमाण, नय और सोपाय बन्ध-मोच इत्यादि परमपुरुषार्थोपयोगी विषयों की भी चर्चा करना है।

१ ''त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिरित्युक्तम्, उद्दिष्टविभागश्च न त्रिविधायां शास्त्रप्रवृत्तावन्त-भंवतीति । तस्मादुद्दिष्टविभागो युक्तः; नः उद्दिष्टविभागस्योह् श एवान्तर्भावात् । कस्मात् १ । लक्ष्णसामा-न्यात् । समानं लक्षणं नामधेयेन पदार्थाभिधानमुद्देश इति ।"-न्यायवा० १. १. ३. न्यायम० पृ० १२.

२ ''पूजितविचारवचनो मीमांसाशब्दः । परमपुरुषार्थहेतुभूतसूद्धमतमार्थनिर्ण्यफलता च विचारस्य पूजितता"-भामती० पृ० २७.

पृ०२ पं०२०. 'सम्यार्थ'-प्रमाणसामान्यलस्य की तार्किक परम्परा के उपलब्ध इतिहास में कणाद का स्थान प्रथम है। उन्होंने "अदुष्टं विद्या" (१.२.१२) कहकर प्रमाणसामान्य का लस्य कारणग्रुद्धिमूलक स्चित किया है। अस्पाद के स्त्रों में लस्याकम में प्रमाणसामान्यलस्य के अभाव की त्रुटि को वास्त्यायन ने 'प्रमाण' शब्द के निर्वचन द्वारा पूरा किया। उस निर्वचन में उन्होंने कणाद की तरह कारणग्रुद्धि की 5 तरफ़ ध्यान नहीं रक्खा पर मात्र उपलब्धिकप फल की श्रीर नज़र रखकर "उपलब्धिकेतुत्व" को प्रमाणसामान्य का लस्य बतलाया है। वात्स्यायन के इस निर्वचनमूलक लस्य में आनेवाले दोषों का परिहार करते हुए वासस्पति मिश्र ने 'अर्थ' पद का सम्बन्ध जोड़कर श्रीर 'उपलब्धि' पद को ज्ञानसामान्यबोधक नहीं पर प्रमाणक्पज्ञानविशेषबोधक मानकर प्रमाणसामान्य के लस्य को परिपूर्ण बनाया, जिसे उदयनासार्य ने कुसुमाञ्जलि में 'गौतम- 10 नयसम्मत' कहकर श्रपनी भाषा में परिपूर्ण रूप से मान्य रक्खा जो पिछले सभी न्याय-वैशेषिक शाखों में समानक्ष्य से मान्य है। इस न्याय-वैशेषिक की परम्परा के श्रनुसार प्रमाणसामान्यलस्य में मुख्यतया तीन बाते ध्यान देने योग्य हैं—

१-कारणदोष के निवारण द्वारा कारणशुद्धि की सूचना।

२-विषयबोधक अर्थ पद का लुक्त में प्रवेश।

15

३-ल्च्यण में स्व-परप्रकाशत्व की चर्चा का ग्रमाव तथा विषय की ग्रपूर्वता-मनधि-गतता के निर्देश का ग्रभाव।

यद्यपि प्रभाकर भीर उनके अनुगामी मीमांसक विद्वानों ने 'अनुभूति' मात्र को ही प्रमाणक्ष से निर्दिष्ट किया है तथापि कुमारित एवं उनकी परम्परावाले अन्य मीमांसकों ने न्याय-वैशेषिक तथा वैद्धि दोनों परम्पराभ्रों का संप्राहक ऐसा प्रमाण का लच्च रचा है; 20 जिसमें 'अदुष्टकारणारब्ध' विशेषण से कगादकथित कारणदोष का निवारण सूचित किया भार 'निर्वाधत्व' तथा 'अपूर्वार्थत्व' विशेषण के द्वारा वैद्धि परम्परा का भी समावेश किया।

१ ''उपलब्धिसाधनानि प्रमागानि इति समाख्यानिर्वन्त्रसामर्थ्यात् बोद्धव्यं प्रमीयतं अनेन इति करणार्थाभिधानो हि प्रमाग्शब्दः''—न्यायभा० १. १. ३.

२ "उपलब्धिमात्रस्य स्रर्थाव्यमिचारिणः स्मृतेरन्यस्य प्रमाशब्देन स्रभिधानात्"-तात्पर्य० पृ० २१.

३ "थयार्थानुभवो मानमनपेच्चतयेष्यते ॥ मितिः सम्यक् परिच्छित्तः तद्वता च प्रमातृता । तदयेग-व्यवच्छेदः प्रामाएयं गौतमे मते ॥"-स्यायकु० ४. १, ४.

ध ''श्रनुभ्तिश्च नः प्रमाण्म्''-बृहती १. १. ४.

४ "औत्यित्तिकगिरा देषः कारणस्य निवार्यते । अवाधोऽव्यतिरेकेण स्वतस्तेन प्रमाणता ॥ सर्व-स्यानुपलक्षेऽर्थे प्रामाण्यं स्मृतिरन्यथा ॥"-ऋजेकवा० औत्प० ऋजे० १०, ११. "एतच्च विशेषण्वय-मुपाददानेन सूक्ष्कारेण कारणदापवाधकज्ञानरहितम् अग्रहातप्राहि ज्ञानं प्रमाणम् इति प्रमाणलन्त्यां स्वितम्" -शास्त्रदी० पृ० १२३. "अनिधगतार्यगन्तु प्रमाणम् इति भट्टमीमांसका ब्राहुः"-सि० चन्द्रो० पृ० २०.

६ "श्रज्ञातार्यज्ञापकं प्रमाण्म् इति प्रमाण्सामान्यलच्याम्।"—प्रमाण्स० टी० पृ० ११.

## "तत्रापूर्वार्थविज्ञानं निश्चितं बाधवर्जितम् । श्रदुष्टकारणारब्धं प्रमाणं लोकसम्मतम् ॥"

यह श्लोक कुमारिलकर्त्तृक माना जाता है। इसमें दो बातें ख़ास ध्यान देने की हैं— १-लक्तम में ग्रनधिगतबोधक 'ग्रपूर्व' पद का ऋषिवशेषणक्ष से प्रवेश।

5 २-स्व-परप्रकाशस्व की सूचना का ग्रभाव।

बैद्ध परम्परा में दिङ्नाग<sup>१</sup> ने प्रमाणसामान्य के लच्च में 'स्वसंवित्ति' पद का फल के विशेषणरूप से निवेश किया है। धर्मकी कि श्रमाणवार्त्तिकवाले लच्च में वात्स्यायन के 'प्रवृत्तिसामर्थ्य' का सूचक तथा कुमारिल आदि के निर्वाधत्व का पर्याय 'श्रविसंवादित्व' विशेषण देखा जाता है और उनके न्यायिनन्दुवाले लच्च में दिङ्नाग के अर्थसारूप्य का 10 ही निर्देश है (न्यायिक १.२०.)। शान्तरिचत के लच्च में दिङ्नाग और धर्मकी कि देशों के आशय का संग्रह देखा जाता है—

"विषयाधिगतिश्वात्र प्रमाणफलमिष्यते । स्विविचि प्रमाणं तु सारूप्यं योग्यतापि वा ॥"-तत्त्वसं कार १३४४. इसमें भी दो बातं खास ध्यान देने की हैं-

15 १-श्रमी तक श्रन्य परम्पराश्रों में स्थान नहीं प्राप्त 'स्वसंवेदन'विचार का प्रवेश और तद्द्वारा ज्ञानसामान्य में स्व-परप्रकाशत्व की सूचना।

असङ्ग और वसुबन्धु ने विज्ञानवाद स्थापित किया। पर दिङ्नाग ने उसका समर्थन बड़े ज़ोरों से किया। उस विज्ञानवाद की स्थापना और समर्थनपद्धति में ही स्वसंविदितत्व या स्वप्रकाशस्व का सिद्धान्त स्फुटतर हुआ जिसका एक या दूसरे रूप में अन्य दार्शनिकों पर 20 भी प्रभाव पड़ा—देखों Buddhist Logic vol. 1. P. 12

२-मोर्मासक की तरह स्पष्ट रूप सं 'श्रनिधगतार्थक ज्ञान' का ही प्रामाण्य।

श्वेताम्बर दिगम्बर दोनों जैन परम्पराद्यों के प्रथम वार्किक सिद्धसेन धीर समन्तभद्र ने ध्रपने अपने लच्चण में स्व-परप्रकाशार्थक 'स्व-परावभासक' विशेषण का समान रूप से निवेश किया है। सिद्धसेन के लच्चण में 'बाधिववर्जित' पद उसी खर्थ में है जिस धर्थ में मीमासक 25 का 'बाधवर्जित' या धर्मकीर्त्ति का 'ख्रविसंवादि' पद है। जैन न्याय के प्रश्वापक झकलंक

१ ''स्वसंवित्तिः फलं चात्र तद्रुपादर्थनिश्चयः । विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ॥''-प्रमाण्य १. १०.

२ 'प्रमाणमविसंवादि ज्ञानमर्थाकयास्थिति:। श्राविसंवादनं शाब्देप्यभिप्रायनिवेदनात् ॥-प्रमा-णवा० २. १.

र्वे "प्रमार्ख स्वपरामासि ज्ञानं नाधविवर्जितम्।"—स्थाया० १. ''तत्त्वज्ञानं प्रमाखं ते युगपत्सर्वभास-नम्।"-आसमी० १०१. ''स्वपरावभासकं यथा प्रमार्खं भुवि बुद्धिलच्छाम्''-वृ० स्वर्यं० ६३.

ध ''प्रमाग्यमविसंवादि शानम्, स्रनिधगतार्याधिगमलज्ञगत्वात्।''—श्रष्टशः अष्टसः पृ० १७४. सदुक्तम्—''सिद्धं यन्न परापेच्यं सिद्धौ स्वपररूपयोः। तत् प्रमाणं तता नान्यदिकल्पमचेतनम्।'' स्वायिक द्वी० क्वि० पृ० ३०. उक्त कारिका सिद्धिविनिश्चय की है जो अकलंक की ही कृति है।

ने कहीं 'अन्धिगतार्थक' और 'अविसंवादि' दोनें विशेषणों का प्रवेश किया और कहीं 'स्वपरावभासक' विशेषण का भी समर्थन किया है। अकलंक के अनुगामी माणिक्यनन्दी? ने एक ही वाक्य में 'स्व' तथा 'अपूर्वार्थ' पद दाखिल करके सिद्धमेन-समन्त्रभट की स्वापित स्पीर स्नकलंक के द्वारा विकसित जैन परम्परा का संग्रह कर दिया। विद्यानन्दर ने सकलंक तथा माणिक्यनन्दी की उस परंपरा से भ्रलग होकर केवल सिद्धसेन भ्रीर समन्त्रमद की व्याक्या 5 को अपने 'स्वार्थव्यवसायात्मक' जैसे शब्द में संगृहीत किया और 'अनिधगत' या 'अपवे' पद जो श्रकलंक श्रीर माणिक्यनन्दी की व्याख्या में हैं, उन्हें छोड़ दिया। विद्यानन्द का 'व्यव-सायात्मक' पद जैन परम्परा के प्रमासलुक्त में प्रथम ही देखा जाता है पर वह अक्पाद रे 😅 के प्रत्यचलच्या में ता पहिले ही से प्रसिद्ध रहा है। सन्मति के टोकाकार अभयदेव ने विद्यानन्द का ही अनुसरण किया पर 'व्यवसाय' के स्थान में 'निर्णीत' पद रक्खा। बादी प्री देवसूरि ने तो विद्यानंद के ही शब्दों को दोहराया है। आ० हेमचन्द्र ने उपर्युक्त जैन-जैने-तर भिन्न भिन्न परंपरात्रों का ग्रीचित्य-श्रनीचित्य विचार कर अपने लच्च में केवल 'सन्यक्'. 'अर्थ' श्रीर 'निर्धाय' ये तीन पद रक्खे। उपर्युक्त जैन परम्पराग्नों की देखते हुए यह कहना पडता है कि भाव हेमचन्द्र ने अपने लच्या में काट-छाँट के द्वारा संशोधन किया है। उन्होंने 'स्व' पद जो पूर्ववर्ती सभी जैनाचार्यी' ने लक्त्या में सिन्नविष्ट किया था, निकाल दिया।  $^{15}$ 'ग्रवभास', 'व्यवसाय' भ्रादि पदों को स्थान न देकर भ्रभयदेव के 'निर्गीति' पद के स्थान में 'निर्माय' पद दाखिल किया श्रीर उमास्वाति, धर्मकीर्त्ति तथा भासर्वेझ के सम्यक्<sup>६</sup> पद की अपनाकर अपना 'सम्यगर्धनिर्णय' लच्चण निर्मित किया है।

श्राधिक तात्पर्य में कोई ख़ास मतभेद न होने पर भी सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर श्राचार्यी के प्रमाण्लच्या में शाब्दिक भेद है, जो किसी ग्रंश में विचारविकास का सूचक 20 ग्रीर किसी ग्रंश में तत्कालीन भिन्न भिन्न साहित्य के ग्रभ्यास का परिणाम है। यह भेद संचेप में चार विभागों में समा जाता है। पहिले विभाग में 'स्व-परावभास' शब्दवाला सिद्ध-सेन-समन्तभद्र का लच्या ग्राता है जो संभवतः बौद्ध विज्ञानवाद के स्व-परसंवेदन की विचार-छाया से ख़ाली नहीं है; क्योंकि इसके पहिले ग्रागम प्रन्थों में यह विचार नहीं देखा जाता। — दूसरे विभाग में श्रकलंक-माणिक्यनन्दी का लच्या श्राता है जिसमें 'ग्रविसंवादि', 'भ्रनियत' 25 ग्रीर 'ग्रपूर्व' शब्द श्राते हैं जो ग्रसंदिग्ध क्रप से बौद्ध ग्रीर मीमांसक प्रन्थों के ही हैं। तीसरे

<sup>-</sup> १ ''स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ।"-परी० १. १

२ तत्स्वार्थव्यवसायात्मज्ञानं मानमितीयता । लक्षणेन गतार्थत्वात् व्यर्थमन्यद्विशेषण्म् ॥"-तत्त्वार्थं श्लो० १. १०. ७७. प्रमाण्यण पृ० ४३.

३ "इन्द्रियार्थसिकक्षोंत्यन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यस्य ।"-न्याय सू० १.१.४.

४ "प्रमासं स्वार्थनिस्तिस्वभावं ज्ञानम् ।"-सन्मतिटी. पृ० ४१८.

४ "स्वप्रव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम् ।"-प्रमाणन् १. २.

६ "सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि माद्यमार्गः।"-तरुवार्थ० १. १. "सम्यग्ज्ञान पूर्विका सर्व पुरुषार्थ-सिक्कि:।"--न्यायिक १. १. "सम्यगनुभवसाधनं प्रमाणम्।"--न्यायसार पृ० १.

विभाग में विद्यानन्द, अभयदेव और देवसूरि के लक्षण का स्थान है जो वस्तुत: सिद्धंसेन-समन्तभद्र के लक्षण का शब्दान्तर मात्र है पर जिसमें अवभास के स्थान में 'व्यवसाय' या 'निर्णिति' पद रखकर विशेष अर्थ समाविष्ट किया है। अन्तिम विभाग में मात्र आव हेमचन्द्र का लक्षण है जिसमें 'स्व', 'अपूर्व', 'अन्धिगत' आदि सब उड़ाकर परिष्कार किया गया है।

पृ० २ पं॰ २१ 'प्रसिद्धानुवादेन'-लत्तमा के प्रयोजन की विभिन्न चर्चाओं के मन्तिम तात्पर्य में कोई भेद नहीं जान पड़ता तथापि उनके ढंग जुदे जुदे और बोधप्रद हैं। एक भार न्याय-वैशेषिक शास्त्र हैं और दूसरी भार बाद्ध तथा जैनशास्त्र हैं। सभी न्याय-वैशेषिक प्रन्थों में लच्चण का प्रयोजन 'इतरभेदज्ञापन' बतलाकर लच्चण का 'व्यतिरेकिहेतु' माना 10 है भार साथ ही 'व्यवहार' का भी प्रयोजक बतलाया है।

बौद्ध विद्वान् धर्मोत्तर ने प्रसिद्ध का अनुवाद करके अप्रसिद्ध के विधान की ल्इण का प्रयोजन विस्तार से प्रतिपादित किया है, जिसका देवसूरि ने बड़े विस्तार तथा आटोप के साथ निरसन किया है। अकलंक का फ़ुकाव व्यावृत्ति की प्रयोजन मानने की ओर है; परन्तु आठ हेमचन्द्र ने धर्मोत्तर के कथन का आदर करके अप्रसिद्ध के विधान की ल्इणार्थ 15 बतलाया है।

पृ० २, पं० २३, 'भवति हि'-हेमचन्द्र ने इस जगह जो 'लच्य' की पच बना कर 'लच्ख' सिद्ध करनेवाला 'हेतुप्रयोग' किया है वह बौद्ध-जैन प्रन्थों में एक सा है।

१ ''तत्रोहिष्टस्य तस्वव्यवच्छेदके। धर्मा लच्चण्म्''—स्यायभा० १. १. २. "लच्चण्स्य इतरव्यवच्छेदहेतुत्वात्"— स्यायमा० १. १. ३. "लच्चणं नाम व्यतिरिकहेतुवचनम् । ति समानासमानजातीयेभ्यो विभिन्न लच्चं व्यवस्थापयित "—तारपर्य० १.१.३. "समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लच्चणार्थः"—स्यायम० पृ०६५. "लच्चणस्य व्यवहारमात्रसारतया समानासमानजातीयव्यवच्छेदमात्रसाधनत्वेन चान्याभावप्रतिपादनासामर्थात्"—कन्दछी० पृ० ६. "व्यावर्ष्तकस्येव लच्चणत्वं व्यावृत्तौ अभिषयत्वादौ च अतिव्याप्तिवारणाय तिद्रम्तवं धर्मविरोषणां देयम् । व्यवहारस्यापि लच्चणप्रयोजनत्वे तु न देयम्, व्यावृत्तेरिष व्यवहारसाधनत्वात् ।"—दीपिका० पृ० १३. "व्यावृत्तिव्यवहारो वा लच्चणस्य प्रयोजनम् ।"—तर्कदी० गंगा पृ० १६. 'नतु लच्चणमिदं व्यतिरिकालक्कित्येत्रसाधकं व्यवहारसाधकं वा ।"—वै० उप० २. १. १.

२ 'तत्र प्रत्यच्चमन् कल्पनापोढत्यमम्रान्तत्यं च विधीयतं। यत्तप्रवतामसमाकं चार्येषु साच्चात्कारिशानं प्रसिद्धं तत्कल्पनापोढाभ्रान्तत्वयुक्तं द्रष्टत्यम्। न चैतन्मन्तत्यं कल्पनापोढाभ्रान्तत्वं चेदमिषद्धं किमन्यत् प्रत्यक्षस्य ज्ञानस्य रूपमविश्वष्यते यत्प्रत्यक्षाब्दवाच्यं सदन्द्यंतेति ?। यस्मादिन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधान्ययेषु साच्चात्कारिज्ञानं प्रत्यक्षाब्दवाच्यं सर्वेषां सिद्धं तदनुवादेन कल्पनापोढाभ्रान्तत्वविधिः।" न्यायिष्ठ टी० १. ४. 'श्रत्राह धर्मोत्तरः—लक्ष्यलच्याभावविधानवाक्ये लक्ष्यमन् व्यायमत् विधीयते। लक्ष्यं हि प्रसिद्धं भवति ततस्तदनुवाद्यम्, लक्ष्यां पुनः अप्रसिद्धमिति तद्विषयम्। अज्ञातज्ञापनं विधिरित्यभिधानात्। सिद्धं तु लक्ष्यलच्याभावे लक्ष्यमन् विधीयते इति; तदेतदवन्धुरम्। लक्ष्यवक्षच्यास्यापि प्रसिद्धिनं हि न सिद्धेति कुतस्तस्याप्यज्ञातत्वनिवन्धनो विधिरप्रतिबद्धः सिद्ध्येत्।"-स्याद्वाद्यः पृ० २०.

३ ''परस्परव्यतिकरे सित येनान्यत्वं लक्ष्यते तल्लक्ष्यम्।" तरुवार्यरा० पृ० ८२.

क्रीर 'विशेष' को 'पच' बनाकर 'सामान्य' को 'हेतु' बनाने की युक्ति भी एक जैसी है<sup>१</sup>।

पृ० ३. पं० १. 'तत्र निर्णायः'-तुलना-''विमृश्य पत्तप्रतिपत्ताभ्यामर्थावधारणं निर्णयः''-न्यायस्० १. १. ४१ ।

पृ० ३. पं० ३. 'अर्थते अर्थ्यते'-प्रमेय-अर्थ के प्रकार के विषय में दार्शनिकों का मत- 5 मेद हैं। न्याय-वैशेषिक परम्परा के सभी प्रधान आचार्थों र का मत हेय-उपादेय-उपेचिशीय- रूप से तीन प्रकार के अर्थ मानने का है। बोद्ध धर्मोत्तर उपेचिशीय का हेय में अन्तर्भावित करके दो ही प्रकार का अर्थ मानता है जिसका शब्दशः अनुसरश दिगम्बर तार्किक प्रभाचन्द्र ने माश्वित्यनंदी के सूत्र का यथाश्रुत अर्थ करके किया है। देवस्रि को सूत्ररचना में ते। माश्वित्यनन्दी के सूत्र की यथावत छाप है फिर भी स्वोपज्ञ व्याख्या में देवस्रि ने धर्मों- 10 त्तर के मत को प्रभाचन्द्र की तरह स्वीकार न करके त्रिविध अर्थ माननेवाले न्याय-वैशेषिक पच की ही स्वीकार किया है।

१ 'मम्यकानं प्रमाणं प्रमाण्त्वान्ययानुष्यत्तः"-प्रमाण्य पृ० १. न्यायकुमु० लि० पृ० ३६. प्रमेयक० १. १. 'तत्त्वम्भवपाधकम्य प्रमाण्त्वाख्यस्य हेता: सद्भावात् । ननु यदेव प्रमाणं धर्मित्वनात्र निर्देश कथ तस्येश हेतृत्वमृष्पन्नमिति चेत् ; ननु किमस्य हेतृत्वानुष्पत्तों निमित्तम्-किं धर्मित्वहेतृत्वयोविरोधः १। किं वा प्रतिक्रार्थेकदेशत्वम् १। यहाऽनन्वयत्वम् १। तत्राद्यपद्धेऽयमभिप्रायः-धर्माण्गमधिकरणं धर्मा तदधकरण्स्तु धर्मः । ततो यद्यत्र प्रमाणं धर्मि कथं हेतुः १। स चेत् ; कथं धर्मि, हेनाधर्मत्वात् धर्मधर्मिणोश्चैक्यानुष्पत्तः १। तदयुक्तम् । विशेषं धर्मिणं विधाय सामान्यं हेतुमभिद्धतां देष्पासम्भवात् । प्रमाणं हि प्रत्यद्वपरोद्धव्यक्तिलद्धणं धर्मि । प्रमाण्त्वसामान्यं हेतुः । ततो नात्र सर्वथक्यम् । कथिन्वदैक्यं तु भवदिष न धर्मधर्मिमावं विक्लाद्ध । प्रत्युत्त तत्वयोजकमेव, तदन्तरेण धर्मधर्मिमावंऽतिप्रमङ्कात्।"-स्याह्मद्दर० पृ० ४१, ४२. प्रमेयर० ११ 'ननु प्रत्यविशेषां धर्मी सामान्यं साधनमिति न प्रतिज्ञार्थं-कदेशता"-प्रप्राण्वार्सिकाळङ्कार पृ० ६२ ।

२ "अप्रतीयमानमर्थं करमाज्जिज्ञासतं १। तं तत्त्वते ज्ञातं हास्यामि वापादास्य उपेक्षिण्ये वेति । ता एता हानोपादानोपेक्तायुद्धयस्तत्त्वज्ञानस्यार्थस्तदर्थमयं जिज्ञासते"—स्यायमा० १.१.३२. "पुरुषापेक्तया तु प्रामाएये चन्द्रतारकादिविज्ञानस्य पुरुपानपेक्तितस्य अप्रामाएयप्रसङ्घः । न चातिदवीयस्तया तदर्थस्य हेयतया तदि पुरुषस्यापेक्तितम् , तस्योपेक्त्रणायविषयन्त्रात् । न चोषेक्ष्णीयमिष अनुपादेयन्त्रात् हेयमिति निवेदियप्यतं" , १.१.३. ए० १०३ )—तात्पर्य० पृ०२१. न्यायम० पृ०२४. "प्रमितिर्गुणदोषमाध्य-स्थ्यदर्शनम् । गुणदर्शनमुपादेयन्वज्ञानम्, दोपदर्शनं हेयन्त्रज्ञानम्, माध्यस्थ्यदर्शनं न हेयं नोषादेयमिति ज्ञानं प्रमितिः।"—कन्द्ली पृ०१६६।

३ "पुरुपस्यार्थः ऋर्थत इत्यर्थः काम्यत इति यावत् । हेये।ऽर्थः उपादेयो वा । हेये। ह्याँ हातु-मिष्यते उपादेयोष्युपादातुम् । न च हेयोपादेयाम्यामन्या राशिरस्ति । उपेच्यायेथा ह्यानुपादेयत्यात् हेय एव"-न्यायबि० टी० १.१।

<sup>% &</sup>quot;हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थं हि प्रमासं ततो ज्ञानमेव तत्"-परी० १. २. "श्रध्यते अभिलच्यते प्रयोजनार्थिभिरित्यर्थो हेय उपादेयश्च । उपेन्न्सीयस्यापि परित्यजनीयत्वात् हेयत्वम्, उपादानिकयां प्रति
श्रक्मभावात् नेापादेयत्वम् हानिकयां प्रति विपर्ययात् तत्त्वम् । तथा च लोका वदति-अहमनेन उपेन्न्सीयत्वेन परित्यक्त हति"-प्रमेयक० पृ० २ A. "श्रभिमतानिभमतवस्तुस्वीकारितरस्कारन्तमं हि प्रमासम् अते।

मा० हेमचन्द्र ने भी उसी त्रिविध मर्थ के पत्त को ही लिया है पर उसके स्थापन में नई युक्ति का उपयोग किया है।

पृ० २. पं० ४. 'न चानुपादेय'-उलना-''नतु कोयमुपेचणीयो नाम विषयः १ । स हि उपेचणीयत्वादेव नेापादीयते चेत्, स तर्हि हेय एव, अनुपादेयत्वादिति । नैतद् युक्तम् , उपे- 5 चणीयविषयस्य स्वसंवेदात्वेन अप्रत्याख्येयत्वात् ।

हेयोपादेययोरिस्त दुःख-मीतिनिमित्तता। यत्नेन हाने।पादाने भवतस्तत्र देहिनाम्।। यत्नसाध्यद्वयाभावादुभयस्यापि साधनात्। ताभ्यां विसदशं वस्तु स्वसंविदितमस्ति नः।। उपादेये च विषये दृष्टे रागः प्रवर्तते। इतरत्र तु विद्वेषस्तत्रोभाविष दुर्लभौ॥

यत्तु अनुपादेयत्वात् हेय एवेति, तदप्रयोजकम्, न ह्योवं भवति, यदेतद् नपुंसकं स पुमान्, अस्रोत्वात्। स्रो वा नपुंसकं अपुंग्त्वादिति । स्रोपुंसाभ्यामन्यदेव नपुंसकम्, तथा-पलभ्यमानत्वात् । एवसुपेचणीयोऽपि विषयो हेयोपादेयाभ्यामर्थान्तरम्, तथोपलम्भादिति ।

15 यदेतत् तृणपर्णाद् चकास्ति पथि गच्छतः । न धीश्छत्रादिवत् तत्र न च काकोदरादिवत् ॥"-न्यायम० प्र० २४ -२५.

पृ० ३. पं० ६. 'सम्यग्'-नुनना-''तत्र सम्यगिति प्रशंसार्थी निपातः समश्वतेर्वा भावः"—तत्त्वार्थमा १. १.

पृ० ३. पं० ११. 'संभव'-गुलना-

"संभवे व्यभिचारे च विशेषां युक्तम्—"हेतुवि ठी० लि० पृ० ६१.

25 पृ० ३. पं० १६. 'न चासावसन्'-म्रा० हेमचन्द्र ने 'स्वप्रकाशाख' के स्थापन धौर ऐकान्तिक 'परप्रकाशकत्व' के खंडन में बौद्ध, प्रभाकर, वेदान्त म्रादि सभी 'स्वप्रकाश'वादियों की युक्तियों का संप्राहक उपयोग किया है।

हानमेवेदम्'' प्रमाण्न १.३। "श्रिमितानिमतयोहपलक्णत्वादिभमतानिभमतोभयाभावस्वभाव उपेक् णीयोऽप्यत्राधीं लक्ष्यितव्यः। रागगोचरः खल्यभिमतः। द्वेपविपयोऽनिभमतः। रागद्वेपद्वितयानालम्बनं तृषादिरुपेक्णीयः। तस्य चोपेक्कं प्रमाणं तदुपेक्षायां समर्थभित्यर्थः॥"—स्याद्वादर १.२।

पृ० ३, पं० १६, 'घटमहं जानामि'-जुलना-''घटमहमात्मना वेद्यि। कर्मवत् कर्तः करण-क्रियाप्रतीते: ।"-परी॰ १. ८, ६

पृ० ३. पं० १७. 'न च अप्रत्यक्षोपल्यम्भस्य'-तुलना-''तदाष्ट-धर्मकीर्क्तः 'अप्रत्यक्षो०' न्यायवि॰ टी॰ लि॰ ए॰ १०६ B; ए॰ ५४२ B. ''अप्रसिद्धोपलम्भस्य नार्धवित्तः प्रसिद्धचितं' तस्यसं का २०७४

पृ० ३. पं० २२ 'तस्मादर्थोन्मुख'-तुलना-''म्बान्मुखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसाय:। प्रश्चिस्येव तदुन्मुखतया ।" परी० १. ६, ७.

पृ० ४. पं० १०. 'स्विनिर्ण्य'-मा० हंमचन्द्र ने अपने लच्चण में 'स्व' पद जो पूर्ववर्ती सभी जैनाचार्यों के लच्चण में वर्तमान है उसे जब नहीं रक्खा तब उनके सामने प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या प्राचीनआचार्यसंमत 'स्वप्रकाशस्व' इष्ट न होने में 'स्व'पद का त्याग करते 10 हो या अन्य किसी दृष्टि से ? । इसका उत्तर उन्होंने इस सूत्र में दिया कि ज्ञान तो 'स्वप्रकाश' ही है पर व्यावर्त्तक न होने से लच्चण में उसका प्रवेश अनावश्यक है। ऐसा करके अपना विचारस्वातंत्र्य उन्होंने दिखाया और साथ ही वृद्धों का खण्डन न करके 'स्व'पदप्रयोग की उनकी दृष्टि दिखाकर उनके प्रति आदर भी व्यक्त किया।

पृ० ४. पं० १५. 'ननु च परिच्छिन्नमर्थम्'-एलना-"ऋधिगतं चार्थमधिगमयता प्रमाणेन 15 पिछं पिछं स्यात् ।"-स्यायवा० ए० ५.

पृ० ४. पं० १६. 'धारात्राहिज्ञानानाम्'—भारतीय प्रमाणशास्त्रों में 'स्पृति' के प्रामाण्य-अप्रामाण्य की चर्चा प्रथम में ही चर्ला आती देखी जाती है पर धारावाहिक हाने! के प्रामाण्य-अप्रामाण्य की चर्चा संभवतः बौद्ध परम्परा से धर्मकीत्ति के बाद दाखिल हुई। एक बार प्रमाणशास्त्रों में प्रवेश होने के बाद तो फिर वह सर्वदर्शनव्यापी हो गई और 20 इसके पत्त-प्रतिपत्त में युक्तियाँ तथा बाद स्थिर हो गये और खास-खास परम्पराएँ वन गई।

वाचस्पति, श्रीधर, जयन्त, उदयन श्रादि सभी? न्याय-वैशेषिक दर्शन के विद्वानों ने 'धारावाहिक' ज्ञानों की अधिगतार्थक कहकर भी प्रमाण ही माना है और उनमें 'सूच्मकाल-कला' के भान का निषेध ही किया है। अत्रुख उन्होंने प्रमाण लच्चण में 'अनिधिगत' 25 आदि पद नहीं रक्खे।

१ "अनिधगतार्थगन्तृस्वं च धारावाहिकविज्ञानानामिधगतार्थगोचराणां लोकसिद्धप्रमाणभावानां प्रामाण्यं विहन्तीति नादियामहे। न च कालभेदेनानिधगतगोचरत्वं धारावाहिकानामिति युक्तम्। परम-स्दमाणां कालकलादिभेदानां पिशितलोचनैरस्मादृशैरनाकलनात्। न चाद्येनैव विज्ञानेने।पदिशितत्वादर्थस्य प्रवर्तितत्वात् पुरुपस्य प्रापितत्वाचोत्तरेपामप्रामाण्यमेव ज्ञानानामिति वाच्यम्। नहि विज्ञानस्यार्थप्रापणां प्रवर्तनादन्यद्, न च प्रवर्तनमर्थप्रदर्शनादन्यत्। तस्माद्र्यप्रदर्शनमात्रव्यापाग्मेव ज्ञानं प्रवर्त्तवं प्रापकं च। प्रदर्शनं च पूर्ववदुत्तरेषामिप विज्ञानानामिष्नमिति कथं पूर्वमेव प्रमाणं ने।त्तराययपि १।"-तारपर्य० पृ० २१. कन्दली पृ० ६१. न्यायम० पृ० २२. न्यायक० ४. १।

मीमांसक की प्रभाकरीय और कुमारिलीय दोनों परम्पराश्रों में भी धारावाहिक ज्ञानों का प्रामाण्य ही स्वीकार किया है। पर दोनों ने उसका समर्थन भिन्न-भिन्न प्रकार से किया है। प्रभाकरानुगामी शालिकनाय? 'कालकला' का भान बिना माने ही 'अनुभूति' होने मात्र से उन्हें प्रमाण कहते हैं, जिस पर न्याय-वैशेषिक परम्परा की छाप स्पष्ट है। कुमारिलानुगामी पार्थमारिथि?, 'सूच्मकालकला' का भान मानकर ही उनमें प्रामाण्य का उपपादन करते हैं क्योंकि कुमारिलपरम्परा में प्रमाण्लच्चण में 'अपूर्व' पद होने से ऐसी कल्पना बिना किये 'धारावाहिक' ज्ञानों के प्रामाण्य का समर्थन किया नहीं जा सकता। इस पर बीद्ध और जैन कल्पना की छाप जान पड़ती है।

बौद्ध-परम्परा में यद्यपि धर्मोत्तर ने स्पष्टतया 'धारावाहिक' का उल्लेख करके तो कुछ 10 नहीं कहा है, फिर भी उसके सामान्य कथन से उसका मुकाव 'धारावाहिक' की अप्रमाण मानने का ही जान पड़ता है। हेतुबिन्दु की टीका में अर्घट ने 'धारावाहिक' के विषय में अपना मन्तव्य प्रसंगवश स्पष्ट बतलाया है। उसने योगिगत 'धारावाहिक' ज्ञानों को तो 'सूच्म कालकला' का भान मानकर प्रमाण कहा है। पर साधारण प्रमाताओं के धारावाहिकां की सूच्मकालभेदमाहक न होने से अप्रमाण ही कहा है। इस तरह बौद्ध पर-

१ "धारावाहिकेषु तर्द्यु त्तरविज्ञानानि स्मृतिप्रमापादिविशिष्टानि कथं प्रमाणानि ? । तत्राह-श्रम्योन्य-निरपेत्तास्तु धारावाहिकबुद्धयः । व्याप्रियमाणे हि पूर्वविज्ञानकारणकलाय उत्तरेषामण्युत्पत्तिरिति न प्रतीतित उत्पत्तितो वा धारावाहिकविज्ञानानि परस्परस्यातिशेयत इति युक्ता सर्वेपामि प्रमाणता ।"-प्रकर्णप० पृ० ४२-४३. वृहतीप० पृ० १०३.

२ ''नन्वेवं घारावाहिकेपूत्तरेपां पूर्वग्रहीतार्थविपयकत्वादप्रामाण्यं स्यात्। तस्मात् 'श्रनुभृतिः प्रमाण्म्भृ इति प्रमाण्लत्वण्म्।.. तस्मात् यथार्थमग्रहीतग्राहि ज्ञानं प्रमाण्मिति वक्तव्यमः। धारावाहिकेप्व-प्युत्तरेपां कालान्तरसम्बन्धस्याग्रहीतस्य प्रहणाद् युक्तं प्रामाण्यम्। सन्निप कालभेदोऽतिस्तम्बन्नान्त पसमृष्यत इति चेत्; अहो स्क्रमदशीं देवानोप्रयः! यो हि समानविपयया विज्ञानधारया चिरमवस्थायोग्परतः सोऽनन्तरन्त्रण्यसम्बन्धितयार्थे स्मरति। तथाहि-किमत्र घटोऽवस्थित इति एष्टः कथयति-अस्मिन् क्षेणे मयोपलब्ध इति। तथा प्रातरारभ्येनावत्कालं मयोपलब्ध इति। कालभेदे त्वग्रहीते कथमेवं वदेत्। तस्मादस्ति कालभेदस्य परामर्थः। तदाधिक्याच्च मिद्धमुक्तरेषां प्रामाण्यम्।''-शास्त्रदी० पृ० १२४-१२६.

३ ''अत एव अनिधगतविषयं प्रमाणम् । येनैव हि ज्ञानेन प्रयममधिगतोऽर्थः तेनैव प्रवर्तितः पुरुषः प्राणितश्चार्यः तत्रैवार्थे किमन्येन ज्ञानेन ग्राधिकं कार्यम् । तते।ऽधिगतविषयमप्रमाण्म् ।"-न्यायिक टी०. पृ० ३.

जैन तर्कप्रन्थों में 'धारावाहिक' ज्ञानों के प्रामाण्य-मप्रामाण्य के विषय में दी परम्पराएँ हैं—दिगम्बरीय और श्वेताम्बरीय । दिगम्बर परम्परा के अनुसार 'धारावाहिक' ज्ञान तभी
प्रमाण हैं जब वे चणभेदादि विशेष का भान करते हों और विशिष्टप्रमाजनक होते हों । जब
वे ऐसा न करते हों तब प्रमाण नहीं हैं । इसी तरह उस परम्परा के अनुसार यह भी
समभाना चाहिए कि विशिष्टप्रमाजनक होते हुए भी 'धारावाहिक' ज्ञान जिस द्रव्यांश में <sup>5</sup>
विशिष्टप्रमाजनक नहीं हैं उस अंश में वे अप्रमाण और विशेषांश में विशिष्टप्रमाजनक होने
के कारण प्रमाण हैं अर्थात् एक ज्ञान व्यक्ति में भी विषय भेद की अपेचा से प्रामाण्याप्रमाण्य हैं । अकलङ्क के अनुगामी विद्यानन्द और माणिक्यनन्दी के अनुगामी प्रभाचन्द्र के
टीकाग्रन्थों का पूर्वापर अवलोकन उक्त नतीजे पर पहुँचाता' है । क्योंकि अन्य सभी
जैनाचार्थों की तरह निर्ववाद रूप से 'म्युतिप्रामाण्य' का समर्थन करनेवाले अकलङ्क और <sup>10</sup>
माणिक्यनन्दी अपने-अपने प्रमाण लच्च में जब बाद्ध और मीमांसक के सभान 'अनिधात'
और 'अपूर्व' पद रखते हैं तब उन पदों की सार्थकता उक्त तात्पर्य के सिवाय और किसी
प्रकार से बतलाई ही नहीं जा सकती चाहे विद्यानन्द और प्रभाचन्द्र का स्वतन्त्र मत
कुछ भी रहा हो।

बौद्ध<sup>र</sup> विद्वान् विकल्प श्रीर स्मृति देशों में, मीमांसक स्मृति मात्र में स्वतन्त्र प्रामाण्य 15 नहीं मानते। इसलिए उनके मत में तो 'श्रनधिगत' श्रीर 'श्रपूर्व' पद का प्रयोजन स्पष्ट है। पर जैन परम्परा के श्रनुसार वह प्रयोजन नहीं है।

श्वेताम्बर परम्परा के सभी विद्वान एक मत से धारावाहिज्ञान की म्मृति की तरह प्रमाण मानने के ही पन्न में हैं। अतएव किसी ने अपने प्रमाणलन्तण में 'अनिधात' 'अपूर्व' आदि जैसे पद की स्थान ही नहीं दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने स्पष्टरूपेण 20 यह कह दिया कि चाहे ज्ञान गृहीतग्राही है। तब भी वह अगृहीतग्राही के समान ही प्रमाण है। उनके विचारानुसार गृहीतग्राहित्व प्रामाण्य का विघातक नहीं, अतएव उनके मत से एक धारावाहिक ज्ञानव्यक्ति में विषयभेद की अपेना से प्रामाण्य-अप्रामाण्य मानने की ज़रूरत नहीं और न तो कभी किसी की अप्रमाण मानने की ज़रूरत है।

१ ''ग्रहीतमग्रहीतं वा स्वार्थं यदि व्यवस्यति । तत्र लोके न शास्त्रेषु विज्ञहाति प्रमाणताम् ॥''—
तस्वार्थक्रो० १. १०. ७८। ''प्रमान्तराग्रहीतार्थप्रकाशित्वं प्रपञ्चतः । प्रामाण्यं च ग्रहीतार्थप्रहित्वेषि कथंचन ॥''—तस्वार्थक्रो० १. १३. ६४ । ''ग्रहीतग्रहणात् तत्र न स्मृतेश्चेत्प्रमाणता । धारावाह्यचित्रानस्यैवं
लभ्येत केन सा ॥''—तस्वार्थक्रोकवा० १. १३. १४. ''नन्वेवमापि प्रमाणसंप्लववादिताव्याधातः प्रमाणप्रतिपन्नेऽर्थे प्रमाणान्तराप्रतिपत्तिरित्यचे। स्रयंपरिन्छित्तिविशेषसद्भावे तत्प्रवृत्तरप्यभ्युपगमात् । प्रथमप्रमाणप्रतिपन्ने हि वस्तुन्याकारिवशेषं प्रतिपद्ममानं प्रमाणान्तरमपूर्वार्थमेव वृद्धो न्यग्रोध इत्यादिवत् ।''—
प्रमेयक० पृ० १६ ।

२ ''यद् ग्रहीतप्राहि ज्ञानं न तत्प्रमाणं, यथा स्मृतिः, ग्रहीतप्राही च प्रत्यच्रष्टभावी विकल्प इति व्यापकविषद्योपलिब्धः''—तर्चसं० प० का० १२६८।

श्वेताम्बर त्राचार्यों में भी त्रा० हमचन्द्र की ख़ास विशेषता है क्योंकि उन्होंने गृहीत-ब्राही ब्रीर ब्रहोध्यमाग्रव्याही दोनों का समत्व दिखाकर सभी धारावाहिज्ञानों में प्रामाण्य का जी समर्थन किया है वह ख़ास मार्के का है।

पृ० ४. पं० १८. 'तत्रापूर्वार्थ'-तुलना-हेतुवि॰ टी॰ लि॰ ए० ८७.

- पृ ४, पं०१६ 'ग्रही ह्यमारा'-'श्रनिधगत' या 'अपूर्व' पद जो धर्मोत्तर, श्रकलंक, माणिक्यनन्दी आदि के लच्चावाक्य में है उसकी आ० हेमचन्द्र ने अपने लच्चा में जब स्थान नहीं दिया तब उनके सामने यह प्रश्न आया कि 'धाराबाहिक' और 'स्मृति' आदि ज्ञान जो अधिगतार्थक या पूर्वार्थक हैं और जिन्हें अप्रमाण समक्ता जाता है उनको प्रमाण मानते हो या अप्रमाण १। यदि अप्रमाण मानते हो तो सम्यगर्थनिर्णयक्षप लच्चण अतिव्याप्त हो जाता है। अत्यव 'अनिधगत' या 'अपूर्व' पद लच्चण में रखकर 'अतिव्याप्ति' का निरास क्यों नहीं करते १। इस प्रश्न का उत्तर इस सूत्र में आ० हेमचन्द्र ने उक्त ज्ञानों का प्रामाण्य स्वीकार करके ही दिया है। इस सूत्र की प्रासादिक और अर्थपूर्ण ग्चना हेमचन्द्र की प्रतिभा और विचारविशदता की द्योतिका है। प्रस्तुत अर्थ में इतना संचित्त, प्रसन्न और सयुक्तिक वाक्य अभी तक अन्यत्र देखा नहीं गया।
- 15 पृ० ४. पं० २०. 'द्रव्यापेक्षया'—यद्यपि न्यायावतार की टीका में सिद्धर्षि नें भी ग्रन-धिगत विशेषण का खण्डन करते हुए द्रव्यपर्याय रूप से यहाँ जैसे ही विकल्प उठाये हैं तथापि वहाँ ग्राठ विकल्प होने से एक तरह की जटिलता ग्रा गई है। ग्रा० हेमचन्द्र ने ग्रपनी प्रसन्न ग्रीर संचिन्न शैली में दो विकल्पों के द्वारा ही मब कुछ कह दिया है। तत्त्वीपप्लव ग्रन्थ के श्रवलोक्षन से श्रीर ग्रा० हेमचन्द्र के द्वारा किये गये उसके ग्रभ्यास के श्रनुमान से एक बात 20 कल्पना में ग्राती है। वह यह कि प्रस्तुत सूत्रगत युक्ति ग्रीर शब्दरचना दोनों के स्फुरण का निमित्त शायद ग्रा० हेमचन्द्र पर पड़ा हुग्रा तत्त्वीपप्लव का प्रभाव ही हो।

पृ० ४. पं० ७ 'त्रानुभयत्र'-संशय के उपलभ्य लचायों की देखने से जान पड़ता है कि कुछ तो कारणमूलक हैं भीर कुछ स्वरूपमूलक। कणाद, भ्रचपाद भीर किसी बौद्ध-विशेष के

१. ''तत्रापि सोऽधिगम्योऽर्थः कि द्रव्यम्, उत पर्याया वा, द्रव्यविशिष्टपर्यायः, पर्यायविशिष्टं वा द्रव्यमिति, तथा किं मामान्यम्, उत विशेषः, त्राहोस्वित् सामान्यविशिष्टो विशेषः, विशेषविशिष्टं वा सामान्यम् इत्यष्टी पद्धाः।'' न्याया० सि० टी० पृ० १३.

२. "श्रन्ये तु अनिधगतार्थगनतृत्वेन प्रमाणलक्षणमभिदधित, ते त्वयुक्तवादिनो द्रष्टव्याः। कथमयुक्त-वादिता तेषाभिति चेत्, उच्यते-विभिन्नकारकोत्पादितैकार्थविज्ञानानां यथाव्यवस्थितैकार्यगृहीतिकपत्वाविशेषि पूर्वोत्यनविज्ञानस्य प्रामाण्यं नोत्तरस्य इत्यत्र नियामकं वक्तव्यम्। श्रय यथावस्थितार्थगृहीतिकपत्वाविशेषि पूर्वोत्यनविज्ञानस्य प्रामाण्यमुपपद्यतं न प्रथमोत्तरिक्शानस्य; तदा श्रनेनैव न्यायेन प्रथमस्याप्यप्रामाण्यं प्रसक्तम्, गृहीतार्थप्राहित्वाविशेषात्।"-तत्त्वो० स्थि० पृ० ३०.

लचण कारणमूलक<sup>१</sup> हैं। देवसूरि का लचण कारण और स्वरूप उभयमूलक<sup>२</sup> है जब कि झा० हेमचन्द्र के इस लचण में केवल स्वरूप का निदर्शन है, कारण का नहीं।

पृ० ५. पं० ६. 'साधकवाधक'-तुलना-'साधकवाधकप्रमाणाभावात् तत्र संशीति:लधीं व्यवि १.४. श्रष्टशा का ३. ''सेयं साधकवाधकप्रमाणानुपपत्ती सत्यां समानधर्मीपलव्यिविनश्यदवस्थाविशेषस्मृत्या सञ्चाविनश्यदवस्थयैकस्मिन् त्त्रणे सती संशयज्ञानस्य हेतुरिति <sup>5</sup>
सिद्धम् ।''-तात्पर्य ० १.१ २३. ''न हि साधकवाधकप्रमाणाभावमवधूय समानधर्मादिदशीनादेवासी''-न्यायकु ० ए० ८.

पृ० ४. पं० १३. 'विशेषा'-प्रत्यत्त-ग्रनुमान उभय विषय में ग्रनध्यवसाय का स्वह्रप बतलाते हुए प्रशस्तपाद ने लिखा है कि-

"ग्रनध्यवसायोपि प्रत्यचानुमानविषय एव सञ्जायतं। तत्र प्रत्यचिवपये तावत् 10 प्रसिद्धार्थेष्वप्रसिद्धार्थेषु वा व्यासङ्गादनिर्धित्वाद्वा किमित्यालेषितमात्रमनध्यवसायः। यथा वाहीकस्य पनसादिष्वनध्यवसायो भवति। तत्र सत्ताद्वव्यत्वपृथिवीत्ववृत्तत्वक्षपवत्त्वादिशाः वाद्यपेत्तोऽध्यवसायो भवति। पनसत्वमपि पनसंष्वनुवृत्तमाम्नादिभ्यो व्यावृत्तं प्रत्यच्चमेव केवलं तूपदेशाभावाद्विरोपसञ्ज्ञाप्रतिपत्तिर्भ भवति। श्रनुमानविपयेऽपि नारिकेलद्वीपवासिनः सास्नामात्रदर्शनात् को नृ खल्वयं प्राणी स्यादित्यनध्यवसायो भवति।"-प्रशन्तः पृष्ट १८२ ।

उसी के विवरण में श्रोधर ने कहा है कि—''सेयं संज्ञाविशेषानवधारणात्मिका प्रतीति-रनध्यवसाय: ॥''–कन्दली० पृ० १⊂३॰

भ्रा० हेमचन्द्र कं लच्चा में वही भाव सिन्निविष्ट है।

पृ० ५. पं० १५-'परेपाम्'-जुलना-''प्रत्यत्तं कल्पनापीढं नामजात्याद्यसंयुतम्' प्रमाण-सम्०१.३. ''तत्र प्रत्यत्तं कल्पनापीढं यज्ज्ञानमर्थे रूपादी नामजात्यादिकल्पनारहिनं तदत्तमत्तं 20 प्रति वर्त्तते इति प्रत्यत्तम्'-न्यायप्र० ५० ७. ''कल्पनापीढमभ्रान्तं प्रत्यत्तम्'-न्यायप्र० १. ४.

पृ० ५. पं० १७. 'त्र्यतस्मिन्'—आ० हेमचन्द्र का प्रस्तुत ल्चाय कणाद<sup>्</sup> के ल्चाय की तरह कारणमूलक नहीं है पर योगसूत्र और प्रमाणनयतत्त्वालोक के ल्चाय की तरह स्वरूपमूलक<sup>प</sup> है।

१. "सामान्यप्रत्यचाद्विशेषाप्रत्यचाद्विशेषस्मृतेश्च संशयः" "दृष्टं च दृष्टवत्" "यथादृष्टमयथादृष्ट्नवाच" "विद्याऽविद्यातश्च संशयः"—वैशे० सू० २. २. १७—२०. "समानाऽनेकधर्मायपचितिषचित्रपन्ध्यन्पन् लब्ध्यव्यवस्थातश्च विशेषापेचो विमर्शः संशयः"—न्यायसू० १. १. २३. "अन्ये तु मशयलच्या-मन्यथा व्याचच्चते—साधम्यदर्शनाद्विशेषोपलिप्सोविमशः संशय इति"—न्यायवा०—१. १. २३. "याद्वाभिमतं संशयलच्यास्याच्यात्वार्ण्यः श्राप्यः संशय इति"—न्यायवार्ण्यः १. २३. "याद्वाभिमतं संशयलच्यास्यतः । श्रान्ये त्विति ।" तार्य्यं० १. १. २३.

२. "साधकवाधकप्रमाणाभावादनवस्थितानेककोटिसंस्पर्शि ज्ञानं संशयः ।"-प्रमाणन० १. १२.

३. 'इन्द्रियदोषात् संस्कारदेाषाचाविद्या" वैशे० सू० ६. २. १०.

ध. "विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् ।"-योगसू० १. द. प्रमाखन० १. १०, ११.

- पृ० ५. पं० १.६. 'तिमिरादिदोषात्'-उलना-''तया रहितं तिमिराशुश्रमणनीयानसंचोभाद्यनाहितविश्रमं ज्ञानं प्रत्यचम्"-न्यायिव० १.६. "तिमिरम् अद्योविष्ठवः इन्द्रियगतमिदं विश्रमकारणम् । आशुश्रमणमलातादेः । मन्दं श्रम्यमाणे अलातादेः न चक्रश्रान्तिरुत्यदेवे
  तदर्थमाशुप्रहणेन विशेष्यते श्रमणम् । एतच्च विषयगतं विश्रमकारणम् । नावा गमनं
  नीयानम् । गच्छन्त्यां नावि स्थितस्य गच्छद्वृचादिश्रान्तिरुत्पद्यते इति यानप्रहण्म्, एतच्च
  बाह्याश्रयस्थितं विश्रमकारणम् । संचोभो वातिपत्तरलेष्मणाम् । वातादिषु हि चोभं गतेषु
  ज्विलितस्तम्भादिश्रान्तिरुत्यद्यते, एतच्च अष्यात्मगतं विश्रमकारणम् ।"-न्यायवि० टी० १.६.
- पृ० ५. पं० २२. 'तत्प्रामार्ग्यं तु'-तुनना "तथाहि विज्ञानस्य तावत्प्रामाण्यं स्वतो वा । निश्चीयते परता वा १ । न तावत् पूर्वः कत्यः; न खलु विज्ञानमनात्मसंवेदनमात्मानमिष गृह्णाति प्रागेव तत्प्रामाण्यम् । नापि विज्ञानान्तरम् ; तत् विज्ञानमित्येव गृह्णीयात्र पुनरस्याव्यभिचारित्वम् । ज्ञानत्वमात्रं च तदाभाससाधारणमिति न स्वतः प्रामाण्यावधारणम् । एतेन स्वसंवेदनमयेऽपि अव्यभिचारमहणं प्रत्युक्तम् । नापि परतः । परं हि तद्गोचरं वा ज्ञानमभ्युपेयेत, अर्थकियानिर्भासं वा ज्ञानान्तरम्, तद्गोचरनान्तरीयकार्थान्तरदर्शनं वा १ । तश्च सर्वः । स्वते। इत्वाऽनवधारितप्रामाण्यमाकुलं सत् कथं पूर्वः प्रवक्तकं ज्ञानमनाकुलयेत् १ । स्वते। वाऽस्य प्रामाण्ये किमपराद्धं प्रवर्तकज्ञानेन, येन तस्मिन्नपि तन्न स्थात् १ । न च प्रामाण्यं ज्ञायते स्वत इत्यावेदितम् ।''-ताल्यं ४, १, १,
- पृ० ६. पं० १. 'प्रामाएय'—दर्शनशास्त्रों में प्रामाण्य श्रीर श्रप्रामाण्य के 'स्वतः' 'परतः' की चर्चा बहुत प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक दृष्टि से जान पड़ता है कि इस चर्चा का 20 मूल बेदों के प्रामाण्य मानने न माननेवाले देा पत्तों में है। जब जैन, बैद्ध श्रादि विद्वानों ने बेद के प्रामाण्य का विरोध किया तब बेदप्रामाण्यवादी न्याय-वैशेषिक-मीमांसक विद्वानों ने बेदों के प्रामाण्य का समर्थन करना शुक्क किया। प्रारम्भ में यह चर्चा 'शब्द'प्रमाण तक ही परिमित रही जान पड़ती है पर एक बार उसके तार्किक प्रदेश में श्राने पर फिर वह व्यापक बन गई धौर सर्व ज्ञान के विषय में प्रामाण्य किंवा श्रप्रामाण्य के 'स्वतः' 'परतः' 25 का विचार शुक्क हो गया' ।

इस चर्चा में पहिले मुख्यतया दो पत्त पड़ गये। एक तो वेद-श्रप्रामाण्यवादी जैन-बौद्ध श्रीर दूसरा वेदप्रामाण्यवादी नैयायिक, मीमांसक द्यादि। वेद-प्रामाण्यवादियों में भी उसका समर्थन भिन्न-भिन्न रीति से शुरू हुआ। ईश्वरवादी न्याय-वैशेषिक दर्शन ने वेद का प्रामाण्य ईश्वरमूलक स्थापित किया। जब उसमें वेदप्रामाण्य परत: स्थापित किया

१. "औत्यत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽन्यतिरेकश्चार्थेऽनुपलब्धे तत् प्रमाणां बादरायणस्यानपेच्त्वात्" जैमि० सू० १. १. ४. "तस्मात् तत् प्रमाणम् अनपेच्त्वात्। न ह्यं वं सति प्रत्य-यान्तरमपेच्चितव्यम्, पुरुषान्तरं वापि; स्वयं प्रत्ययां ह्यसौ।"—शावरमा० १. १. ४. यहती० १. १. ४. "सर्वविज्ञानविषयमिदं तावत्प्रतीत्यताम्। प्रमाणत्याप्रमाणत्वे स्वतः कि परतोऽथवा ॥"- इलोकचा० चोद० इलो० ३३.

गया तब बाक़ी के प्रत्यच्च आदि सब प्रमार्गों का प्रामाण्य भी 'परतः' ही सिद्ध किया गया और समान युक्ति से उसमें अप्रामाण्य की भी 'परतः' ही निश्चित किया। इस तरह प्रामाण्य-अप्रामाण्य दोनों परतः ही न्याय-वैशेषिक सम्मत<sup>8</sup> हुए।

मीमांसक ईश्वरवादी न होने से वह तन्मूलक प्रामाण्य ते। वेद में कह ही नहीं सकता था। ग्रतएव उसने वेदप्रामाण्य 'स्वत:'मान लिया ग्रीर उसके समर्थन के वास्ते प्रत्यच श्रादि सभी ज्ञानों 5 का प्रामाण्य 'स्वत:' ही स्थापित कियारे। पर उसने ग्रप्रामाण्य की ते। 'परत:' ही मानारे है।

यद्यपि इस चर्ची में सांख्यदर्शन का क्या मन्तव्य है इसका कोई उल्लेख उसके उपलब्ध यन्थों में नहीं मिलता फिर भी कुमारिल, शान्तरिचत और माधवाचार्य के कथनों से जान पड़ता है कि सांख्यदर्शन प्रामाण्य-अप्रामाण्य दोनों को 'स्वत.' ही माननेवाला रहा है। शायद उसका तिद्वयक प्राचीन साहित्य नष्टप्राय हुआ हो। उक्त आचार्यों के प्रन्थों में 10 ही एक एंमें पच्च का भी निर्देश है जो ठांक मीमांसक से उलटा है अर्थात् वह अप्रामाण्य की 'स्वतः' ही और प्रामाण्य की 'परतः' ही मानता है। सर्वदर्शन-संप्रह में-सीगताश्चरमं स्वतः (सर्वद्व एव २७६) इस पच्च की बौद्धपच रूप से विश्वित किया है सही, पर तस्वसंप्रह में जी बौद्ध पच्च है वह विचकुल जुदा है। संभव है सर्वदर्शनसंभहनिर्दिष्ट बौद्धपच किसी अन्य बौद्धविशंव का रहा हो।

शान्तरित्तत ने अपने बोद्ध मन्तव्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि-१-प्रामाण्य-अप्रामाण्य डभय 'स्वतः', २-डभय 'परतः', ३-दोनों में से प्रामाण्य स्वतः और अप्रामाण्य परतः, तथा ४-अप्रामाण्य स्वतः, प्रामाण्य परतः-इन चार पत्तों में से कोई भी बोद्धपत्त नहीं है क्येंकि वे चारों पत्त नियमवाले हैं। बोद्धपत्त अनियमवादी है अर्थात् प्रामाण्य हो या अप्रामाण्य दोनों में कोई 'स्वतः' तो कोई 'परतः' अनियम से है। अभ्यासदशा में तो 'स्वतः' समक्षना 20 चाहिए चाहे प्रामाण्य हो या अप्रामाण्य। पर अनभ्यासदशा में 'परतः' समक्षना चाहिए ।

१ "प्रमाणताऽर्थप्रतिपत्तो प्रवृत्तिमामध्यदिर्थवत् प्रमाणम्" न्यायभा० पृ० १। तात्पर्थ० १. १. १। कि विज्ञानानां प्रामाण्यमप्रामाण्यं चिति द्वयमि स्वतः उत उभयमि परतः श्राहोस्विद्यामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं तु परतः इति । तत्र परतः एव वदस्य प्रामाण्यं मिति वद्यामः ।...स्थितमेतदर्थिकयोज्ञानात् प्रामाण्यं निश्चय इति । तदिदमुक्तम् । प्रमाणतोऽर्थप्रतिपत्तो प्रवृत्तिसमध्यदिर्थवत् प्रमाण्मिति । तस्मादप्रामाण्यमि परोज्ञ्ञिमत्यते द्वयमि परतः इत्येप एव पज्ञः श्रेयान् । न्यायम० पृ० १६०-१७४ । कन्दली पृ० २१७-२२० । "प्रमायाः परतन्त्रत्वात् मर्गप्रलयसम्भवात् । तदन्यस्मिन्ननाश्वासाञ्च विधान्तरसम्भवः ," न्यायकु० २. १। तस्वचि० प्रत्यक्त० पृ० १८३-२३३ ।

२ "स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम् । न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्त्रभन्येन शक्यते ॥"-ऋंकिया० सू० २. ऋं।० ४७ ।

३ स्होकवा० सु० ३. स्हो० ८४।

४ "केचिदाहुईयं स्वत: ।"-श्रोकवा० सू० २. श्रो० ३४३ तत्त्वसं० प० का० २८११. "प्रमास्त्वाप्रमास्त्वे स्वत: सांख्या: समाश्रिता: ।"-सर्वद० जैमि० पृ० २७६ ।

४ "नहि बैद्धिरेषां चनुण्मिकतमाऽपि पद्धोऽभीष्टोऽनियमपद्धस्येष्टत्यात्। तथाहि-उभयमप्येतत् किञ्चत् स्वतः किञ्चित् परतः इति पूर्वभुपवर्णितम्। अत एव पद्धचतुष्टयोपन्यामाऽप्ययुक्तः। पञ्चमस्याप्य-नियमपद्धस्य संभवात्।"-तर्च्यक्षं० प० का० ३१२३।

जैन परम्परा ठीक शान्तरित्तकथित बौद्धपत्त के समान ही है। वह प्रामाण्य-भ्रप्रामाण्य देनों की भ्रम्यासदशा में 'स्वतः' भ्रीर अनभ्यासदशा में 'परतः' मानती है। यह मन्तव्य प्रमाणन्यतत्त्वालोक के सूत्र में ही स्पष्टतया निर्दिष्ट है। यद्यपि भा० हेमचन्द्र ने प्रस्तुत सूत्र में प्रामाण्य-भ्रप्रामाण्य दोनों का निर्देश न करके परीचामुख की तरह केवल प्रामाण्य के स्वतः-परतः का ही निर्देश किया है तथापि देवसूरि का सूत्र पूर्णतया जैन परम्परा का द्योतक है। जैसे—''तत्प्रामाण्यं स्वतः परतश्चेति।"-गरी० १.१३.। 'तदुभय-मृत्यको परत एव इसी तु स्वतः परतश्चेति"-प्रमाणन० १.२१।

इस स्वत:-परत: की चर्चा क्रमश: यहाँ तक विकसित हुई है कि इसमें उत्पत्ति?, क्रिंसि भीर प्रशृत्ति तीनों को लेकर स्वत:-परत: का विचार बड़े विस्तार से सभी दर्शनों में आ 10 गया है भीर यह विचार प्रत्येक दर्शन की अनिवार्य चर्चा का विषय बन गया है। श्रीर इस पर परिष्कारपूर्ण तत्विचन्तामणि, गादाधरप्रामाण्यवाद आदि जैसे जटिल प्रन्थ बन गये हैं।

पृ० ६. पं० १४. 'श्रह्णार्थे तु'—श्रागम के प्रामाण्य का जब प्रश्न श्राता है तब उस का समर्थन खास खास प्रकार से किया जाता है। ध्रागम का जो माग परोचार्थक नहीं है उसके प्रामाण्य का समर्थन तो संवाद धादि द्वारा सुकर है पर उसका जो भाग परोचार्थक, 15 विशेष परोचार्थक है जिसमें चर्मनेश्रों की पहुँच नहीं, उसके प्रामाण्य का समर्थन कैसे किया जाय १। यदि समर्थन न हो सके तब तो सारे ध्रागम का प्रामाण्य दूबने लगता है। इस प्रश्न का उत्तर सभी सांप्रदायिक विद्वानों ने दिया है और श्रपने अपने श्रागमों का प्रामाण्य स्थापित किया है। मीमांसक ने वेदों का ही प्रामाण्य स्थापित किया है पर वह 'ध्रपौरुषेयत्व' युक्ति से, जब कि उन्हीं वेदों का प्रामाण्य न्याय-वैशेषिक ने अन्य प्रकार से 20 स्थापित किया है।

अच्चपाद वेदों का प्रामाण्य आप्तप्रामाण्य से बतलाते हैं श्रीर उसके दृष्टान्त में वे कहते हैं कि जैसे वेद के एक अंश मन्त्र-आयुर्वेद आदि यथार्थ होने से प्रमाण हैं वैसे ही बाको के अन्य अंश भी समान आप्तप्रणीत होने से प्रमाण हैं—''मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यां जाद्रप्रामाण्यं आप्तप्रामाण्यां ।"—यायस्० २. १. ६६ ।

25 आ० हेमचन्द्र ने आगमप्रामाण्य के समर्थन में अच्चपाद की ही युक्ति का अनुगमन किया है पर उन्होंने मन्त्र-आयुर्वेद की हण्टान्त न बनाकर विविधकार्यसाधक ज्योतिष-गणित शास्त्र की ही हण्टान्त रक्सा है। जैन आचार्यों का मन्त्र-आयुर्वेद की अपेचा ज्योतिष शास्त्र की और विशेष कुकाव इतिहास में जो देखा जाता है उसके आ० हेमचन्द्र अपवाद नहीं हैं।

यह सुकाव प्राचीन समय में भी कैसा था इसका एक नमूना हमें घर्मकीर्त्त के 30 प्रन्थ में भी प्राप्य है। धर्मकीर्त्ति के पूर्वकालीन या समकालीन जैन घाचार्य घपने पूज्य तीर्थकरों में सर्वज्ञत्व का समर्थन ज्योतिषशाक्ष के उपदेशकत्वहेतु से करते थे इस मतलब का जैनपच धर्मकीर्त्ति ने जैन परम्परा में से लेकर खण्डित या दूषित किया है-'धन्न

१ प्रमेयक ए॰ ३८ B-४४ B.

वैधन्यीदाहरखम्—यः सर्वज्ञ आप्तो वा स ज्योतिर्ज्ञानादिकमुपदिष्टवान् तद्यथा ऋषभवर्द्धः मानादिरिति।"—यायवि० ३. १३१। इसका ऐतिहासिक श्रंश श्रनेक दृष्टि से जैन परम्परा सीर भारतीय दर्शनों की परम्परा पर प्रकाश डालनेवाला है।

- पृ० ६. पं० १६. 'अर्थापलिविष्ठहेतुः'—मा० हेमचन्द्र ने प्रमाणसामान्य के लक्षण का विचार समाप्त करते हुए दर्शनप्रसिद्ध खण्डनप्रणाली के अनुसार केवल न्याय-बौद्ध परम्परा के 5 तीन ही लच्चणवाक्यों का निरास किया है। पहिन्ने झीर दूसरे में न्यायमकत्ररी झीर न्याय-सार के मन्तव्य की समीचा है। तीसरे में धर्मकीर्त्त के मत की समीचा है जिसमें शान्त-रचित के विचार की समीचा भी झा जाती है। तुलना—''उपलिध्डेतुरच प्रमाणम्।''—न्यायभा० २. १. १२। चरकसं० पृ० २६६।
- पृ० ६ पं० १८ 'श्रय कर् कर्मादि'—तुलना—'अपरे पुनराचक्तते-साममो नाम समुदि- 10 तानि कारकाणि तेषां द्वेक्ट्यमहृदयङ्गमम्, अथ च तानि पृथगविष्यतानि कर्मादिभावं भजन्ते । अथ च तान्येव समुदितानि करणोभवन्ताति काऽयं नयः । तस्मात् कर्षः कर्मव्यतिरिक्तमव्यभिचारादिविशेषणकार्थप्रमाजनकं कारकं करणमुच्यते । तदेव च तृतीयया व्यपदिशन्ति ।.....
  तस्मात् कर्षः कर्मविल्वाणा संशयविपर्ययरिहतार्थवाधविधायिनी बोधाबोधस्वभावा साममो प्रमाणमिति युक्तम् ।" न्यायम० पृ० १४-१५।
- पृ० ६. पं० २७ 'सांवयवशारिक'-तुलना-''सांव्यवहारिकस्येदं प्रमाणस्य लचणम्, 'प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्' इति ।"-तत्त्वसं० प० का० २६८१, २६८२।
- पृ० ह<sub>ं</sub> पं० २८ 'उत्तरकालभाविनो'—तुलना—''नतु च यद्यविकल्पकं प्रत्यत्तं कयं तेन व्यवहार:, तथाहि इदं सुखसाधनं इदं दुःखस्येति यदि निश्चिनोति तदा तयोः प्राप्ति-परिहाराय प्रवर्तते—

#### "श्रविकल्पमि ज्ञानं विकल्पोत्पत्तिशक्तिमत्। निःशोषव्यवहाराङ्गं तद्वद्वारेख भवत्यतः॥

तद्द्वारंशेति । विकल्पद्वारंशाविकल्पकमि निश्वयहेतुत्वेन सक्तव्यवद्वाराङ्गं भवति । तथाहि प्रत्यत्तं कल्पनापोढमिप सजातीयविजातीयव्याष्ट्रत्तमनतादिकमर्थं तदाकारनिर्भासीत्प-तितः परिच्छिन्ददुत्पद्यते । तत्र नियतक्षपव्यवस्थितवस्तुमाहित्वाद्विजातीयव्याष्ट्रत्तवस्तानः 25 रानुगतत्वात्र तत्रीव वस्तुनि विधिप्रतिषेधावाविर्भावयति—मनतोऽयं नासौ कुसुमस्तवकादिरिति । तथाश्य विकल्पयोः पारम्पर्येश वस्तुनि प्रतिबन्धाद[वि]संवादित्वेऽपि न प्रामाण्यमिष्टम् । दृश्यविकल्प्ययोरेकत्वाध्यवसायेन प्रवृत्तोरनिधगतवस्तुक्षपाधिगमाभावात्।"—तत्त्वसं०प० का० १३०६।

घ० १. मा० १. सू० ६-१० ए० ७. जैन परंपरा में ज्ञान-चर्चा देा प्रकार से है-पहली धागमिकविभागात्रित भीर दूसरी तार्किकविभागात्रित। जिसमें मति, शुत धादि रूप से 30 विभाग करके चर्चा है वह धागमिकविभागात्रित धीर जिसमें प्रत्यन्त धादिरूप से प्रमायों का विभाग करके चर्चा है वह तार्किकविभागाश्रित। पहली चर्चा का अमिश्रित उदाहरण है आवश्यक निर्युक्ति और दूसरी चर्चा का अमिश्रित उदाहरण है न्यायावतार।

जैन परंपरा में प्राचीन और मौलिक चर्चा ते। आगमिक विभागात्रित ही है। तार्किकविभागात्रित चर्चा जैन परंपरा में कब और किसने सर्वप्रथम दाखिल की, इसे निश्चित्ररूप से

कहना अभी संभव नहीं। स्थानाङ्ग और भगवती ये दोनों गर्धाधरकृत समभे जानेवाले ग्यारह
अङ्गों में से हैं और प्राचीन भी अवश्य हैं। उनमें यद्यपि तार्किक विभाग का निर्देश स्पष्ट?
है तथापि यह मानने में काई विरोध नहीं दोखता कि स्थानाङ्ग-भगवती में वह तार्किक विभाग
निर्युक्तिकार भद्रवाहु के बाद ही कभी दाखिल हुआ है क्योंकि आवश्यकनिर्युक्ति जो भद्रबाहुकृत मानी जाती है और जिसका आरम्भ ही झानचर्चा से होता है उसमें आगमिक विभाग

10 है पर तार्किक विभाग का सूचन तक नहीं है। जान पड़ता है निर्युक्ति के समय तक
जैन आचार्य यद्यपि झानचर्चा करते तो ये आगमिक विभाग के द्वारा हो, फिर भी वे दर्शनान्तरप्रतिष्ठित प्रमाणचर्चा से बिलकुत अनभिज्ञ न थे। इतना ही नहीं बिल्क प्रसङ्ग देखकर वे
दर्शनान्तरीय प्रमाणशैली का उपयोग एवं उसमें संशोधन भी कर लंते थे। अत्यव उसी
भद्रबाहु की कृति मानी जानेवाली दशवैकालिक निर्युक्ति में हम परार्थानुमान की चर्चा पाते हैं
जो अवयवाश में (गा० ५०) दर्शनान्तर की परार्थानुमानशैली से अनेग्वी है।

ा जान पड़ता है सबसे पहिले आर्थरिकत ने, जो जन्म से ब्राह्मण थे और वैदिक शास्त्रों का अभ्यास करने के बाद ही जैन साधु हुए थे, अपने अन्य अनुयागद्वार (१० २११) में प्रत्यक्त, अनुमानादि चार प्रमाणों का विभाग जो गौतमदर्शन (न्यायम्० १.१.३) में प्रसिद्ध है, उसकी दाखिल किया। उमास्वाति ने अपने तत्त्वार्थस्त्र (१.१०-१२) में प्रत्यक्त-परोक्ष 20 क्रम से जिस प्रमाणद्वयविभाग का निर्देश किया है वह खुद उमास्वातिकर्त्व है या किसी अन्य आचार्य के द्वारा निर्मित हुआ है इस विषय में कुछ भी निश्चित कहा नहीं जा सकता। जान पड़ता है आगम को संकलना के समय प्रमाणवतुष्टय और प्रमाणद्वयवाले हैं होनों विभाग स्थानाङ्ग तथा अगवती में दाखिल हो गये। आगम में दोनों विभागों के संनिविष्ट हो जाने पर भी जैन आचार्यों की मुख्य विचारदिशा प्रमाणद्वयविभाग की आर 25 ही रही है। इसका कारण स्पष्ट है और वह यह कि प्रमाणचतुष्टयविभाग असल में न्याय-दर्शन का हो है, अवएव उमास्वाति ने उसे 'नयवादान्तरेण (तत्त्वार्थमा०१.६) कहा है जब कि प्रमाणद्वयविभाग जैनाचार्यों का स्वांपञ्च है। इसी से सभी जैन तर्कप्रनर्थों में उसी विभाग को लेकर प्रमाण चर्चा व ज्ञान चर्चा की गई है। आ० हेमचन्द्र ने भी इसी सबब से उसी प्रमाणद्वयविभाग को अपनाया है।

१ "दुविदे नागो परण्ते-तंजहा — पश्चक्ले चेव परे।क्ले चेव ।" स्था० २. पृ० ४६ A. "ग्रहवा हेऊ चउन्विदे पं० तं० पश्चक्ले, अगुमागो, ग्रोवम्मे, आगमे।"-स्था० ४. पृ० २४४ A. "से किं तं प्रमागो ?। पमागो चउन्विदे परण्तो, त जहा-पञ्चक्ले .. ......जहा ऋगुक्रोगदारं तहा गोयव्व'।"- भग० श० ४. उ० ३. भाग २. पृ० २११।

न्याय-वैशेषिक सादि तर्कप्रधान वैदिक दर्शनों के प्रभाव के कारण बौद्ध भिज्ञ ता पहिले ही से अपनी पिटकोचित मूल मर्यादा के बाहर वादभूमि और तदु चित तर्क-प्रमासवाद की और सुक ही गये थे। क्रमशः जैन भिच्च भी वैदिक और बौद्धदर्शन के तर्कवाद के असर से बरी न रह सके अतएव जैन आचार्यों ने जैन परम्परा में ज्ञानविभाग की भूमिका के उत्पर प्रमाण्यविभाग की स्थापना की धीर प्रतिवादी विद्वानों के साथ उसी प्रमाण्यविभाग 🥉 को लेकर गोष्ठी या चर्चा करने लगे। आर्यरिचत ने प्रत्यच्च-अनुमान आदिरूप से चतुर्विध प्रमाग्यविभाग दर्शाते समय प्रत्यच के वर्णन में (पृ० २११ ) इन्द्रियप्रत्यचरूप मतिज्ञान का श्रीर आगमप्रमाण के वर्णन में श्रुतज्ञान का स्पष्ट समावेश सूचित कर ही दिया था फिर भी आगमिक-तार्किक जैन आचार्यों के सामने बराबर एक प्रश्न आया ही करता था कि त्रनुमान, उपमान, अर्थापत्ति आदि दर्शनान्तरप्रसिद्ध प्रमाणों की जैनज्ञानप्रक्रिया मानती है 10 या नहीं ?। अगर मानती है तो उनका स्वतन्त्र निरूपण या समावेश उसमें स्पष्ट क्यों नहीं पाया जाता ?। इसका जवाब जहाँ तक मालूम है सबसे पहिले उमास्वाति ने दिया है --( तन्त्रार्थभार १,१२) कि वे अनुमानादि दर्शनान्तरीय सभी प्रमाग मित, श्रत जिन्हें हम परोत्त प्रमाण कहते हैं उसी में अन्तर्भृत हैं। उमास्वाति के इसी जवाब का अत्तरशः अनुसरण पुज्यपाद ने ( मर्वार्थिन ॰ १.१२ ) किया है। पर उसमें के ई नया विचार या विशेष स्पष्टता 15 नहीं की।

चतुर्विध प्रमाणविभाग की अपेचा द्विविध प्रमाणविभाग जैन प्रक्रिया में विशेष प्रतिष्ठा पा चुका था और यह हुआ भी ये। य। अत्व व नन्दोस्त्र में उसी द्विविध प्रमाण-विभाग की लेकर ज्ञानचर्च विशेष विस्तार से हुई। नन्दोकार ने अपनी ज्ञानचर्च की भूमिका ते। स्वी द्विविध प्रमाणविभाग पर, फिर भी उन्होंने आर्यरचित के चतुर्विध प्रमाण- 20 विभागाश्रित वर्णन में से मुख्यतया दे। तत्त्व लेकर अपनी चर्चा की। इनमें से पहिला तत्त्व ते। यह है कि लोक जिस इन्द्रियजन्य ज्ञान का प्रत्यच समक्ते व कहते हैं और जिसे जैनंतर सभी तार्किकां ने प्रत्यच प्रमाण हो माना है, उसको जैन प्रक्रिया में भी प्रत्यच प्रमाण कहकर प्रत्यच प्रमाण के दे। भेद कर दिये। नन्दीह् ३) जिससे एक में उमाखातिकथित अवधि आदि मुख्य प्रमाण रहे और दुसरे में इन्द्रियजन्य ज्ञान भी प्रत्यचक्रप से रहे। 25 दूसरा तत्त्व यह है कि जिसे दर्शनान्तर आगम प्रमाण कहते हैं वह वस्तुत: श्रुतज्ञान ही है और परोच प्रमाण में समाविष्ट है।

यद्यपि आगमिक ज्ञानचर्च चल्ती रही फिर भी जैन विचारप्रक्रिया में तार्किकता बल पकड़ने लगो। इसी का फल न्यायावतार है। उसमें द्विविध प्रमाणविभाग लेकर तार्किक शैली से ज्ञान का निरूपण है। उसका मुख्य उद्देश्य जैन प्रक्रियानुसारी अनुमान—न्याय 30 को बतलाना—यह है। हम देखते हैं कि न्यायावतार में परांचप्रमाण के भेदी के वर्णन ने ही मुख्य जगह रोकी है फिर भी उसमें यह नहीं कहा है कि जैन प्रक्रिया परांचप्रमाण के अमुक भीर इतने ही भेद मानती है जैसा कि आगो जा कर अन्य आचार्यों ने कहा है।

जिनमद्र चमात्रमण ने अपने अति विस्तृत भाष्य में द्विविध प्रमाण विभाग में आगिमिक पश्च बानविभाग का तर्कपुर:सर समावेश बतलाया और आर्यरचित्रस्थापित तथा नन्दीकार द्वारा स्वीकृत इन्द्रियजन्य-नेाइन्द्रियजन्य रूप से द्विविध प्रत्यच के वर्णन में आनेवाले उस विरोध का सांव्यवहारिक और पारमार्थिक प्रत्यच ऐसा नाम देकर सबसे पहले परिहार किया—"इंदियमणोभवं जं तं संववहारपचक्खं।"—विशेषा० भा० गा० ६५—जिसे प्रतिवादी तार्किक जैन तार्किकों के सामने उपस्थित किया करते थे। विरोध इस तरह बतलाया जाता था कि जब जैनदर्शन अच—आत्मात्रित ज्ञान को ही प्रत्यच कहता है तब उसकी प्रक्रिया में इन्द्रियात्रित ज्ञान का प्रत्यचरूप से स्थान पाना विरुद्ध है। चमात्रमणाजी ने यह सब कुछ किया फिर भी उन्हेंने कहीं यह नहीं बतलाया कि जैन प्रक्रिया परेच प्रमाण के इतने भेद 10 मानतो है और वे अमुक हैं।

इस तरह अभी तक जैन परंपरा में आगमिक क्वानचर्चा के साथ ही साथ, पर कुछ प्रधानता से प्रमाणचर्चा हो रही थी, फिर भी जैन तार्किकों के सामने दूसरे प्रतिवादियों की अोर से यह प्रभ बारबार आता ही था कि जैन प्रक्रिया अगर अनुमान, आगम आदि दर्शनान्तर-प्रसिद्ध प्रमाणों की परोच प्रमाणक्रप से स्त्रीकार करती है तो उसे यह स्पष्ट करना अगवस्थक है कि वह परोच प्रमाण के कितने भेद मानती है, और हरएक भेद का सुनिश्चित लच्चा क्या है?

जहाँ तक देला है उसके आधार से नि:संदेह कहा जा सकता है कि उक्त प्रश्न का जवाब सबसे पहिले भट्टारक सकलङ्क ने दिया है। और वह बहुत ही स्पष्ट तथा सुनिश्चित है। अकलङ्क ने अपनी लघोयस्वयों? में बतलाया कि परोच प्रमाण के अनुमान, प्रत्यिमज्ञान, 20 स्मरण, तर्क और आगम ऐसे पाँच भेद हैं। उन्होंने इन भेदी का लचण भी स्पष्ट बाँध दिया। हम देखते हैं कि अकलङ्क के इस स्पष्टोकरण ने जैन प्रक्रिया में आगमिक और तार्किक ज्ञान चर्चा में बारबार खड़ी होनेवाली सब समस्याओं को सुलभा दिया। इसका फल यह हुआ कि अकलङ्क के उत्तरवर्ती दिगम्बर स्वेताम्बर सभी तार्किक उसी अकलङ्कदर्शित रास्ते पर ही चलने लगे। और उन्हों के शब्दों को एक या दूसरे रूप से लेकर यत्र तत्र विकसित कर 25 अपने अपने छोटे और बहुतकाय अन्यों को लिखने लग गये। जैन तार्किक मूर्धन्य यशोविक्य ने भी उसी मार्ग का अवलम्बन किया है। यहाँ एक बात जान लेनी चाहिए कि जिन अकलङ्क ने परोच प्रमाण के भेद और उनके लच्चाों के द्वारा दर्शनान्तरप्रसिद्ध अनुमान, अर्थापत्त, उपमान आदि सब प्रमाणों का जैन प्रक्रियानुसारी निरूपण किया है वेही अकलङ्क राजवार्त्तिककार? भी हैं, पर उन्होंने अपने वार्त्तिक में दर्शनान्तरप्रसिद्ध उन प्रमाणों का उत्त वार्तिक में दर्शनान्तरप्रसिद्ध उन प्रमाणों का है ऐसा कहना होगा। फिर भी उत्त भाष्य और सर्वार्थसिद्ध की अनुसार किया है ऐसा कहना होगा। फिर भी उत्त भाष्य और सर्वार्थसिद्ध की अपना अकल्क ने अपना

१ ''ज्ञानमाद्यं मतिस्तंज्ञा चिन्ता चाभिनिबोधनम्। प्राङ्नामयोजनान्छेषं श्रुतं शब्दानुयोजनात्।''- छघी० ३. १. स्ववि० ३. १। २ ''स्रिण-अकलङ्क' न वार्त्तिककारेण''-सिद्धिषि० टी० पृ० २४४ B.

समावेशप्रकार कुछ दूसरा ही बतलाया है (राजवा० १० ५४)। प्रकल्क ने परोच प्रमाण के पाँच भेद करते समय यह व्यान अवस्य रक्खा है कि जिससे उमास्वाति आदि पूर्वाचार्यों का समन्वयं विरुद्ध न हो जाय और आगम तथा निर्युक्ति आदि में मतिज्ञान के पर्यायक्षप से प्रसिद्ध स्पृति, सञ्ज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध इन शब्दों की सार्थकता भी सिद्ध हो जाय। यही कारण है कि अकलङ्क का यह परोच प्रमाण के पंच प्रकार तथा उनके लच्चण कथन का 5 प्रयत्न अधापि सकल जैन तार्किकमान्य रहा। आठ हेमचन्त्र भी अपनी मीमांसा में परोच के उन्हों भेदों की मानकर निरूपण करते हैं।

पृ० ७. पं० १० 'वैशेषिका: '-प्रशस्तपाद ने शाब्द-उपमान द्यादि प्रमायों की अनुमान में ही समाविष्ट किया है। अतएव उत्तरकालीन तार्किकों ने वैशेषिकमतरूप से प्रत्यज्ञ-अनुमान दो ही प्रमायों का निर्देश किया है। स्वयं कणाद का भी ''एतेन शाब्दं व्याख्यातम्''- 10 वैशे० स० ६. २. १-इस सूत्र से वही अभिप्राय है जो प्रशस्तपाद, शङ्करमिश्र आदि ने निकाला है। विद्यानन्द आदि जैनाचार्यों ने भी वैशेषिकसम्मत प्रमायिद्वत्व का ही निर्देश (प्रणामप० ए० ६६) किया है तब प्रश्न होता है कि-मा० हमचन्द्र वैशेषिकमत से प्रमायत्रय का कथन क्यों करते हैं १। इसका उत्तर यही जान पड़ता है कि-वैशेषिकसम्मत प्रमायित्रत्व की परम्परा भी रही है जिसे आ० हेमचन्द्र ने लिया और प्रमायिद्वत्ववाली परम्परा का निर्देश किया। सिद्धिकृत न्यायावतारवृत्ति में (१०६) हम उस प्रमायित्रत्ववाली वैशेषिक परम्परा का निर्देश पाते हैं। वादिदेव ने तो अपने रत्नाकर (१० ३१३, १०४१) में वैशेषिक-सम्मतरूप से द्वित्व और त्रित्व दोनों प्रमायासंख्या का निर्देश किया है।

पृ० ७. पं० ११ 'साङ्ख्याः'-तुलना-सांख्यका० ४।

पृ० ७. पं० ११ ' नैयायिकाः ' तुलना-न्यायस्० १. १. ३।

20 <del>√√2π</del>"

पृ० ७ पं० १२ भाभाकराः विलना-''तत्र पश्चविधं मानम्...इति गुरोर्मतम्"-प्रकरणप० पृ० ४४.।

पृ० ७ पं० १२ ' भाट्टा: '-तुलना-"श्रत: पढेव प्रमाणानि"-शास्त्रदी० ए० २४६ ।

पृ० ७. पं० १७ ' अश्तुते '-प्रत्यच शब्द की ब्युत्पित्त में 'म्रज्ञ' पद का 'इन्द्रिय' मर्थ मानने की परम्परा सभी वैदिक दर्शनों तथा बौद्ध दर्शन में एक सी है। उनमें से किसी दर्शन 25 में 'म्रज्ञ' शब्द का भारमा मर्थ मानकर ब्युत्पत्ति नहीं की गई है। भतएव वैदिक-बौद्ध दर्शने' के भनुसार इन्द्रियाश्रित ज्ञान ही प्रत्यचक्षप से फलित होता है। श्रीर तदनुसार उनकी इन्द्रियाश्रित प्रत्यच माने जानेवाले ईश्वरीय झान भादि के विषय में प्रत्यच का प्रयोग उपचरित ही मानना पड़ता है।

१ "शब्दोपमानयोर्नैव पृथक् प्रामाख्यमिष्यते ।"-मुक्तावली का० १४० ।

जैन परम्परा में 'ग्रच' शब्द का 'ग्रात्मा' ग्रग्य मानकर व्युत्पित की गई है।
तदनुसार उसमें इन्द्रियनिरपेच केवल भ्रात्माश्रित माने जानेवाले ज्ञानों को ही प्रत्यच पद का
मुख्य भर्थ माना है श्रीर इन्द्रियाश्रित ज्ञान की वस्तुतः परोच्च ही माना है। उसमें भ्रचपद का इन्द्रिय भर्थ लेकर भी व्युत्पित्त का त्राश्रयण किया है पर वह भ्रम्यदर्शनप्रसिद्ध
परम्परा तथा लोकव्यवहार के संग्रह की दृष्टि से। भ्रतएव जैन परम्परा के भ्रनुसार इन्द्रियाश्रित ज्ञान में प्रत्यच पद का प्रयोग मुख्य नहीं पर गीण है।

इन्द्रियसापेच ज्ञान का मुख्य प्रत्यच माननेवाले हो या आत्ममात्र सापेच का पर वे सभी प्रत्यच की साचात्कारात्मक ही मानते व कहते हैं।

पृ० ७, पं० १८, 'ग्रक्षं प्रतिगतम्'-नुलना-''श्रक्तस्याऽक्तस्य प्रतिविषयं वृक्तिः प्रत्यक्तम्'-10 न्यायमा० १, १ ३ । ''प्रत्यक्तमिति । प्रतिगतमाश्रितमक्तम् ।''--न्याययि० टी० १,३।

पृ० ७. पं० २१. 'चकारः' -तुलना-''चकारः प्रत्यत्तानुमानयोस्तुल्यवल्यत्वं समुचिति"
न्यायवि० टी० १. ३. न्याया० मि० टी० ५० १६ ।

पृ० ७. पं० २३, 'ज्येष्ठतेति'—प्रमाणों में ज्येष्ठत्व-अञ्येष्ठत्व के विषय में तीन परम्पराएँ हैं। न्याय और सांख्य परम्परा में प्रत्यक्त का ज्येष्ठत्व और अनुमानादि का उसकी अपेका 15 अज्येष्ठत्व स्थापित किया है। पूर्व-उत्तरमीमां सार्वे अपीक्षेय आगमवाद होने से प्रत्यक्त की अपेका भी आगम का ज्येष्ठत्व स्वीकार किया गया है। बौद्ध परम्परा में प्रत्यक्त-अनुमान दोनों का समबत्तत्व बतलाया है।

जैन परम्परा में देा पत्त देखे जाते हैं। अकलङ्क और तदनुगामी विद्यानन्द ने प्रत्यत्त का ही ज्येष्ठत्व न्यायपरम्परा की तरह माना और स्थापित किया<sup>५</sup> है, जब कि सभी

१ ''ग्रह्मणोति व्याप्नं ति जानातीत्यत्त आत्मा, तमेव प्राप्तत्त्योपशमं प्रह्मीमावरम् वा प्रतिनियतं वा प्रत्यत्तम्।''—सर्वार्थ ० १. १२ । ''जीवो ग्रक्स्वो ग्रत्थव्यावमाभोयम्।म्मिम्म्यो जेमः । तं पई वहह नामां जं पश्चक्तं तयं तिविहं।''—विशेषा० भा० गा० ८ । ''तथा च भगवान् भद्रवाहुः जीवो ग्रक्स्वो तं पई जं वहह तं तु होह पश्चस्वं। परश्रो पुम्म श्रक्सस वहन्तं होह पारोक्तं॥''—स्थाया० टि० पृ० १४ ।

२ 'श्रादी प्रत्यस्त्रग्रहण् प्राधान्त्रात्......तत्र कि राज्दस्यादानुपदेशो भवतु श्राहोस्वित् प्रत्यस् स्येति १। प्रत्यस्त्रेयेति युक्तम् । कि कारण्म् १। सर्वप्रमाण्यानां प्रत्यस्पूर्वकत्यात् इति ।''-न्यायवा० १. १. ३। साङ्ख्यत० का० ४। न्यायम० पृ० ६४, १०६।

३ "न च ज्येष्ठप्रमाणप्रत्यक्तिरोधादाम्नायस्यैव तद्येक्स्याप्रामाण्यमुपचिरतार्थत्वं चेति युक्तम् । तस्यापौरुषेयतया निरस्तसमस्तदे।पाशङ्कस्य, बोधकतया स्वतःसिद्धप्रमाण्भावस्य स्वकार्ये प्रमितावनपेक्तवात्।"-भामती पृ० ६ ।

४ 'श्रर्थसंवादकत्वे च समाने ज्येष्ठताऽस्य का ?। तदभावे तु नैव स्यात् प्रमाण्मनुमादिकम् ॥''- तस्वसं० का० ४६०। न्यायबि० टी० १. ३।

४ श्रष्टश० श्रष्टस० ए० ⊏०।

श्वेतान्वर माचार्थी ? ने प्रत्यच्च-परोच्च दोनों का समबत्तत्व बौद्ध परम्परा की तरह स्वीकार किया है।

पृ० ७. पं० २६. 'व्यवस्था'-इस सूत्र में चार्वाक के प्रति प्रमागान्तर की सिद्धि करते हुए तीन युक्तियों का प्रयोग द्या० हेमचन्द्र ने किया है जो धर्मकीर्त्त के नाम से उद्धृत कारिका में स्पष्ट है। वह कारिका धर्मकीर्त्त के उत्तरवर्त्ती सभी बौद्ध, वैदिक श्रीर जैन 5 ग्रन्थों में पाई जाती है?।

वृत्ति में तीनों युक्तियों का जो विवेचन है वह सिद्धिष की न्यायावतारवृत्ति के साथ शब्दशः मिलता है। पर तात्पर्यटोका श्रीर सांख्यतत्त्वकीमुदी के विवेचन के साथ उसका शब्दसाहरय होने पर भी श्रर्थसाहरय ही मुख्य है।

"स हि काश्चित् प्रत्यच्चव्यक्तीरश्रीक्रयासमर्थार्थप्रापकत्त्रेनाव्यभिचारिणीरु (लभ्यान्या- 10 स्तद्विपरीतत्या व्यभिचारिणीश्च, ततः कालान्तरे पुनरिष ताहरोतराणां प्रत्यचव्यक्तीनां प्रमाण- तेतरतं समाचचीत ।"-न्याया । सि॰ टी॰ पृ० १८ ।

"दृष्टप्रामाण्याप्रामाण्यविज्ञानन्यिक्तसाधर्म्ये हि कासांचिद्व्यक्तीनां प्रामाण्यमप्रामाण्यं वा विद्धीत । दृष्टसाधर्म्यं चानुमानमेवेति कथं तेनैव तस्याप्रामाण्यम् । अपि
चानुमानमप्रमाण्यमिति वाक्यप्रयोगोऽइं विप्रतिपन्तं सन्दिग्धं वा पुरुषं प्रत्यर्थवान्, न च पर- 15
पुरुषवर्तिनो देहधर्मा अपि संदेहाज्ञानविपयीसा गीरत्वादिवत् प्रत्यक्ता बोच्यन्ते, न च तद्वचनात्
प्रतीयन्ते, वचनस्यापि प्रत्यक्तादन्यस्याप्रामाण्योपगमात् । पुरुषविशोषमनिधक्तत्य तु वचनमनर्थकं प्रयुक्ताना नायं लै।किका न परीक्तक इत्युन्मस्तवदनवधेयवचनः स्थात्।"—तासर्यं० १.१.५ ।

"नानुमानं प्रमाणमिति वदता लीकायतिकेनाऽप्रतिपन्नः सन्दिग्धो विपर्यस्तो वा पुरुषः कथं प्रतिपद्येत ?। न च पुरुषान्तरगता मज्ञानसन्देहिवपर्ययाः शक्या अर्वाग्दशा प्रत्यचेण 20 प्रतिपत्तुम्। नापि मानान्तरंण, अनभ्युपगमात्। अनवधृताज्ञानसंशयविपर्यासस्तु यं किष्य- त्पुरुषं प्रति प्रवर्तमानोऽनवधेयवचनतया प्रेचावद्भिरुन्मत्तवदुपेद्येत। तदनेनाज्ञानादयः पर-पुरुषवर्तिनाऽभिप्रायभेदाद्वचनभेदाद्वा लिङ्गादनुमातव्याः, इत्यकामेनाप्यनुमानं प्रमाणमभ्यु-पेयम्।"-सांक्यत् काल्यः।

प्र∘८.पं॰ २०.'त्रार्थस्याऽस्माने'-तुलना-तत्त्वसं॰पं॰पृ॰ ७७५ । विधिवि॰ न्यायक॰पृ॰ १६३ । २० सिद्धिवि॰ टी॰ लि॰ पृ॰ १५५ A. अष्टसह० पृ॰ ११५ । सन्मितटी॰ पृ०१७, ७३, ५५६ । न्यायवि॰ टी॰ लि॰ पृ०६ A.

१ न्याया० सि० टी० पृ० १६। स्याद्वादर० पृ० २६०।

२ कन्दली पृ० २४४। प्रमाखप० पृ० ६४। प्रमेयक० पृ० ४६। स्याद्वादर० पृ० २६१। न्यायसारता० पृ० दद्र।

पृ० ८. पं० ३०. 'भावाभावा'—स्रभावप्रमाण के पृथक् स्रस्तित्व का वाद बहुत पुराना जान पड़ता है क्येंकि न्यायसूत्र श्रीर उसके बाद के सभी दार्रानिक प्रक्यों में तो उसका खण्डन पाया हो जाता है पर श्रधिक प्राचीन माने जानेवाले कणादसूत्र में भी प्रशस्तपाद की स्याख्या के अनुसार उसके खण्डन की सूचना है।

विचार करने से जान पड़ता है कि यह पृथक अभावप्रमाणवाद मूल में मीमोसक परम्परा का हो होना चाहिए । अन्य सभी दार्शनिक परम्पराएँ उस वाद के विरुद्ध हैं। श्रायद इस विरोध का मीमांसक परम्परा पर भी श्रासर पड़ा और प्रभाकर उस वाद से सम्मत न रहे । ऐसी स्थिति में भी कुमारिल ने उस वाद के समर्थन में बहुत ज़ोर लगाया और सभी तत्कालीन विरोधियों का सामना किया ।

10 प्रस्तुत सूत्र के विवेचन का न्यायावतारटोका (१०२१) के साथ बहुत कुछ शब्दसाम्य है।

स्र १ सा० १ स्० १३-१४ पृ० ६ प्रत्यच के स्वरूप के विषय में सामान्यरूप से तीन परम्पराएँ हैं। बौद्ध परम्परा<sup>६</sup> निर्विकल्पक को ही प्रत्यच मानती हैं। न्याय-वैशेषिक आदि वैदिक परम्पराएँ निर्विकल्पक—सविकल्पक दोनों की प्रत्यच मानती हैं। जैन तार्किक परम्परा सांख्य-योग<sup>६</sup> दर्शन की तरह प्रत्यचप्रमाण्ह्य में सविकल्पक को को ही स्वीकार करती है। आ० हेमचन्द्र ने उसी परम्परा के अनुमार निर्विकल्पक को स्नाध्यवसाय कहकर प्रमाण्सामान्य की कोटि से ही बहिर्भृत रक्खा है।

यद्यपि प्रत्यत्त के लत्ताम में विशद या स्फुट शब्द का प्रयोग करनेवाले जैन वार्किकों में सबसे पहिलो अकलङ्क ही जान पड़ते हैं तथापि इस शब्द का मूल बौद्ध तर्कपन्थों में

१ न्यायसु० २. २. २।

२ "अभावोऽपि अनुमानमेव यथात्यक्षं कार्यं कारणसद्भावं लिङ्गम् एवमनुत्यक्षं कार्यं कारणाः सद्भावं लिङ्गम्।"-प्रशा पृ० २२४ । वै० सू० ६. २. ४ ।

३ शाबरभा० १.१.४।

४ 'ऋश्ति चेयं प्रसिद्धिमींमांसकानां पष्ठं किलेदं प्रमाणिमिति...केयं तर्हि प्रसिद्धिः ?। प्रसिद्धि-र्वटयन्त्रप्रसिद्धियत्।''-वृह्ती पृ० १२०। "यदि तावत् केचिन्मीमांसकाः प्रमाणान्यत्वं मन्यन्ते ततर्च वयं कि' कुर्मः।" बृहतीप० पृ० १२३। प्रकरणाप० पृ० ११६-१२४।

४ "श्रमावो वा प्रमाणेन स्वानुरूपेण मीयते। प्रमेयत्वाद्यथा भावस्तरमाद्भावात्मकात्पृथक्॥" रुलोकचा० श्रमाव० रुलो० ४४.।

६ ''प्रत्यत्तं कल्पनापोढं नामजात्याद्यसंयुत्तम् ।''-प्रमाणस० १. ३। न्यायप्र० पृ० ७। न्यायिष १. ४।

७ ''इह इयी प्रत्यस्न जातिः स्रविकल्पिका सिवकल्पिका चेति । तत्र उभयी इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमन्यभिचारीति लक्ष्णेन संग्रहीतापि स्वशन्देन उपात्ता तत्र विप्रतिपत्तेः । तत्र अविकल्पिकायाः पदम् स्रव्यपदेश्यमिति सिवकल्पिकायाश्च व्यवसायात्मकमिति ।''-तात्पर्ये० पृ० १२४ । प्रश्ना० पृ० १८६ । प्रश्ना० पृ० १८६ ।

प्रमेयक० १.३। स्याद्वादर० १.७.।

६ सांस्थत० का० ४। योगमा० १. ७.।

है क्योंकि अकलङ्क के पूर्ववर्त्ती धर्मकीर्त्ता आदि बौद्ध तार्किकीं ने इसका प्रयोग प्रत्यक्षस्वरूप-तिरूपण में किया है। अकलङ्क के बाद तो जैन परम्परा में भी इसका प्रयोग रूढ़ हो गया। वैशय किंवा स्पष्टत्व का निर्वचन तीन प्रकार से पाया जाता है। अकलङ्क के—"अनुमानाद्यदि-रेकेण विशेषप्रतिभासनम्" (लघी० १. ४)—निर्वचन का देवसूरि धौर यशोविजयजी ने अनुगमन किया है। जैनतर्कवार्त्तिक में (ए० ६५) 'इदन्तया' अथवा 'विशेषवत्त्या' प्रतिभास- 5 वाले एक ही निर्वचन का सूचन है। माणिक्यनन्दी ने (पर्यचा पु० २,४) 'प्रतीत्यन्तरा-व्यवधान' धौर 'विशेषप्रतिभास' दोनों प्रकार से वैशय का निर्वचन किया है जिसे आ० हेमचन्द्र ने अपनाया है।

पृ० स् पं० २६ 'भत्यक्षं धर्मि'—तुलना—''विशदज्ञानात्मकं प्रत्यचं प्रत्यचत्वात... धर्मिको हेतुत्वेऽनन्वयप्रसङ्ग इति चेत्, न, विशेषं धर्मिकं कृत्वा सामान्यं हेतुं बुवतां देशपाऽ- 10 संभवात्'—प्रमासाप० ए० ६७. प्रमेयर० २.३.

अ०१ आ०१ स्०१५-१७ पृ०१० लोक भीर शास्त्र में सर्वज्ञ शब्द का उपयोग, योगसिद्ध विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञान के सम्भव में विद्वानों और साधारण लोगों की श्रद्धा, जुदे जुदे दार्शनिकों के द्वारा अपने अपने मन्तव्यानुसार भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट ज्ञानक्ष्य अर्थ में सर्वज्ञ जैसे पदों को लागू करने का प्रयत्न और सर्वज्ञक्ष्य से माने जाने- 15 वाले किसी व्यक्ति के द्वारा ही मुख्यतया उपदेश किये गये धर्म या सिद्धान्त की अनुगामियों में वास्तविक प्रतिष्ठा-इतनी बातें भगवान महावीर और बुद्ध के पहिले भी शीं--इसके प्रमाण मीजूद हैं। भगवान महावीर और बुद्ध के समय से लेकर आज तक के कृतीब ढाई हज़ार वर्ष के भारतीय साहित्य में तो सर्वज्ञत्व के अस्ति-नास्तिपत्तों की, उसके विविध स्वक्र्य तथा समर्थक और विरोधी युक्तिवादों की, क्रमशः विकसित सूद्म और सूद्मतर स्पष्ट एवं मनी- 20 रञ्जक चर्चाएँ पाई जाती हैं।

सर्वज्ञत्व के नास्तिपचकार मुख्यतया तीन हैं—चार्वाक, ग्रज्ञानवादी धौर पूर्वमीमा-सक। इसके ग्रस्तिपचकार तो श्रनेक दर्शन हैं, जिनमें न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, वेदान्त, बीख शौर जैन दर्शन मुख्य हैं।

चार्वाक इन्द्रियगम्य भौतिक लोकमात्र की मानता है इसलिए उसके मत में अतीन्द्रिय 25 आत्मा तथा उसकी शक्तिरूप सर्वेझत्व आदि के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अझानवादी का अभिप्राय आधुनिक वैझानिकों की तरह ऐसा जान पढ़ता है कि झान और अतीन्द्रिय झान की भी एक अन्तिम सीमा होती है। झान कितना ही उच्च कचा का क्यों न ही पर वह त्रैकालिक सभी स्थूल-सूच्म भावों को पूर्ण रूप से जानने में स्वभाव से ही असमर्थ है।

१ "न विकल्पानुबद्धस्य स्पष्टार्थप्रतिभाषिता।"—प्रमाण्याः ३. २८३। "प्रत्यस्यं कल्पनापोढं वेद्यतेऽतिपरिस्फुढम्।"—तस्यसं० का० १२३४

म्राश्चीत् स्मन्त में कुछ न कुछ स्रज्ञेय रह ही जाता है। क्योंकि ज्ञान की शक्ति ही स्वभाव से परिमित है। वेदवादी पूर्वमीमांसक स्नात्मा, पुनर्जन्म, परलोक स्नादि स्नतीन्द्रिय पदार्घ मानता है। किसी प्रकार का स्नतीन्द्रिय ज्ञान होने में भी उसे कोई स्नापित्त नहीं फिर भी वह स्रपौरुषेयवेदवादी होने के कारण वेद के स्नपौरुषेयत्व में बाधक ऐसे किसी भी प्रकार के स्नतीन्द्रिय ज्ञान का मान नहीं सकता। इसी एकमात्र स्निम्नाय से उसने वेद-निरपेस सास्नात् धर्मज्ञ या सर्वज्ञ के स्निस्तत्व का विरोध किया है। वेद द्वारा धर्माधर्म या सर्व पदार्घ जाननेवाले का निषंघ नहीं किया।

बाद्ध श्रीर जैन दर्शनसम्भत साचात् धर्मज्ञवाद या साचात् सर्वज्ञवाद से वेद के अप्रीहिषेयत्व का केवल निरास ही अभिप्रेत नहीं है बिल्क उसके द्वारा वेदों में अप्रामाण्य 10 बतलाकर वेदिभन्न आगमों का प्रामाण्य स्थापित करना भी अभिप्रेत है। इसके विरुद्ध जो न्याय वैशेषिक आदि वैदिक दर्शन सर्वज्ञवादी हैं उनका तात्पर्य सर्वज्ञवाद के द्वारा वेद के अप्रीहषेयत्ववाद का निरास करना अवश्य है, पर साथ ही उसी वाद के द्वारा वेद का प्रीहषेयत्व बतलाकर उसीका प्रामाण्यस्थापन करना भी है।

न्याय-वैशेषिक दर्शन ईश्वरवादी हैं। वे ईश्वर कं ज्ञान की नित्य - जिल्लाद-विनाश-15 रहित और पूर्ण- फ्रैंकालिक सुस्म-स्थूल समग्र भावों की ग्रुगपत् जाननेवाला - मानकर तद्द्वारा उसे सर्वज्ञ मानते हैं। ईश्वरिभन्न श्रात्माओं में वे सर्वज्ञत्व मानते हैं सही, पर सभी श्रात्माओं में नहीं किन्तु योगी श्रात्माओं में। योगियों में भी सभी योगियों की वे सर्वज्ञ नहीं मानते किन्तु जिन्होंने योग द्वारा वैसा सामर्थ्य प्राप्त किया है। सिर्फ उन्हीं की है। न्याय-वैशेषिक मतानुमार यह नियम नहीं कि सभी योगियों की वैसा सामर्थ्य अवश्य प्राप्त हो। इस मत में 20 जैसे मोच के वास्ते सर्वज्ञत्वप्राप्त अनिवार्य शर्त नहीं है वैसे यह भी सिद्धान्त है कि मोच-

१ "चोदना हि भूतं भवन्तं भिविष्यन्तं सुद्भं व्यवहितं विप्रकृष्टभित्येवं जातीयकमर्थं शक्नोत्यवसमयितुम्, नान्यत् किञ्चनेन्द्रियम्"-शायरभा० १. १.२ । "नानेन वचनेनेह सर्वज्ञत्वनिराक्तिया । वचनाहत
इत्येवमपवादो हि संश्रितः ॥ यदि पडिभः प्रमागौः स्यात् सर्वज्ञः केन वार्यते । एकेन तु प्रमागौन सर्वज्ञो
येन कल्प्यते ॥ नृतं स चत्तुपा सर्वान् रसादीन् प्रतिपद्यते ।" श्लाकचा० चोद० श्ला० ११०-२ ।
"धर्मज्ञत्वनिष्धश्च केवलोऽत्रोषयुज्यते । सर्वमन्यद्वि नानंस्तु पुरुषः केन वार्यते ॥"-तस्वसं० का० ३१२८ ।
यह श्लोक तस्त्वसंग्रह में कुमारिल का कहा गया है पृ० ८४८ ।

२ "न च बुद्धीच्छाप्रयत्नानां नित्यत्वे कश्चिद्धिरोधः। दृष्टाहि गुगानामाश्रयभेदेन द्रयोगितः नित्यता स्रानित्यता च तथा बुद्धचादीनामपि भविष्यतीति।"— कन्द्रत्शे पृ० ६०। "एतादशानुमितौ लाधवशान-सहकारेण शानेच्छाकृतिषु नित्यत्वमेकत्वं च भासते इति नित्यैकत्वसिद्धिः।"—दिनकरी पृ० २६।

३ वै० स्० ६. १.११-१३। "अस्मिद्धिशिष्टानां त् यागिनां युक्तानां योगजधर्मानुगृहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिककालपरमाणुवायुमनस्मु तत्समवेतगुण्कर्मसामान्यिवशेषेषु समवाये चावितयं स्वरूप-दर्शनमुल्यवते। वियुक्तानां पुनरचतुष्ट्यमिक्रकर्पाचोगजधर्मानुग्रहसामर्थ्यात् सूक्मव्यवहितविप्रकृष्टेषु प्रत्य-चमुल्यवते।"-प्रशा० पृ० १८७। वै० सू० ६. १. ११-१३।

४ ''तदेवं धिषणादीनां नवानामपि मूलतः। गुणानामात्मना ध्वंसः साऽपवर्गः प्रकीर्तितः॥"

प्राप्ति के बाद सर्वज्ञ योगियों की भारमा में भी पूर्ण ज्ञान शेष नहीं रहता, क्यों कि वह ज्ञान ईश्वरज्ञान की तरह नित्य नहीं पर योगजन्य होने से भनित्य है।

सांख्य, योग<sup>१</sup> श्रीर वेदान्त दर्शनसम्मत सर्वज्ञत्व का स्वरूप वैसा हो है जैसा न्याय-वैशेषिकसम्मत सर्वज्ञत्व का। यद्यपि योगदर्शन न्याय-वैशेषिक की तरह ईश्वर मानता है तथापि वह न्याय-वैशेषिक की तरह चेतन भारमा में सर्वज्ञत्व का समर्थन न कर सकतं के क कारण विशिष्ट बुद्धितत्त्व में ही ईश्वरीय सर्वज्ञत्व का समर्थन कर पाता है। सांख्य, योग श्रीर वेदान्त में बौद्धिक सर्वज्ञत्व की प्राप्ति भी मोत्त के वास्ते भनिवार्य वस्तु नहीं है, जैसा कि जैन दर्शन में माना जाता है। किन्तु न्याय-वैशेषिक दर्शन की तरह वह एक योग-विभूति मात्र होने से किसी-किसी साधक को होती है।

सर्वज्ञवाद से सम्बन्ध रखनेवाले हजारों वर्ष के भारतीय दर्शनशास्त्र देखने पर भी 10 यह पता स्पष्टरूप से नहीं चलता कि अमुक दर्शन ही सर्वज्ञवाद का प्रस्थापक है। यह भी -निश्चयक्ष से कहना कठिन है कि सर्वज्ञत्व की चर्चा शुद्ध तन्त्रचिन्तन में से फलित हुई है. या साम्प्रदायिक भाव में धार्मिक खण्डन-मण्डन में से फलित हुई है १। यह भी सप्रमाण बतलाना सम्भव नहीं कि ईश्वर, ब्रह्मा श्रादि दिव्य श्रात्माश्रों में माने जानेवाले सर्वज्ञत्व के विचार से मानुषिक सर्वज्ञत्व का विचार प्रस्तुत हुआ, या बुद्ध-महावीरसदृश मनुष्य में 15 माने जानेवाले सर्वज्ञत्व के विचार-म्रान्देश्वन से ईश्वर, ब्रह्मा मादि में सर्वज्ञत्व का समर्थन किया जाने लगा, या देव-मनुष्य उभय में सर्वज्ञत्व माने जाने का विचारप्रवाह परस्पर निरपेस रूप से प्रचलित हुआ १। यह सब कुछ होते हुए भी सामान्यरूप से इतना कहा जा सकता है कि यह चर्चा धर्म-सन्प्रदायों के खण्डन-मण्डन में से फलित हुई है और पीछे से उसने 🖯 तस्वज्ञान का रूप धारण करके तास्विक चिन्तन में भी स्थान पाया है। श्रीर वह तटस्थ 20 तत्त्वचिन्तकों का विचारशीय विषय बन गई है। क्योंकि मीमांसक जैसे पुरातन श्रीर प्रवत्त वैदिक दर्शन के सर्वज्ञत्व सम्बन्धी अस्वीकार और शेष सभी वैदिक दर्शनी के सर्वज्ञत्व सम्बन्धी स्वोकार का एक मात्र मुख्य उद्देश्य यही है कि वेद का प्रामाण्य स्थापित करना जब कि जैन, बैद्ध भादि मनुष्य-सर्वज्ञत्ववादी दर्शनों का एक यहां उद्देश है कि परम्परा से माने जानेवाले वैद्रामाण्य के स्थान में इतर शास्त्रों का प्रामाण्य स्थापित करना श्रीर वेदों का श्रप्रामाण्य । 25 जब कि वेद का प्रामाण्य-मप्रामाण्य ही मसर्वज्ञवाद देव-सर्वज्ञवाद और मनुष्य-सर्वज्ञवाद की चर्चा और उसकी दलीलों का एकमात्र मुख्य विषय है तब धर्म-संप्रदाय की इस तत्त्व-चर्चा का उत्थानबीज मानने में सन्देह की कम से कम अवकाश है।

१ "तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमकमं चेति विवेकजं ज्ञानम् ॥"-योगसू० ३. ४४।

२ "निर्धृतरजस्तमोमलस्य बुद्धिसत्त्वस्य परे वैशारद्ये परस्यां वशीकारमंज्ञायां वर्त्तमानस्य सन्त्वपुरुषा-न्यताख्यातिमात्ररूपप्रतिष्ठस्य...सर्वज्ञातृत्वम्, सर्वात्मनां गुणानां शान्तोदिताब्यपदेश्यधर्मत्वेन व्यवस्थितानाम-क्रमोपारूढं विवेकजं ज्ञानमित्यर्थः।"—योगभा० ३. ४६।

३ ''प्राप्तविवेकजञ्चानस्य अप्राप्तवित्रेकजञ्चानस्य वा सस्वपुरुषयाः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति।''— योगस्य ३. ४४ ।

20

मीमांसक धुरीण कुमारिल ने धर्मक स्रोर सर्वज्ञ देशनों वादों का निराकरण बड़े सावेश स्रोर युक्तिवाद से किया है (मीमांसारलो० स्०२. रलो० ११० से १४२) वैसे ही बौद्धप्रवर शान्तरिल्तत ने उसका जवाब उक्त देशनों वादों के समर्थन के द्वारा बड़ी गम्भीरता स्रोर स्पष्टता से दिया है (तत्त्वसं० पृ० ८४६ में)। इसिलिए यहाँ पर एक ऐतिहासिक प्रश्न होता है कि क्या धर्मक स्रोर सर्वज्ञ देशने वाद सलग-सलग सम्प्रदायों में स्रपने-स्रपने युक्तिबल पर स्थिर होंगे, या किसी एक वाद में से दूसरे वाद का जन्म हुआ है १। स्रभी तक के चिन्तन से यह जान पड़ता है कि धर्मज्ञ स्रोर सर्वज्ञ देशनों वादों की परम्परा मूल में स्रलग-स्रलग ही है। बौद्ध सम्प्रदाय धर्मज्ञवाद की परम्परा का स्रवलम्बी खास रहा होगा क्योंकि ख़ुद बुद्ध ने (मिन्सम० चूल-मालुंक्यपुत्तमुत्त २.१) स्रपने की सर्वज्ञ उसी स्रयं में कहा है जिस प्रादि विशेषण पिटकप्रनर्थों में प्रसिद्ध हैं। 'धर्मकीर्त्ति' ने बुद्ध में सर्वज्ञत्व को स्रनुपयोगी बताकर केवल धर्मज्ञत्व ही स्थापित किया है, जब कि शान्तरिल्त ने प्रथम धर्मज्ञत्व सिद्धकर गौणक्रप से सर्वज्ञत्व को भी स्वीकार किया है।

सर्वज्ञवाद की परम्परा का भवलम्बी मुख्यतया जैन सम्प्रदाय ही जान पड़ता है क्योंकि

15 जैन भ्राचार्यों ने प्रथम से ही अपने तीर्थंकरों में सर्वज्ञत्व की माना और स्थापित किया है।

ऐसा सम्भव है कि जब जैनों के द्वारा प्रबलक्ष्य से सर्वज्ञत्व की म्थापना और प्रतिष्ठा होने

लगी तब बौद्धों के बास्ते बुद्ध में सर्वज्ञत्व का समर्थन करना भी अनिवार्थ और आवश्यक हो

गथा। यही सबब है कि बौद्ध तार्किक अन्थों में धर्मज्ञवादसमर्थन के बाद सर्वज्ञवाद का

समर्थन होने पर भी उसमें वह ज़ीर और एकतानता नहीं हैं, जैसी कि जैन तार्किक प्रन्थों में है।

मीमांसक (श्लां ग्रु० २. श्लों ११०-१४३. तत्त्वसं का ३१२४-३२४६ पूर्वपत् ) का मानना है कि यागादि के प्रतिपादन भीर उसके द्वारा धर्माधर्मादि का, किसी पुरुषविशेष

१ " हेयोपादेयतत्त्वस्य साभ्युपायस्य वदकः । यः प्रमाण्ममाविष्टो न तु सर्वस्य वेदकः ॥ दूरं पश्यतु वा मा वा तत्त्वमिष्टं तु पश्यतु ।" प्रमाण्या० २. ३२ ३३ ।

२ "स्वर्गापवर्गमस्प्राप्तिहेतुकोऽस्ताति गम्यन । साचाल केवलं किन्तु सर्वकोऽपि प्रतीयते ॥"-तस्वसं० का० ३३०६ । 'धुख्यं हि तावत् स्वर्गमांचसम्प्रापकहेतुक्तत्वसाधनं भगवतोऽस्माभिः क्रियते । यरपुनः अशेपार्थ-परिक्रानृत्वसाधनसस्य तत् प्रासङ्किकमन्यत्रापि भगवतो ज्ञानप्रवृत्तेः वाधकप्रमाणाभावात् साचादशंघार्थपरिक्रानात् सर्वको भयन् न केनचिद् वाध्यते इति. अतो न प्रंचावतो तन्प्रतिचेपो युक्तः ।"-तस्वसं० प० पृ० ८६३ ।

३ 'से भगव अरहं जिए केवली सन्वन्त् सन्वभावदरिसी सदेवमगुयासुरस्स लोगस्स पन्जाए जाएइ, तं॰ आगइं गई दिइ चयणं उववायं भुत्तं पीयं कडं पिडसेवियं श्राविकम्मं रहोकम्मं लिवयं किह्य मणो-माण्सियं सन्वलीए मन्वजीवाणं सन्वभावाइं जाणमाणे पासमाणे एवं च ए विहरइ।" श्राचा॰ श्रु॰ २. चू॰ ३. ए॰ ४२४ A. "तं नित्य जं न पासइ भ्यं भन्वं भिवस्तं च"—श्राच॰ नि॰ गा० १२७। भग० श्रु॰ ६. उ० ३२। 'सद्मान्तरितदूर्थाः प्रत्यज्ञाः कस्यचिद्यथा। अनुमेयत्वतोऽन्यादिरिति सर्वश्रसं-रियतिः।" श्राण्तमी॰ का० ४।

४ "वैः स्वेच्छासर्वज्ञो वर्ण्यते तन्मतंनाप्यसौ न विरुध्यते इत्यादर्शयन्नाह यद्यदित्यादि—यद्यदिच्छिति बोद्धुं वा तत्तद्वेत्ति निये।गतः। शक्तिरेवंविधा तस्य प्रहीणावरणो ह्यसौ ॥"-तत्त्वसं० का० ३६२८ । मिछि० ३. ६. २।

की प्रपेत्ता रक्खे बिना ही, स्वतन्त्र विधान करना यही वेद का कार्य है। इसी सिद्धान्त की श्यिर रखने के वास्ते कुमारिल ने कहा है कि कोई भले ही धर्माधर्मभिन्न झन्य सब वस्त साचात जान सके पर धर्माधर्म को वेदनिरपेच होकर कोई साचात् नहीं जान सकता?. चाहे वह जाननेवाला बुद्ध, जिन म्रादि जैसा मनुष्य योगी हो, चाहे वह मह्मा विष्णु भादि जैसा देव हो. चाहे वह कपिल, प्रजापित श्रादि जैसा ऋषि या अवतारी हो। कुमारिल का कहना है कि सर्वत्र सर्वदा धर्ममर्यादा एक सी है, जो सदा सर्वत्र एकरूप वेद द्वारा विष्ठित मानने पर ही सङ्गत हो सकती है। बुद्ध श्रादि व्यक्तियों की धर्म के साज्ञात प्रतिपादक मानने पर वैसी मर्यादा सिद्ध हो नहीं सकती क्योंकि बुद्ध आदि उपदेशक कभी निर्वाण पाने पर नहीं भी रहते। जीवितदशा में भी वे सब चेत्रों में पहुँच नहीं सकते। सब धर्मीपदेशकी की एकवाक्यता भी सम्भव नहीं। इस तरह कुमारिल भाचात् धर्मद्भरव का निषेधर करके 10 फिर सर्वज्ञत्व का भी सब में निषेध करते हैं। वह पुराग्रोक्त ब्रह्मादि देवों के सर्वज्ञत्व का श्चर्य भी. जैसा उपनिषदों में देखा जाता है, केवल शात्मज्ञान र परक करते हैं। बुद्ध महा-वीर आदि के बार में कुमारिल का यह भी कथन है कि वे वेदल बाह्मण जाति की धर्मी-पदेश न करने और वेदविहीन मुर्ख शुद्ध श्रादि की धर्मीपदेश करने के कारण वेदाभ्यासी एवं वेद द्वारा धर्मज्ञ भी नहीं थे। बुद्ध, महावीर ध्रादि में सर्वज्ञवनिषेध की एक प्रवत युक्ति 15 कुमारिल ने यह दी है कि परस्परविरुद्धभाषी बुद्ध, महावीर, कपिल श्रादि में से किसे सर्वज्ञ माना जाय श्रीर किसे न माना जाय ?। अवएव उनमें से कोई सर्वज्ञ नहीं है। यदि वे सर्वज्ञ होते तो सभी वेदवत् अविरुद्धभाषो होते. इत्यादि ।

१ "नहि श्रतीन्द्रियार्थे वचनमन्तरेण श्रवगतिः सम्भवति, तदिदमुक्तम्—अशक्यं हि तत् पुरुषेण ज्ञातुमृते वचनात्" —शाबरभा० १. १. २। श्लो० न्याय० पृ० ७६।

२ "कुड्यादिनिःस्तत्वाच नाश्वासा देशनामु नः । किन्तु बुद्धप्रणीताः स्युः किसु केश्चिद् दुरात्मिभः । श्रद्धर्यैः विप्रलम्भार्ये पिशाचादिभिरीरिताः । एवं यैः केवलं ज्ञानमिन्द्रियाद्यनपंत्त्रिणः । स्ट्मातीनादिविषयं जोवस्य परिकिल्यतम् ॥" — स्त्राक्तवा० स्० २. श्लो० १३६-४१ । "यत्तु वेदवादिभिरेव केश्चिदुक्तम्— नित्य एवाऽयं वेदः प्रजायतेः प्रथममार्पज्ञानेनावबुद्धां भवतीति तदिष सर्वज्ञवदेव निराकार्यमित्याह्—नित्येति"— स्त्रो० न्याय० स्० २. १४३ । "श्रथापि वेददेहत्वात् ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । सर्वज्ञानमयाद्वेदात्सार्वेद्यं मानुषस्य किम् ॥"—तत्त्वसं० का० ३२०८, ३२१३-१४ ।

३ "ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यमिति योपि दशाब्ययः। शङ्करः श्रूयते साऽपि ज्ञानवानात्मिवत्तया॥"— तत्त्वसं० का० ३२०६।

ध "शाक्यादिवचनानि त कतिपयदमदानादिवचनवर्जे सर्वाएयेव समस्तचतुर्दशविवास्थार्नावरुद्धानि त्रयीमार्गञ्युत्यिति । त्रयीनाह्यं भ्यश्चतुर्थवर्ण्यनिरवसितप्रायेभ्यो व्यामू- देभ्यः समर्पितानीति न वेदमूलत्वेन संभाव्यन्ते ।"-तन्त्रवा० पृ० ११६ । तस्व-सं० का० ३२२६-२७ ।

४ ''सर्वज्ञोषु च भूयःसु विरुद्धार्थोपदेशिषु । तुल्यहेतुषु सर्वेषु को नामैकांऽवधार्यताम् ॥ सुगतां यदि सर्वज्ञः किपलो नेति का प्रमा । ऋयोभाविष सर्वज्ञौ मतमेदः तयोः कथम् ॥"—तस्वसं० का० ३१४⊏-४६ ॥

शान्तरित ने कुमारिल तथा धन्य सामट, यज्ञट आदि मीमांसकों की दलीलों का बड़ो सूच्मता से सविस्तर खण्डन (तन्त्रसं का वर्ष हो ) करते हुए कहा है कि -वेद स्वयं ही भ्रान्त एवं हिंसादि दोवयुक्त होने से धर्मविधायक हो नहीं सकता। फिर उसका भाश्रय लेकर उपदेश देने में क्या विशेषता है ?। बुद्ध ने स्वयं ही स्वानुभव से अनुक्रम्पाप्रेरित 5 होकर अभ्युदय नि:श्रेयस्माधक धर्म बतलाया है। मूर्ख शूद्र आदि को उपदेश देकर तो इसने अपनी करुगावृत्ति के द्वारा धार्मिकता ही प्रकट की है। वह मीमांसकों सेर पूछता है कि जिन्हें तुम ब्राह्मण करते हो उन भी ब्राह्मणता का निश्चित प्रमाण क्या है ? । प्रतीतकाल बढ़ा लम्बा है, स्त्रियों का मन भी चपल है, इस दशा में कौन कह सकता है कि बाह्यण कहलाने-वाली सन्तान के माता-पिता शुद्ध बाह्मण ही रहे हों और कभी किसी विजातीयता का 10 मिश्रण हुआ न हो। शान्तरिचत्र ने यह भी कह दिया कि सच्चे ब्राह्मण श्रीर श्रमण बुद्ध शासन के सिवाय अन्य किसी धर्म में नहीं हैं (का॰ ३५८६-६२)। अन्त में शान्तरिवत ने पहित्ते सामान्यरूप से सर्वज्ञन्व का सम्भव सिद्ध किया है. फिर उसे महावीर, कपिल आदि में प्रसम्भव बतलाकर केवल बुद्ध में ही सिद्ध किया है। इस विचारसरणी में शान्तरिचत की मुख्य युक्ति यह है कि चित्त स्वयं ही प्रभास्वर अतएव स्वभाव से प्रज्ञाशील है। 15 क्लेशावरण, ज्ञेयावरण श्रादि मल श्रागन्तुक हैं। नैरान्यदर्शन जा एक मात्र सत्यज्ञान है, उसके द्वारा ब्रावरणों का चय हाकर भावनावन से बन्त में स्थायी सर्वज्ञता का लाम हाता है। ऐकान्तिक<sup>५</sup> चिश्वकत्वज्ञान, नैराल्यदर्शन श्रादि का श्रनेकान्ते।पदेशी श्रूपम, वर्द्ध-मानादि में तथा आत्मोापदेशक कपिलादि में सम्भव नहीं अतएव उनमें श्रावरणचय द्वारा सर्वज्ञत्व का भी सम्भव नहीं। इस तरह सामान्य सर्वज्ञत्व की सिद्धि के द्वारा अन्त में

१ "करुणापरतन्त्रास्तु स्पष्टतस्विनदर्शिनः । सर्वापवादिनःशङ्काश्चकः सर्वत्र देशनाम् ॥ यथा यथा च मौरूर्यादिदोषतुष्टो भवजनः । तथा तथैव नाथाना दया तेषु प्रवर्तते ।।" तस्त्रवसं० का० ३४७१-२ ।

२ ''श्रतीतश्च महान् कालो योपितां चातिचापलम् । तद्भवत्यपि निश्चेतुं ब्राह्मण्यतं न शक्यते ॥ श्रतीन्द्रियपदार्थज्ञो नहि कश्चित् समस्ति वः । तद्भवयविशुद्धिं च नित्या वर्दापि नाक्तवान् ॥" तस्यसं० का० ३४७६-८० ।

३ "ये च वाहितपापन्वाद् ब्राह्मणाः पारमार्थिकाः । श्रम्यस्तामलनैरात्म्यास्ते मुनेरेव शासने ॥ इहैव श्रमण्स्तेन चतुर्द्धा परिकीर्त्यते । सत्याः परप्रवादा हि श्रमणैर्व्याद्यपेस्तथा ॥" तस्यसं० का० ३५८६-६०.

४ "प्रत्यच्वित्तनैरात्स्ये न दोषे। लभने स्थितिम् । तद्विरुद्धतया दीष्ते प्रदीपे तिमिरं थथा ॥" तत्त्वसं० का० ३३३८ । "एवं क्लेशावरणप्रहासं प्रसाध्य क्रोयावरणप्रहासं प्रतिपादयन्नाह —साच्चात्कृतिविशेषादिति —साच्चात्कृतिविशेषाच दोषे। नास्ति सवासनः । सर्वज्ञत्वभतः सिद्धं सर्वावरणमुक्तितः ॥"—तत्त्वसं० का० ३३३६ । "प्रभास्वरमिदं चित्तं तत्त्वदर्श्वनसात्मकम् । प्रकृत्येव स्थितं यस्मात् मलास्त्वागन्तवे। मताः ।" तत्त्वसं० का० ३४३४ । प्रमास्वराव ३. २०८ ।

४ "इदं च वर्द्धमानादेनैंयतम्यज्ञानमीदशम्। न समस्त्यात्मदृष्टौ हि विनष्टाः सर्वतीर्थिकाः॥ स्याद्वादाक्शिकस्या(त्वा)दिप्रत्यचादिप्रवे।(वा)धितम्। यह्देवायुक्तमुक्तं यैः स्युः सर्वज्ञाः कथं नु ते॥" तर्चसं० ३३२४-२६।

20

भन्य तीर्थक्करों में सर्वज्ञत्व का मसन्भव बतलाकर कंवल सुगत में ही उसका मित्तत्व सिद्ध किया है और उसी के शास्त्र की प्राह्म बतलाया है।

शान्तरिचत की तरह प्रत्येक सांख्य या जैन आचार्य का भी यहां प्रयत्न रहा है कि सर्वज्ञत्व का सम्भव अवश्य है पर वे सभी अपने-अपने तीर्थङ्करों में ही सर्वज्ञत्व स्थापित करते हुए अन्य तीर्थङ्करों में उसका नितान्त असम्भव बतलाते हैं।

जैन श्राचार्यों की भी यही दलील रही है कि श्रनेकान्त सिद्धान्त ही सत्य है। उसके यथावत दर्शन धीर आचरण के द्वारा ही सर्वज्ञत्व लभ्य है। अनेकान्त का साचात्कार व उपदेश पूर्णरूप से ऋषभ, वर्द्धमान आदि ने ही किया अतएव वे ही सर्वज्ञ धीर उनके उप-दिष्ट शास्त्र हो निर्दोष व बाह्य हैं। सिद्धसेन हों या समन्तभद्र, अकलङ्क हों या हेमचन्द्र सभी जैनाचार्यों ने सर्वज्ञसिद्धि के प्रसङ्ग में वैसा हो युक्तिवाद अवलम्बित किया है जैमा बोद्ध कि सांख्यादि आचार्यों ने। अन्तर सिर्फ इतना हो है कि किसी? ने नैरात्म्यदर्शन को तो किसी? ने पुरुष-प्रकृति आदि तत्त्वों के साचात्कार की, किसी? ने द्रव्य-गुणादि छ: पदार्थ के तत्त्वज्ञान को तो किसी? ने केवल आत्मज्ञान को यथार्थ कहकर उसके द्वारा अपने-अपने मुख्य प्रवर्त्तक तीर्थङ्कर में हो सर्वज्ञत्व सिद्ध किया है, जब जैनाचार्यों? ने अनेकान्त-वाद की यथार्थता दिखाकर इसके द्वारा भगवान ऋषभ, वर्द्धमान आदि में ही सर्वज्ञत्व कि स्थापित किया है। जो कुछ हो, इतना साम्प्रदायिक भेद रहने पर भी सभी सर्वज्ञवादी दर्शनों का, सम्यक्तान से मिथ्याज्ञान और तज्जन्य क्लेशों का नाश और तद्द्वारा ज्ञानावरण के सर्वथा नाश की शक्यता आदि ताल्वक विचार में कोई मतभेद नहीं।

पृ० १०.पं० १५. 'दीर्घकाल'-तुलना-''स तु दोर्घकालनैरन्तर्यसःकारासेवितो टढभूमि:।"-योगस्० १.१४।

प्रतिक्यानिवृत्तीनि।" "श्रविचारं द्वितीयम्।"-तत्त्वार्यं ६. ४१, ४४। 'वितर्कविचारानन्दाऽ-स्मितारूपानुगमात् संप्रज्ञातः।" "तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः।" "निर्वचारवैशारदोऽध्यात्मप्रसादः।"-येगस्० १. १७, ४२, ४७, ४८। 'सो खे। श्रहं ब्राह्मण

१ "अद्वितीयं शिवद्वारं कुदृष्टीनां भयंकरम्। विनेयेभ्या हितायोक्तं नैरात्म्यं तेन तु रफुटम्॥"तस्यसं० का० ३३२२।

२ "एवं तस्वाभ्याक्षान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्। श्रविपर्ययाद्विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्॥"--सांख्यका० ६४ ।

३ "धर्मविशेषप्रस्तात् द्रव्यगुण्कर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्व-ज्ञानान्निःश्रेयसम् "-चै० सू० १. १. ४।

ध "आत्मनो वा अरे दर्शनेन अविशेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वे विदितम्।"-बृहद्गा० २. ध. ४।

४ ''त्वन्मतामृतवाह्यानां सर्वथैकान्तवादिनाम् । स्त्राप्ताभिमानदग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन वाष्यते ॥"--स्नासमी० का० ७ । स्रयोग० का० २८ ।

15

विविच्चेव कामेहि विविच अञ्चसलेहि धन्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमञ्मानं उपसंपन्न विहासिं; वितक्कविचारानं वृपसमा अन्मतं संपसादनं चेतसा एकोदिभावं अवि-तक्कं अविचारं समाधिजं पीतिमुखं दुतियक्कानं उपसंपन्न विहासिं।"—मन्मिम १.१.४।

पृ० १० पं० २३ 'न खलु कश्चिदहमस्मि'—गुलना—"निह जातु कश्चिदत्र संदिग्धे ग्रहं वा नाहं वेति, न च विपर्यस्यति नाहमेवेति"—ब्रह्म० शाङ्ग्यमा० प्र० २। चिल्मुखी प्र० २२। खरडन० प्र० ४८।

पृ० १०, पं० २४, 'बाद्धप्रत्वात्'-तुलना"प्रभास्वरमिदं चित्तं तत्त्वदर्शनसात्मकम् ।
प्रकृत्येव स्थितं यस्मान् मलास्त्वागन्तवा मताः॥"-तत्त्वसं० का० ३४३५ ।

10 पृ० १० पं० २७ 'श्रय प्रकाश' — पुनर्जन्म श्रीर मोत्त मानने वाले सभी दार्शनिक देहादि जड़िभन्न श्रात्मतत्त्व को मानते हैं। चाहे वह किसी के मत से व्यापक हो या किसी के मत से श्रव्यापक, कोई इसे एक माने या कोई अनेक, किसी का मन्तव्य चिणकत्वविषयक है। या किसी का नित्यत्वविषयक, पर सभी को पुनर्जन्म का कारण श्रज्ञान आदि कुछ न कुछ मानना ही पड़ता है। श्रत्यत्व ऐसे सभी दार्शनिकों के सामने ये प्रश्न ममान हैं—

जन्म के कारणभूत तत्त्व का श्रात्मा के साथ सम्बन्ध कब हुआ श्रीर वह सम्बन्ध कैसा है?। श्रार वह सम्बन्ध श्रनादि है तो श्रनादि का नाश कैसे?। एक बार नाश होने के बाद फिर वैसा सम्बन्ध होने में क्या श्रह्चन ?। इन प्रश्नों का उत्तर सभी श्रपुनराष्ट्रितिक्ष मोच माननेवाले दार्शनिकों ने श्रपनी-श्रपनी जुदी-जुदी परिभाषा में भी वस्तृत: एक रूप से ही दिया है।

20 सभी ने आत्मा के साथ जन्म के कारण के सम्बन्ध की अनादि ही कहा है। सभी मानते हैं कि यह बतलाना सम्भव ही नहीं कि अमुक समय में जन्म के कारण मूलतत्त्व का आत्मा से सम्बन्ध हुआ। जन्म के मूलकारण की अज्ञान कही, अविद्या कही, कर्म कही या और कुछ, पर सभी स्वसम्मत अमूर्न आत्मतत्त्व के साथ सूस्मतम मूर्ततत्त्व का एक ऐसा विल्वण सम्बन्ध मानते हैं जो अविद्या या अज्ञान के अस्तित्व तक ही रहता है और किर नहीं। अत्यव सभी द्वैतवादी के मत से अमूर्त और मूर्त का पारस्परिक सम्बन्ध निर्विवाद है। जैसे अज्ञान अनादि होने पर भी नष्ट होता है वैसे वह अनादि सम्बन्ध भी ज्ञानजन्य अज्ञान का नाश होते ही नष्ट हो जाता है। पूर्णज्ञान के बाद दोष का सम्भव न होने के कारण अज्ञान आदि का उदय सम्भवित ही नहीं अत्यव अमूर्त-मूर्त का सामान्य सम्बन्ध मोच दशा में होने पर भी वह अज्ञानजन्य न होने के कारण जन्म का निमित्त बन नहीं अत्या संसारकालीन वह आत्मा और मूर्त द्रव्य का सम्बन्ध अज्ञानजनित है जब कि मोचकालीन सम्बन्ध वैसा नहीं है।

संख्य-योग दर्शन भारमा-पुरुष के साथ प्रकृति का, न्याय-वैशेषिक दर्शन परमाणुमीं का, महावादी प्रविद्या-माया का, वैद्धि दर्शन चित्त-नाम के साथ रूप का, भीर जैन दर्शन जीव के साथ कर्माणुत्रों का संसारकालीन विजवाण सम्बन्ध मानते हैं। ये सब मान्यता — पुनर्जन्म और मेश्व के विचार में से ही फलित हुई हैं।

पृ० १०. पं० २७. 'श्रय प्रकाशस्त्रभावत्त्व'-तुन्ना-" स्रतएव क्लेशगणे। द्रयन्त्रसमुद्ध-ते। पिरान्यदर्शनसामर्थ्यमस्योग्मूल् यितुमसमर्थः । स्रागन्तुकप्रत्यकृतत्वेनादृद्धत्वत् । नैरा-त्म्यद्भानं तु स्वभावत्वात् प्रमाणसहायत्वास बलविति तुल्येऽपि विरोधित्वे स्रात्मदर्शने प्रति- 5 पत्ती व्यवस्थाप्यते ।.....नापि तास्रादिकािठन्यादिवत् पुनरुत्पत्तिसम्भवो दांषाणास्, तद्धि-रोधिनैरात्म्यदर्शनस्यात्यन्तसात्म्यसुपगतस्य सदाऽनपायात् । तास्रादिकािठन्यस्य हि यो विरोधी विद्वास्तर्यकात्यन्तसात्म्यसुपगतस्य सदाऽनपायात् । तास्रादिकािठन्यस्य हि यो विरोधी विद्वास्तर्यकात्मिम् । स्रपायेऽपि वा मार्गस्य भस्मादिभिरनैकान्तान्नावश्यं पुनरुत्पत्ति-सम्भवो दोषाणास्, तथाहि—काष्टादेपिसम्बन्धाद्भस्मसाद्भूतस्य तदपायेऽपि न प्राक्तनस्पा- 10 तुव्वत्तिः, तद्वद्दाषाणामपीत्यनैकान्तः । किञ्चागन्तुकतया प्रागप्यसमर्थानां मलानां पश्चात्सा-समीभूतं तन्नैरात्म्यं वाधितुं कुतः शक्तिः, निह स्वभावो यत्नमन्तरेण निवर्त्तयितुं शक्यते । न च प्राप्यपरिहर्त्तव्ययोर्वस्तृनोर्गुणदोषदर्शनमन्तरेण प्रेचावतां हातुसुपादातुं वा प्रयत्नो युक्तः । न च विपचसा( न चाविपर्यस्ता ? )त्मनः पुरुषस्य दोषेषु गुणदर्शनं प्रतिपचे वा दोषदर्शनं सम्भवति, स्रविपर्यस्तत्वात् । निह निदेषि वस्त्वविपर्यस्तिधयो दुष्टत्वेनोपाददते, नापि दुष्टं 15 गुण्यवत्त्वेन "-तत्त्वसं० ५० ५० ५०३-४।

पृ०. ११. पं० ६. 'श्रमूर्ताया श्रपि'-तुलना-"श्रमूर्ताया श्रपि चेतनाशकर्मदिरामदनको-द्रवादिभिरावरखोपपत्ते:।"-प्रमेयर० पृ० ५६ ।

पृ०. ११. पं० स. 'वर्षातपा'-तुलना-''तदुक्तं-वर्षातपा"-भामती २. २. २६ । न्यायम० पृ० ४४३ ।

पृ०, ११, पं० १७, 'नतु प्रमाणाधीना'-तुलना-''प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि।"-पांख्यका० ४। पृ०, ११, पं० २७, 'विधावेव'-तुलना-जैमि० १.२.१।

पृ०. १२. पं० १. 'प्रज्ञाया श्रातिश्यः'-उलना-''यदिदमतीतानागतप्रत्युत्पन्नप्रत्येकसमुध-यातीन्द्रियप्रहण्यमल्पं बह्विति सर्वेज्ञवीजम्, एति वर्धमानं यत्र निरितशयं स सर्वेज्ञः । अस्ति काष्ट्राप्राप्तिः सर्वेज्ञवीजस्य सातिशयत्वात् परिमाणवदिति, यत्र काष्ट्राप्राप्तिज्ञीनस्य स सर्वेज्ञः म 25 च पुरुषविशेष इति ।"-योगमा० १. २५ । तत्त्ववै० १. २५ ।

पृ०, १२, पं० ३. सूक्ष्मान्तरित-तुलना-त्राप्तमी का ० ५।

प. १२. पं० ४. 'क्योतिर्ज्ञान'-वलना-

"ग्रहाधिगतयः सर्वाः सुखदुःखादिहेतवः। येन साक्षात्कृतास्तेन किन्न साक्षात्कृतं जगत्। श्रात्मा योऽस्य प्रवक्तायमपरालीढसत्ययः। नात्यक्षं यदि जानाति नोपदेष्टुं प्रवर्तते॥

3)

10

शास्त्रे दुरवगाहार्यतत्त्वं दृष्टं हि केवलम् । ज्योतिर्ज्ञानादिवत् सर्वे स्वत एव प्रगोतृभिः॥"-न्यायवि० ३. २८, ७५, ८०।

"ज्योतिर्ज्ञानं ज्योतिःशास्त्रम् , श्रादिशब्दादायुर्वेदादि तत्रेव तद्व्यथा ज्योतिःशास्त्रादौ तत्तरवं दृष्टं तैः तद्दर्शनस्य समर्थितत्वात् तद्वदन्यदिष सर्वे तत्तेद्वेष्टभेवान्यथा तद्विषयातुपदेशाः विक्षानन्वयव्यतिरंकाविसम्बादिशास्त्रप्रायमानुषपत्तेः।"-न्यायवि० टी० लि० ए०. ५६३।

पृ०. १२. पं० १७. 'सर्वमस्ति'-तुलना-स्याद्वादमः का० १४ ।

"सदेव सर्वे को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्टयात् ।

श्रमदेव विषर्यासात् न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥"-श्राप्तमीः का० १५ ।

"स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसदात्मके ।

वस्तुनि ज्ञायते केशिचदूपं किंचित् कदाचन ॥" श्लोकवा० श्रभाव० श्लो० १२ ।

पृ०. १२, पं० २७. 'ज्ञानमपति'-तुलना-शास्त्रवा० ३.२। "इतिहासपुराणेषु ब्रह्मादियोपि सर्ववित्। ज्ञानमप्रतिषं यस्य वैराग्यं चेति कीर्तितम्॥" तस्वसं० का० ३१६६।

पृट, १२. पंट ३०. 'यत्कुपारिलः'-उलना-'' एतावत्कुमारिलेनोक्तं पूर्वपन्तोकृतम् "-15 तत्त्वसंच पच पृट ८३६-८४४।

पूठ. १३. पंठ १. 'आ: सर्वज्ञ'—यहाँ आठ हेमचन्द्र ने कुमारिल के प्रति जैसा माम्प्रदायिक रोष व्यक्त किया है वैसा ही कुमारिल, शङ्कराचार्य आदि ने बुद्ध आदि के प्रति व्यक्त किया है।—"स्वधर्मातिकमंग्रा च येन चित्रयेग्रा सता प्रवक्तृत्वप्रतिप्रही प्रतिपन्नी स धर्ममिष्णुतसुपदेच्यतीति क: समाश्वास:।"—तन्त्रगाठ ए० ११६।

- 20 पृ० १४. पं० ८. 'बाधकाभावाच्च'-इस सूत्र का जो विषय है उसे विस्तार और बारीकी के माथ समभने के वान्ते तत्त्वसंग्रह की 'ग्रतीन्द्रियदर्शिपुरुषपरीचा' का--"द्योतिता- खिलावस्तु: स्यादित्यत्रोक्तं न बाधकम्" (का० ३२६६) मे-"तस्मात्सर्वज्ञसद्भावबाधकं नास्ति किश्चन (का० ३२०७)" तक का भाग पिलाका सहित ख़ास देखने योग्य है, जो मीमांसको कं पूर्वपच का ख़ासा जवाब है।
  - ि पृ०, १४, पं० ६, 'सुनिश्चिता'-तुलना-श्राप्तपा का० १०६। ''तदस्ति सुनिश्चितास-स्थवद्वाधकप्रमाखत्वात् सुखादिवत्''-लघी० स्ववि० १.४। श्रष्टस०, पृ० ४८।
- पृ०. १४. पं० १५. 'श्रय सकल'-''यावःक्षेयन्यापिक्षानरहितसकलपुरुषपरिषत्परिक्षान्
  नस्य तदन्तरेखानुपपत्तेः तदभावतत्त्वक्षो न कश्चिदनुपलन्धेः खपुष्पवत् । न वै जैमिनिरन्धो
  वा तदभावतत्त्वक्षः सत्त्वपुरुषत्व[वक्दत्वादेः] रथ्यापुरुषवत् । पुरुषातिशयसम्भवे भ्रतीन्द्रिय30 दशी किं न स्थात् । भत्र अनुपलन्समप्रमाणयन् सर्वज्ञादिविशेषाभावे कुतः प्रमाणयेत्, अभेदात्
  साधकवाषकप्रमाणाभावात् ।"-ल्वां० स्ववि १८४.

पृ०, १४. पं० २३. 'वक्तुत्वात्'—मीमांसक नं सर्वज्ञत्व को निषेष में वक्तुत्व, पुरुष-त्वादि जिन हेतुओं का प्रयोग किया है उनकी असाधकता सर्वज्ञत्ववादी शान्तरिचत (तत्वसं० का० ३३५६—३४६६), श्रकलङ्क (अष्टशः० अष्टसह० ए० ४४) श्रीर प्रभाचन्द्र ने (प्रमेयकः ए० ७३ A) श्रपने-अपने अन्यों में बतलाई है पर उक्त तीनों आचार्यों का असाधकत्वप्रदर्शन-प्रकार कुछ भिन्न-भिन्न है। वक्तुत्व हेतु को निरास का प्रकार प्रभाचन्द्र श्रीर आ० हेमचन्द्र के का समान है।

पृ०, १४, पं० ११, 'मनसो द्रव्य'-मन:पर्यायज्ञान के स्वरूप के सम्बन्ध में दो पर-म्पराएँ देखी जाती हैं। एक परम्परा मानती है कि मन:पर्यायज्ञान, परकीय मन से चिन्त्य-मान अर्थों को जानता है जब कि दूसरी परम्परा मानती है कि मन:पर्यायज्ञान चिन्तनव्यापृत मनाद्रव्य के पर्यायों को साचात् जानता है और चिन्त्यमान पदार्थ तो पीछे से अनुमान के 10 हाग जाने जाते हैं, क्योंकि चिन्त्यमान पदार्थ मूर्त की तरह अमूर्त भी हो सकते हैं जिन्हें मन:-पर्यायज्ञान विषय कर नहीं सकता।

पहली परम्परा श्रावश्यक निर्युक्ति की गाथा ( ७६ )-

"मणपञ्जवनाणं पुरा जणमणपरिचिन्तियत्थपायडणं। माणुसरिवचिनवद्धं गुरापचइयं चरिच्चत्रो॥"

से तथा तत्त्वार्थभाष्य (१,२६) के—''अविधिज्ञानविषयस्यानन्तभागं मनःपर्यायज्ञानी जानीते किपिद्रव्याणि मनारत्तस्यविचारगतानि च मातुषचेत्रपर्यापत्रानि विशुद्धतराणि चेति''–शब्दों से प्रकट होती है। दसरी परम्परा विशेषावश्यकभाष्य गाथा (८१४)–

"दव्यम्णोपङ्गाए जाणइ पासइ य तग्गएणन्ते तेणावभासिए उण जाणइ बङ्फ्रेसुमाणाणेणं॥"

20

1

15

से तथा नन्दीचूर्णि-''मिणियत्थं पुण पश्चक्लं हो। पेक्खइ, जेस महासं मुत्तममुत्तं वा, सी य छडमत्थो तं अस्सुमास्रतो पेक्खइ ति''-ए० १६ B. आदि से स्पष्ट होती है।

इन श्वेताम्बरीय दोनों परम्पराश्चों में से पहली ही एकमात्र परम्परा दिगम्बर सम्प्रदाय में पाई जाती है—''परकीयमनसि व्यवश्थितोऽर्थ: श्रनेन ज्ञायते इत्येताबदत्रापेदयतं"—सर्वार्यः १-२३। गोम्मटः जीवः गाः ४३७। जान पड़ता है कि निर्युक्ति श्रीर तत्त्वार्थभाष्यगत परम्परा 25 दिगम्बरीय साहित्य में सुरिच्चित रही पर पीछे से साहित्यिक सम्बन्ध बिलकुल छूट जाने के कारण भाष्य-चूर्णि श्रादि में विकसित दूसरी परम्परा का पचान्तर रूप से या खण्डनीय रूप से विगम्बरीय प्रम्थों में श्रस्तित्व तक न श्राया।

धाचार्य हेमचन्द्र ने अपने पूर्ववर्ती तार्किक श्वेताम्बर धाचार्यों की तरह इस जगह दूसरी परम्परा का ही धवलम्बन किया है। सच बात तो यह है कि पहली परम्परा उन 30 प्राचीन अन्थों में निर्देशरूप से पाई जाती है सही, पर व्यवहार में सर्वत्र सिद्धान्तरूप से दूसरी परम्परा का ही धवलम्बन श्वेताम्बर धाचार्य करते हैं। पहली परम्परा में देशोद्भावन

होने से दूसरी परम्परा का विकास हुआ। विकास के जन्मदाता सम्भवतः चमाश्रमख जिनभद्र हैं। विकास की यथार्थता देखकर पीछे से सभी ने उसी मन्तव्य की अपनाया। फिर भी पहली परम्परा शब्दों में तो प्राचीन प्रन्थों में सुरिचित रह ही गई।

्द्राश्चर्य ता यह है कि अकलङ्क, विद्यानन्द आदि जैसे सूच्पप्रज्ञ दिगम्बराचार्यों रुको स्वतन्त्र रूप से भी पहली परम्परा के देश का भान क्यों नहीं हुआ १। उन्होंने उसमें शङ्का क्यों नहीं उठाई १।

पृ०, १५, पं० ११, 'मन:पर्याय:'-तुलना-''प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् ॥"-ये।गस्० ३.१६। येगभा० ३.१६।

श्राकंखेय्य चं भिक्खवे भिक्खु परसत्तानं परपुगगत्तानं चेतसा चेता परिच्य पजानेय्यं 10 सरागं वा चित्तं सरागं चित्तंऽति पजानेय्यं, वीतरागं...सदेासं...वीतदेासं...समोहं...वीत-मोहं...सिङ्कृतं...विक्खितं...महग्गतं.. श्रमहग्गतं...सडत्तरं...श्रमुत्तरं...समाहितं...श्रस-माहितं...विमुत्तं...अविमुत्तं वा चित्तं श्रविमुत्तं चित्तंति पजानेय्यंऽति, सीत्तेस्वेवस्स परिपूर-कार्रा...सुक्कागारानं ।"-महिकमम० १६.२।

पृ०, १५, पं० २७, 'विषयकुत्रस्य'-वृत्तना ''रूपिष्ववधे: । तदनन्तभागे मनःपर्याय-15 स्य ।"-नत्त्वार्य०१, २०, २६।

पृ० १६. पं० ने. 'सांव्यवहारिकम्'-देखे १. १. ६-१० का टिप्पस पृ० १६ ।

पृ०, १६, पं० ८, 'समीचीनः'-तुलना-प्रमेयर० २. ५ ।

पृ०. १६. पं० १०. 'इन्द्रियमाधान्याद्धुं'-तुलना-"इन्द्रियज्ञानम् । स्वविषयानन्तरविषय-सद्दकारिग्रेन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं तन्मनोविज्ञानम् ।"-त्यायविरु १. =, १ ।

20 पृ०. १६. पं० १२. 'नतु स्वसंवेदन'-तुलना-प्रमेयर० २.५।

पृट, १६, पंट १७, 'स्पर्श'-इन्द्रियनिरूपण प्रसङ्घ में मुख्यतया नीचे लिखी बातों पर दर्शनशास्त्रों में विचार पाया जाता है-

इन्द्रिय पद की निकक्ति, इन्द्रियों का कारण, उनकी संख्या, उनके विषय, उनके स्नाकार, धनका पारस्परिक भेदाभेद, उनके प्रकार तथा द्रव्य-गुणमाहित्वविवेक इत्यादि।

25 इसी तक जो कुछ देखने में आया उससे ज्ञात होता है कि इन्द्रियपद की निरुक्ति जो सबसे पुरानी लिपिबद्ध है वह पाणिनि के सूत्र भें ही है। यद्यपि इस निरुक्तिवाले पाणिनीय सूत्र के उपर कोई भाष्यांश पतल्जलि के उपलब्ध महाभाष्य में दृष्टिगोचर नहीं होता

१ " इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसुष्टमिन्द्रसुष्टमिन्द्रसुप्टमिन्द्रस्ति वा ।"-५. २. ६३ ।

तथापि सम्भव है पाश्चिनीय सूत्रों की स्मन्य कोई प्राचीन व्याख्या या व्याख्यात्रों में उस सूत्र पर कुछ व्याख्या लिखी गई हो। जो कुछ हो पर यह स्पष्ट जान पड़ता है कि प्राचीन बौद्ध और जैन दार्शनिक प्रन्थों में पाई जानेवाली पाश्चिनीय सूत्रोक्त इन्द्रियपद की निरुक्ति किसी न किसी प्रकार से पाश्चिनीय व्याकरण की परम्परा के श्रभ्यास में से ही उक्त बौद्ध-जैन प्रन्थों में दाख़िल हुई है। विश्वद्धिमार्ग जैसे प्रतिष्ठित बौद्ध स्रार तस्वार्थभाष्य जैसे 5 प्रतिष्ठित जैन दार्शनिक प्रम्थ में एक बार स्थान प्राप्त कर लेने पर तो फिर वह निरुक्ति उत्तर-वर्ती सभी बौद्ध-जैन महस्वपूर्ण दर्शन प्रम्थों का विषय बन गई है।

इस इन्द्रिय पद की निरुक्ति के इतिहास में मुख्यतया दो बातें ख़ास ध्यान देने योग्य हैं। एक तो यह कि बौद्ध वैयाकरण जो स्वतन्त्र हैं और जो पाणिनीय के व्याख्याकार हैं उन्होंने उस निरुक्ति की अपने-अपने अन्थों में कुछ विस्तार में स्थान दिया है। और आठ 10 हमचन्द्र जैमे स्वतन्त्र जैन वैयाकरण ने भी अपने व्याकरणस्त्र तथा वृत्ति में पूरे विस्तार से उसे स्थान दिया है। दूमरी बात यह कि पाणिनीय सूत्रों के बहुत ही अविचीन व्याख्या- प्रन्थों के अलावा और किसी वैदिक दर्शन के अन्ध में वह इन्द्रियपद की निरुक्ति पाई नहीं जाती जैसी कि बौद्ध-जैन दर्शन प्रन्थों में पाई जाती है। जान पड़ता है, जैसा अनेक स्थलों में हुआ है वैसे ही, इस सम्बन्ध में असल में शाब्दिकों की शब्दिनरुक्ति बौद्ध-जैन दर्शन 15 अन्थों में स्थान पाकर फिर वह दार्शनिकों की चिन्ता का विषय भी बन गई है।

माठरवृत्ति को ने प्राचीन वैदिक दर्शनप्रस्थ में इन्द्रिय पद की निरुक्ति है पर वह पाणिनीय सूत्र श्रीर बोद्ध-जैन दर्शनप्रस्थों में लभ्य निरुक्ति से बिलकुल भिन्न श्रीर विलच्च है।

जान पड़ता है पुराने समय में शब्दों की व्युत्पत्ति या निरुक्ति बतलाना यह एक ऐसा आवश्यक कर्तव्य समक्ता जाता था कि जिसकी उपेत्ता कोई बुद्धिमान लेखक नहीं करता 20 था। व्युत्पत्ति और निरुक्ति बतलाने में प्रन्थकार अपनी स्वतन्त्र कल्पना का भी पूरा उपयोग करते थे। यह वस्तुस्थिति केवल प्राकृत-पाली शब्दों तक ही परिमित न थी वह संस्कृत शब्दों में भी थी। इन्द्रियपद की निरुक्ति इसी का एक उदाहरण है।

१ " के। पन नेसं इन्द्रियहो नामाति ?। इन्द्रिलङ्कहो इन्द्रियहो; इन्द्रदेसितहो इन्द्रियहो; इन्द्रिहिहो इन्द्रियहो; इन्द्र्रिहिहो इन्द्र्यहो; इन्द्र्रिहिहो इन्द्र्यहो; इन्द्र्रिहिहो इन्द्र्यहो; इन्द्र्र्यहो; इन्द्र्र्यहो; इन्द्र्र्यहो; इन्द्र्र्यहो; इन्द्र्र्यहो; इन्द्र्र्यहो; इन्द्र्र्यहो; इन्द्र्र्यहो; इन्द्र्यहो; इन्द्र्यहो इस्मासंबुद्धो परिमस्तरियभावतो इन्द्र्रे, कुछलाकुसलं च कम्मं कम्मेमु कस्सचि इस्मारियाभावतो । तेनेवस्य कम्मसञ्ज्ञितानि ताव इन्द्र्याति इन्द्र्र्याति इन्द्र्याति । स्व्यानेत्र पनेतानि भगवता यथा भृततो पक्तासितानि अभिसम्बुद्धानि चाति इन्द्र्र्यस्तिहेन च इन्द्रियाति । तेनेव भगवता सुनीन्देन कानिचि गोचरासेवनाय, कानिचि भावना-सेवनाय मेवितानीति इन्द्र्यहिनापि इन्द्र्यानि । स्रपि च स्राधिपच्चसंखातेन इस्सारियहेनापि एतानि इन्द्र्यानि । चक्खुविञ्ञ्ञासादिष्यवत्तियं हि चक्खादीनं सिद्धं आधिपच्चं, तरिमं तिक्खं तिक्खत्ता, मन्दे मन्द्र्या ति । स्रयं तावत्य स्रत्थतो विनिच्छयो ।"—विसुद्धि० पृ० ४६१ ।

२ तस्वार्यभा० २. १४। सर्वार्थ० १. १४।

३ '' इन्द्रियम्।''-हैमशा० ७. १. १७४।

ध "इन् इति विषयाणां नाम, तानिन: विषयान् प्रति द्रवन्तीति इन्द्रियाणि ।"-साठर० का० २६ ।

मनेरिश्वक बात तो यह है कि शाब्दिक चेत्र से चलकर इन्द्रियपद की निरुक्ति ने दार्शनिक चेत्र में जब प्रवेश किया तभी उस पर दार्शनिक सम्प्रदाय की छाप लग गई। बुद्धघोष इन्द्रियपद की निरुक्ति में और सब अर्थ पाणिनिकथित बतलाते हैं पर इन्द्र का अर्थ सुगत बतलाकर भी उस निरुक्ति को सङ्गत करने का प्रयत्न करते हैं। जैन आचार्थी ने इन्द्रपद का अर्थ मात्र जीव या आत्मा ही सामान्य रूप से बतलाया है। उन्होंने बुद्धघोष की तरह उस पद का स्वाभिग्रेत तीर्थङ्कर अर्थ नहीं किया है। न्याय-वैशेषिक जैसे ईश्वर-कर्य त्वादी किसी वैदिक दर्शन के विद्वान ने अपने मन्य में इस निरुक्ति की स्थान दिया होता तो शायद वह इन्द्रपद का ईश्वर अर्थ करके भी निरुक्ति सङ्गत करता।

सांख्यमत के अनुसार इन्द्रियों का उपादान कारण अभिमान है जो प्रकृतिजन्य एक 10 प्रकार का सूद्रम द्रव्य ही है—सांख्यका २५। यहां मत वेदान्त की मान्य है। न्याय वैशेषिक मत के अनुसार (न्यायस्०१.१.१२) इन्द्रियों का कारण पृथ्वी आदि भूतपश्चक है जो जड़ द्रव्य ही है। यह मत पूर्वमीमांसक की भी अभीष्ट है। बौद्धमत के अनुसार प्रसिद्ध पाँच इन्द्रियों का कारणका प्रश्चिक की स्वाप्त के अनुसार प्रसिद्ध पाँच इन्द्रियों का कारणका होने में रूप ही हैं जो जड़ द्रव्यविशेष है। जैन दर्शन भी द्रव्य—स्थूल इन्द्रियों के कारणकृष से पुद्गलविशेष का ही निर्दश करता है जो जड़ द्रव्यविशेष ही है।

कर्णशब्जुली, श्रिचिगोलककुष्णसार, त्रिपुटिका, जिह्ना और चर्मरूप जिन बाह्य श्राकारों को साधारण लोग श्रमुक्तम से कर्ग, नंत्र, प्राण, रसन और त्वक् इन्द्रिय कहते हैं वे बाह्याकार सर्व दर्शनों में इन्द्रियाधिष्ठान हो माने गये हैं—इन्द्रियाँ नहीं। इन्द्रियाँ वो उन श्राकारों में स्थित अवीन्द्रिय वस्तुरूप से मानी गई हैं; चाहे वे भौतिक हो या श्राहङ्कारिक। जैन दर्शन उन पौद्गलिक श्रिधिष्ठानों को द्रव्येन्द्रिय कहकर भी वही भाव 20 स्वित करता है कि—श्रिधिष्ठान वस्तुत: इन्द्रियाँ नहीं हैं। जैन दर्शन के श्रमुसार भी इन्द्रियाँ अवीन्द्रिय हैं पर वे भौतिक या श्रामिमानिक जड़ द्रव्य न होकर चेतनशक्तिविशेषरूप हैं जिन्हें जैन दर्शन भावेन्द्रिय—मुख्य इन्द्रिय—कहता है। मन नामक पष्ट इन्द्रिय सब दर्शनों में श्रन्तरिन्द्रय या श्रन्तः करण रूप से मानी गई है। इस तरह छः बुद्धि इन्द्रियाँ तो सर्व-दर्शन साधारण हैं पर सिर्फ सांख्यदर्शन ऐसा है जो वाक्, पाणि, पादादि पाँच कर्मेन्द्रियों को भी इन्द्रियरूप से गिनकर उनकी ग्यारह संख्या (सांख्यका०२४) बतलाता है। जैसे वाचस्पित मिश्र श्रीर जयन्त ने सांख्यपरिगिणत कर्मेन्द्रियों को इन्द्रिय मानने के विरुद्ध कहारे है वैसे ही भा० हेमचन्द्र ने भी कर्मेन्द्रियों को इन्द्रियत्व का निरास करके श्रपने पूर्ववर्ति पूज्य-पादादि जैनाचार्यों का ही श्रमुमरण किया है।

१ देखे। टिप्पस पृ० ३६. टिप्पसी १।

२ न्यायम० पृ० ४७७।

३ तात्पर्ये० पृ० ४३१। न्यायम० पृ० ४८३।

४ तत्त्वार्थभा० २. १४। सर्वार्थ० २. १४।

यहाँ एक प्रश्न होता है कि पूज्यपादादि प्राचीन जैनाचार्य तथा बाचस्पति, जयन्त आदि अन्य विद्वानी ने जब इन्द्रियों की सांख्यसम्भव ग्यारह संख्या का बलपूर्वक खण्डन किया है तब उन्होंने या और किसी ने बैाद्ध अभिधर्भ? में प्रसिद्ध इन्द्रियों की बाईस संख्या का प्रितिषेध या उल्लेख तक क्यों नहीं किया ?। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उन्होंने किसी संस्कृत अभिधर्म प्रन्थ को भी न देखा हो। जान पड़ता है बौद्ध अभिधर्मप्रम्परा में 5 प्रत्येक मानसशक्ति का इन्द्रियपद से निर्देश करने की साधारण प्रथा है ऐसा विचार करके ही उन्होंने उस परम्परा का उल्लेख या खण्डन नहीं किया है।

छु: इन्द्रियों को शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श मादि प्रतिनियत विषय प्राह्य हैं। इसमें तो सभी दर्शन एकमत हैं पर न्याय-वैशेषिक का इन्द्रियों को द्रव्यप्राहकत्व के सम्बन्ध में अन्य सबके साथ मतभेद है। इतर सभी दर्शन इन्द्रियों को गुण्याहक मानते हुए भी 10 गुण्य-द्रव्य का अभेद होने के कारण छहीं इन्द्रियों को द्रव्यप्राहक भी मानते हैं जब कि न्याय-वैशेषिक और पूर्वमीमांसक वैसा नहीं मानते। वे सिर्फ़ नेत्र, स्पर्शन और मन को द्रव्य- माहक कहते हैं अन्य को नहीं ( मुक्ताव काव ५३-५६ )। इसी मतभेद को आव हेमचन्द्र ने स्पर्श आदि शब्दों की कर्म-मावप्रधान व्युत्पिस बतलाकर व्यक्त किया है और साथ हो अपने पूर्वगामी जैनाचार्यों का पदानुगमन भी।

इन्द्रिय-एकत्व और नानात्ववाद की चर्चा दर्शनपरम्पराश्रों में बहुत पुरानी है—
न्यायस् ३.१.५२। कोई इन्द्रिय को एक ही मानकर नाना स्थानों के द्वारा उसके माना
कार्यों का समर्थन करता है, जब कि सभी इन्द्रियनानात्ववादी उस मत का खण्डन करके
सिर्फ नानात्ववाद का ही समर्थन करते हैं। आ० हमचन्द्र ने इस सम्बन्ध में जैन प्रक्रियासुलभ अनेकान्त दृष्टि का आश्रय लेकर इन्द्रियों में पारस्परिक एकत्व-नानात्व उभयवाद का 20
समन्वय करके प्राचीन जैनाचार्यों का ही अनुसरण किया है और प्रत्येक एकान्तवाद में
परस्पर दिये गये दूष्यों का परिहार भी किया है।

इन्द्रियों के स्वामित्व की चिन्ता भी दर्शनों का एक ख़ास विषय है। पर इस सम्बन्ध में जितनी श्रिषक श्रीर विस्तृत चर्चा जैनदर्शन में पाई जाती है वैसी श्रन्य दर्शनों में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। वह बौद्ध दर्शन में है पर जैनदर्शन के मुक़ाबिले में श्रन्पमात्र 25 है। स्वामित्व की इस चर्चा को श्रा० हेमचन्द्र ने एकादश-श्रङ्गावलम्बी तस्वार्थसूत्र श्रीर भाष्य में से श्रचरश: लेकर इस सम्बन्ध में सारा जैनमन्तव्य प्रदर्शित किया है।

पृ०, १७ पं० ४. 'तत्र स्पर्शनेन्द्रियम्'-तुलना-"वाय्वन्तानामेकम् ।"-तत्त्वार्थ० २. २३ ।

१ ''कतमानि द्वाविशतिः । चचुरिन्द्रियं श्रोत्रेन्द्रियं घागोन्द्रियं जिह्नेन्द्रियं कायेन्द्रियं मन-इन्द्रियं स्त्रीन्द्रियं पुरुषेन्द्रियं जीवितेन्द्रियं सुखेन्द्रियं दुःखेन्द्रियं सौमनस्येन्द्रियं दौर्मनस्येन्द्रियं उपेक्षेन्द्रियं अस्त्रेन्द्रियं वर्षेनेन्द्रयं सम्त्रीन्द्रयं समाधीन्द्रियं प्रज्ञेन्द्रयं अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रियं आज्ञेन्द्रयं आज्ञातावीन्द्रिन्यम् ।"-स्फुटा० पृ० ६५ । विसुद्धि० पृ० ४६१ ।

5

पृ०, १७, पं० १२, 'अप्रे वस्यते'-प्रस्तुत प्रन्य का आगे का भाग प्रतभ्य है। प्रतः आगम धीर प्रमुभान के द्वारा जीवत्वसिद्धि किस प्रकार शास्त्र में की जाती है इसके लिये देखो--सन्मितिटी० ए० ६५२, टि० १; ए० ६५३, टि० ३; ए० ६५४, टि० १।

पृ०. १७. पं० १२. 'स्पर्शनरसनेन्द्रिये'-तुलना-तत्त्वार्थमा॰ २. २४।

पृ० १७ पं० १८ 'ननु वचन'-तुलना-सांख्यका० २६, २८।

पृ०. १७. पं० २२. 'तेषां च परस्परम्'- बुलना-तत्त्वार्थरा० २.१६ । तत्त्वार्थश्ला० २ १६ । पृ०. १८. पं० ७. 'एविमिन्द्रियविषयाणाम्'- नुलना-सर्वार्थ० २.२० । तत्त्वार्थरा० २.२० ।

पृ०, १८, पं० २०, 'लम्भनम्' -तुलना-''लम्भनं लिब्ध: । का पुनरसी १ । ज्ञानावरण-चयोपशमविशेष: । प्रथेप्रहणशक्तिः लिब्धः।"-लधी० स्ववि० १.५।

10 पृ०, १८, पं० २०, 'यत्सिश्चाना'—तुलना—सर्वार्य० २. १८। ''वपयोग: पुनरर्थप्रहण-व्यापार:"—त्रधी० स्ववि० १. ५ ।

> पृ०, १८, पं० २५, 'तत्र लब्धिस्वभावं तावदिन्द्रियम्'-उलना-तत्त्वार्धश्लो० २. १८। पृ०, १६, पं० १, 'स्वार्थप्रकाशने'-तुलना-सर्वार्थ० २. १८।

पृष्ट १८. पं व द्वार्थ - मन के स्वरूप, कारण, कार्य, धर्म और स्थान आदि

अनेक विषयों में दार्शनिकों का नानाविध मतभेद है जो संचेप में इस प्रकार है। वैशेषिक
(वै० ६० ७. १. २३), नैयायिक (न्यायद् ३. २. ६१) ध्रीर तदनुगामी पूर्वमीमांसक (प्रकरण्य०
१० १५१) मन को परमाणुरूप अतएव नित्य-कारणरहित मानते हैं। सांख्य-योग और
वदनुगामी वेदान्त उसे परमाणुरूप नहीं किर भी श्राणुरूप और जन्य मानकर उसकी उत्पत्ति
प्राकृतिक श्रष्टक्कार तत्त्व से या श्रविद्या से मानते हैं। बौद्ध और जैन परम्परा के श्रनुसार

20 मन न तो व्यापक है धीर न परमाणुरूप। वे दोनों परम्पराएँ मन को मध्यम परिमाणुवाला और जन्य मानती हैं। बौद्ध परम्परा के श्रनुसार मन विज्ञानात्मक है श्रीर वह उत्तरवर्ती विज्ञानों का समनन्तरकारण पूर्ववर्ती विज्ञानरूप है। जैन परम्परा के श्रनुसार पीद्गलिक मन तो एक खास प्रकार के सूद्मतम मनावर्गणानामक जड़ द्वव्यों से उत्पन्न होता है धौर

१ ''यस्मात् कर्मेन्द्रियाणि बुद्धीन्द्रियाणि च सात्त्रिकादहंकारावुत्पचनते मनोऽपि तस्मादेव उत्पचते।''— साहर का० २७।

२ ''विज्ञानं प्रतिविज्ञान्तिः मन आयतनं च तत् । परिणामनन्तराऽतीतं विज्ञानं यद्धि तन्मभः ॥"— अभिधर्म० १. १६, १७ । तत्त्वसं० का० ६३१ ।

<sup>&</sup>quot;यत् यत्समनन्तरनिरुद्धं विज्ञानं तत्तनमनोधातुरिति। तद्यया स एव पुत्रोऽन्यस्य पित्राख्यां सभते तदेव फलमन्यस्य बीजाख्याम् । तयेद्दापि स एव चत्तुरादिविज्ञानधातुरन्यस्याश्रय इति मनोधात्वाख्यां सभते । य एव षड् विज्ञानधातव स एव मनोधातुः। य एव च मनोधातुःस एव च षड विज्ञानधातव इती-तरेतरान्तर्मावः.....योगाचारदर्शनेन तु षड्विज्ञानव्यतिरिक्तोऽप्यस्ति मनोधातुः।"—स्पुत्रा० पृ० ४०, ४१।

वद्द प्रतिचण शरीर की ठरह परिवर्तन भी प्राप्त करता रहता है जब कि भावमन ज्ञानशक्ति भीर ज्ञानरूप होने से चेतनद्रव्यजन्य है।

सभी दरीनों के मतानुसार मन का कार्य इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख झादि गुणों की तथा उन गुणों के अनुभव की उत्पत्ति कराना है, चाहे वे गुण किसी के मत से झात्मगत हों जैसे न्याय, वैशेषिक, मीमांसक, जैन झादि के मत से; या अन्तःकरण—बुद्धि के हों जैसे हैं सीस ने सांख्य योग-वेदान्तादि के मत से; या स्वगत ही हों जैसे बौद्धमत से। बिहरिन्द्रियजन्य झान की उत्पत्ति में भी मन निमित्त बनता है और बिहरिन्द्रियनिरपेच झानादि गुणों की उत्पत्ति में भी वह निमित्त बनता है। बौद्धमत के सिवाय किसी के भी मत से इच्छा, द्वेष, झान, सुख, दुःख, संस्कार आदि धर्म मन के नहीं हैं। वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक और जैन के अनुसार वे गुण आत्मा के हैं पर सांख्य-योग-वेदान्तमत के अनुसार वे गुण बुद्धि— 10 अन्तःकरण—के हो हैं। बैगद्ध दर्शन आत्मतत्त्व अलग न मानकर उसके स्थान में नाम—मन हो को मानता है अतएव उसके अनुसार इच्छा, द्वेष, झान, संस्कार आदि धर्म जो दर्शनभेद से आत्मधर्म या अन्तःकरण्धर्म कहे गये हैं वे सभी मन के ही धर्म हैं।

न्याय-वैशेषिक-वैद्धिर आदि कुछ दर्शनों की परम्परा मन की हृदयप्रदेशवर्ती मानती है। सांख्य ग्रादि दर्शनों की परम्परा के ग्रनुसार मन का स्थान केवल हृदय कहा नहीं 15 जा सकता क्योंकि उस परम्परा के ग्रनुसार मन सूच्म-लिङ्गशरीर में, जो ग्रष्टादश तक्वों का विशिष्ट निकायक्ष्प है, प्रविष्ट है। ग्रीर सूच्मशरीर का स्थान समग्र स्थूल शरीर ही मानना उचित जान पड़ता है ग्रतप्त उस परम्परा के ग्रनुसार मन का स्थान समग्र स्थूल शरीर सिद्ध होता है। जैन परम्परा के ग्रनुसार मानमान का स्थान ग्रात्मा ही है। पर द्रव्यमन के बारे में पचमेद देखे जाते हैं। दिगम्बर पच द्रव्यमन की हृदयप्रदेशवर्ती मानता है जब कि स्वेताम्बर पच की ऐसी मान्यता का कोई उल्लेख नहीं दिखता। जान पड़ता है स्वेताम्बर परम्परा को समग्र स्थूल शरीर ही द्रव्यमन का स्थान इष्ट है।

पृ०, १६, पं० १०, 'सर्वार्थग्रहणम्'-तुलना-''सर्वार्थोपलन्धौ नेन्द्रियाणि प्रभवन्ति इति सर्वविषयम् ग्रन्तःकरणं मनः।''-न्यायभा० १.१.६ । ''सर्वे विषयमवगाहते यस्मात्''-प्राख्यका०,३५।

पृ०, १-६, पं० १७, 'मने।ऽपि'-तुलना-''मने। द्विविधं, द्रव्यमने। भावमनश्चेति । तत्र 25 पुद्रलिविपाकिकमीदयापेचं द्रव्यमनः । वीर्यान्तरायनोइन्द्रियावारणचयोपशमापेचया भात्मने। विशुद्धिमीवमनः ।"-सर्वार्य० २. ११; ५. १६ ।

पु० १६. पं० २२. 'रूपालोकमनस्कार'-दुलना-नयचक्रवृ० लि० ए० ४० छ । अनेकान्तज० टी० पृ० २०६।

१ "तस्माश्चित्तस्य धर्मा वृत्तयो नात्मनः" ।-सर्वद्० पात० पृ० ३४२ ।

२ "तामपर्णीया श्रपि हृदयवस्तु मनोविज्ञानधातोराश्रयं कल्पयन्ति।"-स्पुटा० पृ० ४१।

नागार्जुन नं मध्यमिककारिका-

"चत्वारः प्रत्यया हेतुश्चालम्बनमनन्तरम् । तथैवाधिपतेयं च प्रत्यया नास्ति पञ्चमः ॥"

में (१.२) तथा वसुबन्धु ने श्रमिश्वमिकोश (पि०२.श्लो०६१६४) में चार प्रत्ययों का कथन 5 व वर्णन किया है जिनका ख़ुलासा वाचस्पति मिश्र ने भामती (२.२.१६) में तथा माधवाचार्य ने सर्वदर्शनसंप्रह (५०३६) में सिवस्तर किया है। वे ही चार प्रत्यय ज्ञाननिमित्तक्तप से आ० हेमचन्द्रीद्धृत इस कारिका में निर्दिष्ट हैं—

''नीलाभासस्य हि चित्तस्य नीलादालम्बनप्रत्ययात्रीलाकारता। समनन्तरप्रत्यया-त्पूर्वविज्ञानाद् बेधक्तपता। चत्तुषोऽधिपतिप्रत्ययाद्रूपप्रहणप्रतिनियमः। त्र्यालेकात्सहकारि-ग्रथयाद्धेतोः स्पष्टार्थता। एवं सुखादीनामपि चैत्तानां चित्ताभिन्नहेतुजानां चत्वार्येतान्येव कारणानि।"—भामती २. २. १६।

पृ०१-६ पं०२५, 'नार्थालोकी'- अकलङ्क से लेकर सभी जैन तार्किकों ने जिस अर्थालोककारणतावाद का निरास किया है वह बौद्ध का ही है। न्याय आदि दर्शनों में भी जन्यप्रत्यक्त के प्रति अर्थ कारण माना गया है और चाक्चप प्रत्यक्त में आलोक भी। तब प्रश्न होता है कि क्या उन जैनाचार्थों के सामने उक्त कारणतासमर्थक बौद्ध प्रन्य ही थे और न्याय आदि के प्रन्य न थे १ या नैयायिकों ने उस पर चर्चा ही न को थी?। इसका उत्तर यह है कि उस प्राचीन समय में नैयायिक आदि वैदिक दार्शनिकी ने अर्थ और आलोक की कारणताविषयक कोई खास चर्चा छेड़ों न थी, और तिद्वप्यक ग्वास सिद्धान्त भी स्थिर नहीं किये थे, जैसे कि बौद्ध तार्किकों ने इस विषय में विस्तृत ऊहा गोह करके सिद्धान्त स्थिर किये थे। अत्वयक जैन तार्किकों के सामने बौद्धवाद ही उक्त कारणतावादक्त्य से उपस्थित रहा और उन्होंने उसी का निरास किया। गङ्गेश उपाध्याय ने अपने प्रत्यक्त चिन्तामणि प्रन्य १५०७२०) में विषय और आलोक के कारणत्व का स्पष्ट एवं स्थिर सिद्धान्त रखा। पर आठ हेमचन्द्र गङ्गेश के समकालोन होने से उनके देखने में चिन्तामणि प्रन्थ नहीं आया। यही कारण है कि आठ हेमचन्द्र ने इस अर्थालोककारणतावाद के निरास में अपने पूर्ववर्ती जैन तार्किकों का हो अनुसरण किया है।

तदुत्पत्ति-तदाकारता का सिद्धान्त भी बोद्ध है। बोद्धों में भी वह सै। त्रान्तिक का है क्योंकि सीत्रान्तिक बाह्य विषय का श्रस्तित्व मानकर ज्ञान की तष्जन्य-तदाकार मानते हैं। इस सिद्धान्त का खण्डन विज्ञानवादी योगाचार बोद्धों ने ही किया है जो प्रमाणवार्तिक और एसकी टीका प्रमाणवार्तिकालङ्कार (१०११) श्रादि में देखा जाता है। जैन तार्किकों ने प्रथम से ही उसी खण्डनसरणी को लेकर उस वाद का निरास किया है।

पृ०, २०, पं० १, 'न चासावर्था'-तुलना-''नाननुकृतान्वयव्यतिरेकं कारणं नाकारणं विषय: इति बालिशगोतम्। तामसखगकुलानां तमस्र सति रूपदर्शनं भावरणविच्छेदात्। भालोके सत्यिप संशयज्ञानसम्भवात् काचाचुपहरेन्द्रियाणां शुक्रशङ्खादैः पीताचाकारज्ञानो-त्पत्तेर्गुमूर्णाकां यथासम्भवमर्थेऽसत्यिप विपरीतप्रतिपत्तिसद्भावाभार्थादयः कारतं ज्ञानस्वेति रिषतम् ।"—ज्ञची • स्ववि • ६. ७ ।

प्रः २० पं ३ 'योगिनां च'-तुलना-तत्त्वार्यश्ला । १४, ७-६। प्रमेयक । १० ६४ A प्रः २० पं १४. 'तस्मात्'-तुलना-

. "स्वहेतुजनितोष्यर्थः परिच्छेदाः स्वता यथा।
तथा ज्ञानं स्वहेतुत्यं परिच्छेदात्मकं स्वतः॥"─लबी० ६.६। तच्चार्यश्लो० ५० २१८।
५०, २०, पं० १६, 'तदुत्पत्तिमन्तरेख'─तुलना─

"मल्विद्धमिण्डयक्तिर्यथानेकमकारतः। कर्मविद्धात्मविज्ञप्तिस्तथानेकमकारतः॥"—लघो०६.७।

''यथास्वं कर्मचयापशमापेचिणी करणमनसी निमित्तं विज्ञानस्य न बहिरर्थादयः।''-लघी • स्ववि • ६ • ७ ।

"न तज्जन्म न ताद्रूप्यं न तद्ग्रुव्यवसितिः सहः। प्रत्येकं वा भजन्तीह प्रामाएयं प्रति हेतुताम्।।"-लवी० ६. ८। परी० २. ८, ६। प्रमाएन ४. ४६, ४७।

15

ग्र० १. ग्रा० १. स्० २६-२-६. प्र० २१. सब प्रकार के ज्ञानों की उत्पत्ति का विचार करते समय सभी भारतीय दार्शनिकों ने ज्ञानों के कारण, उनके विषय, उनकी उत्पत्ति का कम तथा उनके कार्य ग्रादि का अपने-ग्रपने उङ्ग से विचार किया है। ग्रा० हेमचन्द्र ने यहाँ जो इन्द्रिय-मनोजन्य प्रत्यत्त के सम्बन्ध में कारण, विषयादि का कथन किया है, वह जैनपरम्परा के ग्रनुसार है। कारण, उत्पत्तिक्रम, विषयभेद, स्पष्टता का तरवमभाव, स्थित, 20 कार्य ग्रादि भनेक मुद्दे प्रत्यत्त से सम्बन्ध रखते हैं।

बौद्ध परम्परा में चित्तप्रवृत्ति का निदर्शन कराते हुए चज्जविज्ञान ग्रादि छ: विज्ञान-वीथियों को लेकर उन्हीं मुद्दीं पर बैद्ध तत्त्वज्ञान की प्रक्रिया के ग्रनुसार सूच्म भीर भाकर्षक प्रकाश डाला गया है-अभिधम्मत्य ४.६ से।

वैदिक दर्शनों में से न्याय-वैशेषिक दर्शनों ने, जिनका इस विषय का मत पूर्वमीमांसक 25 की भी मान्य है, निर्विकल्पक, सविकल्पक ग्रादि कम से प्रत्यक्त के सम्बन्ध में उन्हों सुद्दों पर बढ़े विस्तार धीर बहुत सूच्मता से विचार किया है—प्रशः पृशः १८०१। श्लोकवा॰ प्रत्यक्त॰ श्लो॰ ११२-१२०। मुक्ता॰ का॰ ५२-६१। सांख्यदर्शन ने भी—जिसकी प्रक्रिया योग, बेदान्तादि दर्शनों की मान्य है—प्रपनी प्रक्रिया के धनुसार इस सम्बन्ध में विचार किया है—सांख्यका॰ ३०। माठर॰। सांख्यतः।

चा० हेमचन्द्र ने प्रस्तुत चार सूत्रों में उक्त मुद्दों के ऊपर जैन परम्परा के मन्तव्य का सूत्रण किया है। यह सूत्रण यद्यपि सामान्यरूप से झागमिक और झागमावलन्त्री वार्किक दोनों जैन परम्परा का संपाहक है तथापि इस सूत्रध में जो शाब्दिक रचना भीर जो आर्थिक वक्तन्य है वह एतद्विषयक अकल्क्क की कृति के साथ अधिक साहरय रखता है।

पृ०, २१. पं० ८. 'एतेन दर्शनस्य'-तुलना-"अर्थमहण्याग्यतालचणं तदनन्तरभूतं सन्मात्रदर्शनं स्वविषयव्यवस्थापनविकल्पम् उत्तरं परिणामं प्रतिपद्यते स्रवमहः ।"-लधी॰ ठ स्ववि० १. ५।

पृ०. २१. पं० १२. 'प्रतिसंख्यानेन'-बौद्ध तार्किक जिसे प्रत्यचप्रमाणक्ष मानते हैं उस निर्विकल्पक झान को दर्शन या अनध्यवसाय कहकर आ० हेमचन्द्र ने प्रमाणकोटि से बाहर रक्खा है, और उसके अनन्तरभावी अवग्रह से प्रमाणभूत झानपरम्परा का प्रारम्भ मानकर इन्द्रियजन्य उस अवग्रह को मानसविकल्प से भी भिन्न कहा है। बौद्ध तार्किक भानसविकल्प को अप्रमाण मानकर उसका प्रतिसंख्याननामक समाधिविशेषभावी भावना से नाश मानते हैं— 'प्रतिसंख्यानिरोधो यो विसंयोगः पृथक् पृथक्" "विसंयोगः चयो धिया" अभिष्मं १. ६; २. ५७। तत्त्वसं० प० ए० ५४७। मध्य० ए० १६६, ५५६। अभिष्ममत्य० ६. २८। वर्ष शाहरमा० २. २. २२।

पृ० २१. पं० २८. 'ईहित'-ग्रागम श्रीर उसकी चूर्मि ग्रादि व्याख्याश्रों में जब तक विका प्राकृत भाषा का सम्बन्ध रहा तब तक श्रवाय शब्द का प्रयोग हो देखा जाता है। प्राकृत 'श्रवाय' शब्द संस्कृत 'श्रपाय' श्रीर संस्कृत 'श्रवाय' दोनों से निष्पन्न होता है। उमास्वाति ने श्रवाय का संस्कृत श्रपाय बनाकर उसी की मूल सूत्र श्रीर भाष्य में प्रयुक्त किया है। पुष्पपाद श्रादि दिगम्बराचार्यों ने संस्कृत श्रवाय शब्द की ही सूत्रपाठ एवं अपनी श्रपनी व्याख्याशों में रखा है।

20 यद्यपि अकलङ्क ने पूज्यपाद के अनुसार संस्कृत शब्द तो रखा अवाय, पर उनकी दृष्टि आड्यप्रयुक्त अपाय शब्द की ओर भी गई और उनके सन में प्रश्न हुआ कि क्या संस्कृत में आब्यानुसार अपाय शब्द का प्रयोग ठीक है या सर्वाधिसिद्ध के अनुसार अवाय शब्द का प्रयोग ठीक है । इस प्रश्न का जवाब उन्होंने बुद्धिपूर्वक दिया है। उन्होंने देखा कि अपाय और अवाय ये दोनों संस्कृत शब्द प्राकृत अवाय शब्द में से फिलित हो सकते हैं। तब दिनों संस्कृत शब्दों का पाठ क्यों न मान लिया जाय १। यह सोचकर उन्होंने संस्कृत में उक्त दोनों शब्दों के प्रयोग को सही बतलाया फिर भी दोनों शब्दों के प्रयोग में थोड़ा-सा अर्थ-भेद दिखलाया। वे कहते हैं कि जब निर्धय में व्यावृत्तिप्रधानता रहती है तब वह अपाय है और अब विधिप्रधानता रहती है तब वह अवाय है। अपाय में भी विधि अंश गीगक्षिय आ हो जाता है। इसी तरह अवाय में भी गीगक्ष्येश निषेध अंश आ जाता है। अतएव चाहे अपाय शब्द का प्रयोग करे। चाहे अवाय शब्द का, पर वस्तुत: दोनों शब्द विशेषावधारश्व-रूप निर्धयोधक होने से पर्यायमात्र हैं—तस्वार्थरा १, १५।

ए० २२ पं० ३ 'संख्येयमसंख्येयं वा'-वलना-

"उग्गहो एक्कं समयं इहावाया मुहुत्तमंतं तु । कालमसंखं संखं च धारणा होइ नायव्या ॥"-त्राव० नि० ४। नन्दो० ६० ३४।

पृठ, २२. पंठ ६ 'ज्ञानाद्तिरिक्तः' - जुलना-प्रशस्ति पृठ २६७ । मुक्का० का० १६०, १६१।

पृ०. २२. पं० ६. 'नन्त्रविच्युतिमिप'-जैनपरम्परा में मितिज्ञान का धारणानामक 5 वैश्वा भेद है। मागम (नन्दी० द् ०३४), निर्युक्ति (श्राव० नि०३) भीर तत्त्वार्थभाष्य (१.१५) तक में धारणा का पर्यायकथन के सिवाय कोई ख़ास विश्लेषणपूर्वक मर्थकथन देखा नहीं जाता। जान पढ़ता है कि इस बारे में प्रथम प्रयक्ष पूज्यपाद का (धर्वार्थ० १.१५) है। पूज्यपाद ने मित्रकृति के कारण की धारणा कहकर जो नया मर्थसूचन किया उसके ऊपर विश्लेषणपूर्व मित्रवार के कारण की धारणा कहकर जो नया मर्थसूचन किया उसके ऊपर विश्लेषणपूर्व करते समय धारणा 10 का बारीकी एवं विश्लार के साथ विचार किया भीर मन्त में बतलाया कि मित्रच्युति, वासना (जिसे संस्कार भी कहते हैं) भीर स्पृति ये तीनों धारणा? हैं। पूज्यपाद के मृतुगामी मकलाङ्क (तत्त्वार्थरा० १.१५), विद्यानन्द (तत्त्वार्थश्ला० १.१५, २१) भीर मनन्त्रविद्या है। इस तत्त्वार्थराच के संचिम सूचन का ही विस्तृत भीर सवर्क उपपादन करके कहा कि स्पृति का कारण संस्कार—जो जैन दृष्टि से वस्तुत: ज्ञानस्वरूप ही है 15 वह—धारणा है। इस तरह धारणा के मर्थ में दे। परम्पराय देखी जाती हैं। जिनमह की परम्परा के मृतुसार भविच्युति, संस्कार भीर स्पृति तीनों धारणा है भीर संस्कार कर्म च्योपशमरूप होने से मात्मीय शक्तिविशेष मात्र है, ज्ञानरूप नहीं। मकलाङ्क धादि की दिगम्बरीय परम्परा के मृतुसार स्पृति का कारण संस्कार ही धारणा है जो वस्तुत: ज्ञानस्वरूप विश्व का नात्र स्पृति का कारण संस्कार ही धारणा है जो वस्तुत: ज्ञानस्वरूप

वासनापि स्मृतिविज्ञानावरणकर्मच्चोपशमरूपा, तद्विज्ञानजननशक्तिरूपा चेष्यते । सा च यद्यपि स्वयं ज्ञानरूपा न भवति, तथापि पूर्वप्रवृत्ताऽविच्युतिलच्चिज्ञानकार्यत्वात्, उत्तरकालमाविस्मृतिरूपज्ञानकारणत्वाचोपचारतो ज्ञानरूपाऽभ्युपगम्यते । तद्वस्तुविकल्पपच्चस्वनभ्युपगमादेव निरस्तः । तस्मादिवच्युति-समृति-वासनारूपाया धारणायाः स्थितत्वाद् न मतेस्त्रैविध्यम् , किन्तु चतुर्धा सेति स्थितम् ॥"-विशेषा० वृ० गा० १८८ ।

१ "स्रत्रोत्तरमाह—मएण्ई इत्यादि, भण्यतेऽत्र प्रतिविधानम् । किम् ! इत्याह—'इदं वस्तु तदेव यत् प्रागुपलब्धं मया' इत्येत्रंभूता कालान्तरे या स्मृतिरूपा बुद्धिरुपजायते, निन्दि सा पूर्वप्रवृत्तादपायात् निर्विवादमभ्यिषकैव, पूर्वप्रवृत्ताऽपायकाले तस्या स्रभावात् ; सांप्रतापायस्य तु वस्तुनिश्चयमात्रफलत्वेन पूर्वापर्त्तर्यानानुसंधानाऽयोगात् । ततश्च साऽनन्यरूपत्वाद् धृतिर्धारणा नामेति पर्यन्ते संबन्धः । यतश्च यस्माच्च वासनायिशोषात् पूर्वापलब्धवस्त्वाहितसंस्कारलज्ञणात् तद्विज्ञानावरण्ज्ञयोपश्मसान्निध्यादित्त्यर्थः, सा 'इदं तदेव' इति लज्ञणा स्मृतिर्भवति । साऽपि वासनापायादभ्यधिकेति कृत्वा धृतिर्नाम्, इतीहापि संबन्धः । 'जा याऽवायेत्यादि' या चाऽपायादनन्तरमिवच्युतिः प्रवर्तते साऽपि धृतिर्नाम् । इदमुक्तं भवति यस्मिन् समये 'स्याणुरेवाऽवम्' इत्यादिनिश्चयस्वरूपोऽपायः प्रवृत्तः, ततः समयादूर्ध्वमपि 'स्याणुरेवाऽवम्, स्थाणुरेवाऽवम्' इत्यविच्युता याऽन्तमु हूर्ते क्वचिदपायप्रवृत्तिः साऽप्यपायाऽविच्युतिः प्रयमप्रवृत्तापायादभ्यधिकेति धृतिर्भारणा नामेति । एवमविच्युति-वासना-स्मृतिरूण धारणा त्रिधा सिद्धा भवति । .....।

- है। जिनभद्रीय परम्परा का स्वीकार याकिनीस्तु हरिभद्र ने किया (आव॰ नि॰ हारि॰ ३) धीर वाही देवसूरि ने हसी परम्परा के घाधार पर सूत्र (प्रमाणन॰ २.१०) रचकर उसके ज्याख्यान में दिगम्बराचार्य विद्यानन्द धीर ग्रनन्तवीर्य का नाम लेकर उनके मत का निरसन करके जिनभद्रीय परम्परा का समुक्तिक समर्थन किया-स्याहादर० २.१०।
- उद्याप आ॰ हेमचन्द्र वादी देवसूरि के समकालीन और उनके प्रसिद्ध प्रन्थ स्याद्वाद-रक्षाकर के द्रष्टा हैं एवं जिनभद्र, हरिभद्र और देवसूरि तीनों के अनुगामी भी हैं, तथापि वे धारणा के सचस्त्र में तथा उसके व्याख्यान में दिगम्बराचार्य अकल्क और विद्यानन्द आदि का शब्दशः अनुसरण करते हैं और अपनं पूज्य वृद्ध जिनभद्र आदि के मन्तव्य का खण्डन न करके केवल उसका आदरपूर्वक समन्वय करते हैं। अपने पूज्य स्वेताम्बरीय 10 देवसूरि ने जिन विद्यानन्द आदि के मत का खण्डन किया है उसी मत को अपनाकर आव हेमचन्द्र ने सम्प्रदायनिरपेन्न तार्किकता का परिचय कराया है।

पृ०, २२, पं० २०, 'सौगतैः'-नुलना-प्रमाखना० ३,२०८ से।
पृ०, २२, पं० २१, 'नैयायिकादिभिः'-नुलना-कन्दली पृ० ३०।

पृ० २२. पं० २२. 'नैयायिकास्तु'—भारतीय दर्शनशास्त्रों में प्रमेय तथा विविध 15 झाचार विषयक मतमतान्तर जो बहुत पुराने समय से प्रचलित हैं उनके पारस्परिक खण्डन-मण्डन की प्रधा भी बुद्ध-महावीर जितनी पुरानी तो झवश्य ही है पर हम उस प्राचीन खण्डन-मण्डन प्रधा में प्रमाण्यलचण्यियक मतभेदों का पारस्परिक खण्डन-मण्डन नहीं पाते! इसमें तो सन्देह नहीं कि दिङ्नाग के पहिले ही प्रमाण्यसामान्य और प्रमाण्यविशेष के लच्च के सम्बन्ध में बौद्ध, वैदिक झादि तार्किक अपने-अपने मन्तव्य का प्रतिपादन करने 20 के साथ हो मतान्तरों का खण्डन करने लग गये थे, क्योंकि दिङ्नाग के प्रमाण्यसमुख्य में ऐसा खण्डन स्पष्ट हम पाते हैं।

दर्शनसूत्रों के उपलब्ध वात्स्यायन, शाबर, प्रशस्त, योग आदि प्राचीन भाष्यों में प्रमाण के लचण सम्बन्धी मतान्तरों का खण्डन यद्यपि नहीं है तथापि दिङ्नाग के उत्तर्र्याच कन्हों भाष्यों के व्याख्याप्रन्थों में वह पारस्परिक खण्डन स्पष्ट एवं व्यवस्थित क्रम से देखा 25 जाता है। दिङ्नाग ने प्रत्यच के लचण सम्बन्धी नैयायिक, मीमांसक श्रादि के मत का खण्डन किया है (प्रमाण्समु॰ १.१६ से)। इसका जवाब वात्स्यायन के टीकाकार उद्योतकर (न्यायना० १.१.४) और शाबर के टीकाकार कुमारिल (श्लोकवा० प्रत्यच० श्लो० ४२ से) धादि ने दिया है। ईसा की छठी, सातवीं शताब्दि तक तो यह तार्किकों की एक प्रथा ही हो गई ज्ञान पड़ती है कि अपने लच्चा प्रन्थों में मतान्तरों का खण्डन किये बिना स्वमत 30 स्थापन पूर्णस्था न समक्षा जाय।

जैनपरम्परा में भी प्रमाण के लक्षण सम्बन्धी स्वमतप्रतिपादन तो हम आगमयुग से देखते हैं भीर यही प्रया उमास्वाति तक बराबर चली आई जान पड़ती है पर इसमें मता-न्तर के कुछ खण्डन का प्रवेश पूज्यपाद से (सर्वार्थ०१.१०) हुआ जान पड़ता है। प्रमाण लच्छ सम्बन्धी परमतों का प्रधान रूप से खण्डन करनेवाला जैन तार्किकों में सर्वप्रथम मुक- । लुङ्क ही है-न्यायविक सिद्धिविक श्रादि । उत्तरवर्ती दिगम्बर श्वेताम्बर सभी तार्किकों ने अकलङ्क- अवलिक्वत खण्डनमार्ग को अपनाकर अपने-अपने प्रमाणविषयक लच्चणप्रन्थों में बौद्ध, वैदिक- सम्मत लच्चणों का विस्तार के साथ खण्डन किया है । आठ हेमचन्द्र ने इसी प्रधा का अवलम्बन करके यहाँ न्याय, बौद्ध, मीमांसा और सांख्यदर्शन-सम्मत प्रत्यच्च के लच्चणों का 5 पूर्व परम्परा के अनुसार ही खण्डन किया है ।

पु०. २२. पं० २४. 'च्याख्यावेष्ठुस्त्येन'—बाचस्पति मिश्र श्रीर उनके गुरु त्रिलोचन? के पहले न्यायसूत्र के व्याख्याकार रूप से वास्त्यायन श्रीर उद्योतकर दो ही प्रसिद्ध हैं। उनमें से वास्त्यायन ने न्यायसूत्र (१.१.३) के भाष्य में प्रत्यच्च प्रमाणरूप से सिन्नकर्ष? का भी स्पष्ट कथन किया है जैमा कि वाचस्पति मिश्र की न्यायसूत्र (१.१.४) की श्रपनी व्याख्या में श्रीप्रेत 10 है। इसी तरह उद्योतकर ने भी न्यायसूत्र (१.१.३) के वार्तिक में (१० २६) भाष्य का श्रमुन गमन करके सिन्नकर्ष श्रीर ज्ञान दोनों को ही प्रत्यच प्रमाण मानकर इसका सबल समर्थन किया है। वाचस्पति का भी न्यायसूत्र (१.१.४) की व्याख्या (१० १०८) का वही तात्पर्य है। इस तरह जब वाचस्पति का तात्पर्य वात्स्यायन श्रीर उद्योतकर की व्याख्या से भिन्न नहीं है तब श्राचार्य हेम वन्द्र का 'पूर्वाचार्यकृतव्याख्यावैष्ठुख्येन' यह कथन वाचस्पति के विषय में 15 सङ्गत कैसे हो सकता है यह प्रश्न है। इसका उत्तर केवल इतना ही है कि न्यायसूत्र (१.१.४) की वात्स्यायन श्रीर उद्योतकरकृत व्याख्या सीधी है। उसमें 'यतः' श्रादि किसी पद का श्रध्याहार नहीं किया गया है जैसा कि वाचस्पति मिश्र ने इसी सूत्र की व्याख्या में किया है। तात्पर्य में भेद न होने पर भी पूर्वाचार्य के व्याख्यानों में 'यतः' पद के श्रध्याहार का श्रभाव श्रीर वाचस्पति के व्याख्यान में 'यतः' पद के श्रध्याहार का श्रभाव श्रीर वाचस्पति के व्याख्यान में 'यतः' पद के श्रध्याहार का श्रभाव श्रीर वाचस्पति के व्याख्यान में 'यतः' पद के श्रध्याहार का श्रभाव श्रीर वाचस्पति के व्याख्यान में 'यतः' पद के श्रध्याहार का श्रभाव श्रीर वाचस्पति के व्याख्यान में 'यतः' पद के श्रध्याहार का श्रभाव श्रीर वाचस्पति के व्याख्यान में 'यतः' पद के श्रध्याहार का श्रभाव श्रीर वाचस्पति के वाचस्पति के व्याख्यान वाचस्पति के व्याख्यान वाचस्पति के व्याख्यान वाचस्पति के वाचस्पति वाचस्पति के श्रभाव है।

पृ०. २२. पं २४. 'यत:शब्दा'-तात्पर्य ० ए० १०८, १२५ । न्यायम ० ए० १२, ६६ ।

पृ०. २३. पं० ४. 'त्राप्राप्यकारित्वात्'- इन्द्रियों का श्रापने निषय के साथ सिन्नकर्ष होने पर ही प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न होता है, इसमें किसी का मत्रभेद नहीं। पर सिन्नकर्ष के स्वरूप में थोड़ासा मत्रभेद है जिसके भाषार पर प्राप्याप्राप्यकारित्व का एक बाद 25 खड़ा हुआ है और सभी दार्शनिकों की चर्च का विषय बन गया है।

सांख्य (सांख्यस्॰ १.८७), न्याय (न्यायस्॰ ३.१.३३-५३), वैशेषिक (कन्दली पृ०२३), जैमिनीय (शावरमा०१.१.१३) म्रादि सभी वैदिक दर्शन म्रपनी प्रक्रिया

१ ''त्रिलोचनगुरूद्गीतमार्गानुगमनोन्मुखैः। यथामानं यथावस्तु व्याख्यातमिदमीदशम्॥''- तात्पर्ये० पृ० १३३।

२ "श्रद्धस्याद्धस्य प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यद्धम् । वृत्तिस्तु संनिकषों ज्ञानं वा, यदा सिषकर्षस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोपादानोपेद्धाबुद्धयः फलम् ।"—स्यायमा० १. १. ३ ।

के अनुसार पाँचों बहिरिन्द्रियों को प्राप्यकारी मानते हैं। वैाद्धदर्शन वहिरिन्द्रियों में घ्राण, रसन, स्पर्शन तीनों को ही प्राप्यकारी मानता है, चन्नु:-श्रोत्र को नहीं-''अप्राप्तान्यिसमन:-श्रोत्राणि त्रयमन्यथा"-ग्रामधर्म० २. ४३। जैनदर्शन ( श्राव० नि०५। तत्त्वार्थ ६०१. १६ ) सिर्फ चन्नु के सिवाय चार बहिरिन्द्रियों को ही प्राप्यकारी मानता है।

श्रन्तरिन्द्रिय यन की तो सिर्फ़ सांख्य (योगभा० १.७) तथा वेदान्त ही प्राप्यकारी मानते हैं। बाक़ी के सभी वैदिक दर्शन तथा बौद्ध श्रीर जैनदर्शन भी उसे श्रप्राप्यकारी ही मानते हैं।

यह प्राप्याप्राप्यकारित्व की चर्चा क्रीब दो हज़ार वर्ष के पहिले से प्रारम्भ हुई जान पड़ती है। फिर क्रमश: वह उत्तरोत्तर विस्तृत होते होते जटिल एवं मनेरिश्वक भी बन गई है।

प् २३. पं प्र. 'श्रथ प्राप्पकारि'-त्यायवा ० पृ० ३६ । न्यायम ० पृ० ७३ ।

10 पृ० २३. पं० ८. 'सोगतास्तु'—बौद्ध न्यायशास्त्र में प्रत्यच्च लच्चा की दे। परम्पराएँ देखी जाती हैं—पहली अञ्चान्तपद रहित और दूसरी अञ्चान्तपद सहित। पहली परम्परा का पुरस्कर्ता दिङ्नाग और दूसरी का धर्मकीर्त्ति है। प्रमाणसमुख्य (१.३) और न्यायप्रवेश में (१०७) पहली परम्परा के अनुसार लच्चा और व्याख्यान है। न्यायबिन्दु (१४) और उसकी धर्मोत्तरीय आदि वृक्ति में दूसरी परम्परा के अनुसार लच्चा एवं व्याख्यान है। शान्तरिच्ति ने तत्त्वसंप्रह में (का०१२१४) धर्मकीर्ति की दूसरी परम्परा का ही समर्थन किया है। जान पड़ता है शान्तरिच्ति के समय तक बौद्ध तार्किकों में दो पच्च स्पष्टक्ष्य से हो नये थे जिनमें से एक पच्च अञ्चान्तपद के सिवाय ही प्रत्यच्च का पूर्ण लच्चा मानकर पीत शङ्खादि आन्त ज्ञानों में भी (त्व्वसं०का०१३२४ में) दिङ्नाग कथित प्रमाण लच्चा—घटाने का प्रयत्न करता था।

20 वस पत्त को जवाब देते हुए दिङ्नाग के मत का तात्पर्य शान्तरिचित ने इस प्रकार से बतलाया है कि जिससे दिङ्नाग के अन्नान्तपद रहित लच्चणवाक्य का समर्थन भी हो और अन्नान्तपद सहित धर्मकी त्तीय परम्परा का वास्तविकत्व भी बना रहे। शान्तरिचित धीर उनके शिष्य कमलशील दोनों की दृष्टि में दिङ्नाग तथा धर्मकी त्ति का समान स्थान था। इसी से उन्होंने दोनों विरोधी बीद्ध तार्किक पत्तों का समन्त्रय करने का प्रयत्न किया।

25 बैद्धितर तर्क प्रन्थों में उक्त दोनों बैद्धि परम्पराभ्रों का खण्डन देखा जाता है। भामह के काठ्यालङ्कार (५.६.५०३२) श्रीर उद्योतकर के न्यायवार्तिक में (१.१.४.५०४१) दिङ्नागीय प्रत्यच्च लच्च्या का ही उल्लेख पाया जाता है जब कि उद्योतकर के बाद के वाचरपति (तात्पर्ये०५०१५४), जयन्त (मच्चरी ५०५२), श्रीधर (कन्दली ५०१६०) श्रीर शालिकनाथ (प्रकरण्य०५०४७) श्रादि सभी प्रसिद्ध वैदिक विद्वानी की छतियों में धर्मकीर्त्तीय प्रत्यच्च 30 लच्च्या का पूर्वपच रूप से उल्लेख है।

जैन माचार्यों ने जो बौद्धसम्मत प्रत्यत्त लचग का खण्डन किया है उसमें दिङ्नागीय भीर धर्मकीर्त्तीय देानी लचगों का निर्देश एवं प्रतिवाद पाया जाता है। सिद्धसेन दिवाकर की कृति रूप से माने जानेवाले न्यायावतार में जैन परम्परानुसारी प्रमाण लच्चण में जो बाध-वर्जितपद—(न्याया०१) है वह अचापाद के (न्यायस०१.१.४) प्रत्यच लच्चणगत अन्य-भिचारिपद का प्रतिबिम्ब है या कुमारिल कर्ल क समभे जानेवाले 'तत्रापूर्वार्थविक्कानं प्रमाणं व्याधवर्जितम्' लच्चणगत बाधवर्जित पद की अनुकृति है या धर्मकीर्चीय (न्यायि०१.४) अश्रान्त-पद का रूपान्तर है या स्वयं दिवाकर का मौलिक उद्घावन है यह एक विचारणीय प्रमृत है। 5 र्रें जो कुछ हो पर यह ते। निश्चित ही है कि आ० हमचन्द्र का बैद्ध प्रत्यचलच्चण विषयक खण्डन धर्मकीर्चीय परम्परा को उद्देश में रखकर ही है, दिङ्नागीय परम्परा को उद्देश में रखकर नहीं।

पृ०, २३, पं० ६, 'श्रिभिलाप'—बौद्ध लच्चणगत कल्पनाऽपोढ पद में स्थित कल्पना शब्द को अर्थ के सम्बन्ध में ख़ुद बौद्ध तार्किकों में अनेक भिन्न-भिन्न मत थे जिनका कुछ ख़याल शान्तरिचत (तत्त्वसं॰ का॰ १२१४ से) की इससे सम्बन्ध रखनेवाली विस्तृत चर्चा 10 से आ सकता है, एवं अनेक वैदिक और जैन तार्किक जिन्होंने बौद्ध-पच का खण्डन किया है छनकं विस्तृत कहापोहात्मक खण्डन प्रन्थ से भी कल्पनाशब्द के माने जानेवाले अनेक अर्थों का पता चलता है? । ख़ासकर जब हम केवल खण्डनप्रधान तत्त्वापप्लव प्रन्थ (ए॰ ४१.) देखते हैं तब तो कल्पना शब्द के प्रचिलत और सम्भवित कृरीब-कृरीब सभी अर्थों या तिद्वष्यक मतों का एक बड़ा भारी संप्रह हमारे सामने उपस्थित होता है।

ऐसा होने पर भी भ्रा० हेमचन्द्र ने तां सिर्फ़ धर्मकीर्त्त भ्रामिसत (न्यायिक १.५) कल्पना स्वरूप का-जिसका स्वीकार श्रीर समर्थन शान्तरित्तत ने भी (तत्त्वसं० का० १२१४) किया है—ही उल्लेख अपने खण्डन श्रन्थ में किया है श्रन्थ कल्पनास्वरूप का नहीं।

पृ०, २३. पं० १३. 'निर्विकल्पोत्तरकाल'-तत्त्वसं० का० १३०६।

पृ०, २३, पं० १६, 'जैमिनीयास्तु'—मीमोसादर्शन में प्रत्यन्त प्रमाण के स्वरूप का 20 निर्देश सर्वप्रथम जैमिनीय (१.१.४) सृत्र में ही मिलता है। इस सृत्र के ऊपर शाबरभाष्य के मलावा मन्य भी न्याख्याएँ भीर वृत्तियाँ थीं। उनमें से भवदास की न्याख्या इस सृत्र को प्रत्यन्त लच्चा का विधायक माननेवाली थी—श्लोक न्यायक प्रत्यन्त श्लोक १। दूसरी कोई ज्याख्या इस सृत्र को विधायक नहीं पर अनुवादक माननेवाली थी—श्लोकचाक प्रत्यन्त श्लोक १६। कोई वृत्ति ऐसी भी थी (शावरमाक १.१.५) जो इस सृत्र के शाब्दिक विन्यास 25 में मतभेद रखकर पाठान्तर माननेवाली थी भ्रश्ति सूत्र में जो सन् और तत् शब्द का क्रमिक स्थान है उसके बदले तत् थीर सन् शब्द का ज्यत्यय मानती थी।

कुमारिल ने इस सूत्र की लच्चा का विधान या स्वतन्त्र अनुवादरूप माननेवाले पूर्व-भर्ती का निरास करके अपने अनोखे ढङ्ग से अन्त में उस सूत्र की अनुवादरूप ही स्थापित किया है और साथ ही उस पाठान्तर माननेवाले मत का भी निरास किया है (श्लोकवा॰ 30

१ न्यायवा० पृ० ४१ । तात्पर्य० पृ० १४३ । कंदली पृ० १६१ । न्यायम० पृ० ६२-६४ । तस्वार्थश्लो० पृ० १८४ । प्रमेयक० पृ० १८. В. ।

प्रत्यक् श्लां १-३६) जैसा कि प्रभाकर ने अपने वृहती अन्य में । प्रत्यक्त लचाए परक प्रस्तुत जैमिनीय सूत्र का खण्डन मीमांसकिम नैदिक, बौद्ध और जैन सभी तार्किकों ने किया है। बौद्ध परम्परा में सबसे प्रथम खण्डन करनेवाले दिङ्नाग (प्रमाण्यम् ११.३७) जान पड़ते हैं। उसी का अनुसरण शान्तरिचत आदि ने किया है। वैदिक परम्परा में प्रथम खण्डन करनेवाले डघोतकर ही (न्यायवा १९०४३) जान पड़ते हैं। वाचस्पति तो उद्योतकर के ही टोकाकार हैं (तान्यं १९०१५५) पर जयन्त ने (न्यायम १९०१००) इसके खण्डन में विस्तार और स्वतन्त्रता से काम लिया है। जैन परम्परा में इसके खण्डनकार सर्वप्रथम अकलङ्क या विद्यानन्द (तत्त्वार्थश्लो १९०१८७ श्लो २७) जान पड़ते हैं। धम्म अवेद (तन्त्वार्थश्लो विस्तार और स्वतन्त्रता से काम लिया है। जैन परम्परा में इसके खण्डनकार सर्वप्रथम अकलङ्क या विद्यानन्द (तत्त्वार्थश्लो १०१८७ श्लो २७) जान पड़ते हैं। धम्म अदेव (तन्त्रार्थश्लो विद्यान के खण्डन में जो अनुसरण किया है वह जयन्त के मक्तरीगत (१०१००) खण्डन भाग का ही प्रतिबिन्ब मात्र है जैसा कि अन्य जैन तार्किक प्रन्थों (स्वादादर० १०३६१) में है।

खण्डन करते समय ग्रा० हेमचन्द्र ने कुमारिल-सम्मत अनुवादभङ्गी का निर्देश किया

15 **ए०. २३. पं० २१, 'श्रत्र संशयविपर्यय'**-श्लोकवा० प्रत्यत्त० श्लो० १० ।

पृ०. २३. पं० २२, 'अथ सत्संत्रयोग इति सता'-''भवदासेन हि मता सम्प्रयोग इति क्तम्"-रलो० न्याय० प्रत्यत्त० रलो० ३६ ।

ए०. २३ पं० २३ 'श्रथ सति सम्प्रयोग'-शावरभा० १. १. ४ I

प्र. २४. पं १३. 'श्रोत्रादिद्वत्ति'-सांख्य परम्परा में प्रत्यच लच्च के मुख्य तीन 20 प्रकार हैं। पहिला प्रकार विन्ध्यवासी के लच्चण का है जिसे वाचश्पति ने वार्षगण्य के नाम से निर्दिष्ट किया है-ताल्पयं १५५। दूसरा प्रकार ईश्वरकृष्ण के लच्चण का (सांख्यक्ष ५) और तीसरा सांख्यसूत्रगत (सांख्यस् १. ८६) स्चाण का है।

बौद्धों, जैनों और नैयायिकों ने सांख्य के प्रत्यच लच्या का खण्डन किया है। ज्यान रखने की बात यह है कि विन्ध्यवासी के लच्च्या का खण्डन तो सभी ने किया है पर 25 ईश्वरकुष्ण जैसे प्राचीन सांख्याचार्य के लच्च्या का खण्डन सिर्फ जयन्त (१०११६) ही ने किया है पर सांख्यसूत्रगत लच्च्या का खण्डन तो किसी ने भी नहीं किया है।

बैद्धों में प्रथम खण्डनकार दिङ्नाग (प्रमाणसमु॰ १. २०), नैयायिकों में प्रथम खण्डन-कार ख्योतकर (न्यायता॰ प्र॰ ४३) श्रीर जैनों में प्रथम खण्डनकार श्रकखङ्क (न्यायवि॰ १. १६५) ही जान पढ़ते हैं।

30 आ० हेमचन्द्र ने सांख्य के तत्त्वा खण्डन में पूर्वाचार्यों का अनुसरण किया है पर उनका खण्डन खासकर जयन्तकृत (न्यायम० १०१०६) खण्डनातुसारी है। जयन्त ने ही

5

विन्ध्यवासी और ईश्वरकृष्ण देानी के लक्षणप्रकार का खण्डन किया है, हंमचन्द्र ने भी उन्हों के शब्दों में दोनों ही के लक्षण का खण्डन किया है।

पृ०, २४, पं० २४, 'प्रमाणविषय'—वुलना—''तत्र यस्येष्साजिहासाप्रयुक्तस्य प्रवृत्तिः स प्रमाता, स येनार्थे प्रमिश्चोति तत् प्रमाणम्, योऽर्थः प्रमीयते तत् प्रमेयम्, यत् अर्थविद्धानं सा प्रमितिः चतमुषु चैवंविधास्वर्थतस्वं परिसमाष्यते।"—न्यायमा०१.१.१।

ग्र०१. ग्रा०१. सू० २०-२२. प्र०२४. विश्व के स्वरूप विषयक चिन्तन का मूल श्रुग्वेद में भी प्राचीन हैं? । इस चिन्तन के फलरूप विविध दर्शन क्रमश: विकसित ग्रीर स्थापित हुए जो संचेप में पाँच प्रकार में समा जाते हैं—केवल नित्यवाद, केवल ग्रानित्यवाद, परिग्रामी नित्यवाद, नित्यानित्य उभयवाद ग्रोर नित्यानित्यात्मकवाद। केवल ब्रह्मवादी वेदान्ती कंवल नित्यवादी हैं क्योंकि उनके मत से मनित्यत्व श्राभासिक मात्र है। बैद्ध 10 चिण्यकवादी होने से केवलानित्यवादी हैं। साख्ययोगादि चेतनभित्र जगत् की परिण्रामी नित्य मानने के कारण परिण्रामी नित्यवादी हैं। न्याय-वैशेषिक ग्रादि कुछ पदार्थों को मात्र नित्य ग्रीर कुछ की मात्र प्रनित्य मानने के कारण नित्यानित्य उभयवादी हैं। जैनदर्शन सभी पदार्थों को नित्यानित्यात्मक मानने के कारण नित्यानित्यात्मकवादी है। नित्यानित्यत्व विषयक दार्शनिकी के उक्त सिद्धान्त श्रुति ग्रीर ग्रागमकालीन उनके ग्रपने-ग्रपने ग्रन्थ में स्पष्टरूप से 15 विश्वित पाये जाते हैं ग्रीर थोड़ा बहुत विरोधी मन्तव्यों का प्रतिवाद भी उनमें देखा जाता है—स्वत्रक १. १. १५-१८। इस तरह तर्क ग्रुग के पहिले भी विश्व के स्वरूप के सम्बन्ध में नाना दर्शन ग्रीर उनमें पारस्परिक पन्त-प्रतिपन्तमाव स्थापित हो गया था।

तर्कयुग ग्रथात् कृशेव दो हज़ार वर्ष कं दर्शनसाहित्य में उसी पारस्परिक पन्तप्रित-पन्न भाव कं ग्राधार पर वे दर्शन ग्रपने-ग्रपने मन्तव्य का समर्थन और विरोधी मन्तव्यों का 20 खण्डन विशेष-विशेष युक्ति-तर्क के द्वारा करते हुए देखे जाते हैं। इसी तर्कयुद्ध के फल-स्वरूप तर्कप्रधान दर्शनग्रन्थों में यह निरूपण सब दार्शनिकों के वास्ते ग्रावश्यक हो गया कि प्रमाणनिरूपण के बाद प्रमाण के विषय का स्वरूप ग्रपनी-ग्रपनी दृष्टि से बतलाना, ग्रपने मन्तव्य की कोई कसीटी रखना और उस कसीटी को ग्रपने हिए से बतलाना, ग्रपने पन्त की यथार्थता साबित करना एवं विरोधी पन्तों में उस कसीटी का ग्रभाव दिखाकर 25 उनकी ग्रवास्तविकता साबित करना।

मा० हेमचन्द्र ने इसी तर्कयुग की शैली का मनुसरण करके प्रस्तुत चार सूत्रों में प्रमाण के विषयरूप से समस्त विश्व का जैनदर्शनसम्मत सिद्धान्त, उसकी कसैटी मीर उस कसीटी

१ ''एकं सिद्धमा बहुधा वदन्ति।''-ऋग् १ प्रष्ट० २. अ० ३ व० २३. म० ४६। नासदीय-सुक्त ऋग् ०१०. १२६। हिरएयगभंसूक ऋग् १०.१२१।

का अपने ही पत्त में सम्भव यह सब बतलाया है। वस्तु का स्वरूप ट्रव्य-पर्यायात्मकत्व, निस्यानित्यत्व या सदसदात्मकत्वादिरूप जो आगमों में विशेष युक्ति, हेतु या कसीटी के सिवाय वर्धित पाया जाता है (भग० श० १. उ० ३; श० ६. उ० ३३ ) उसी को आ० हेमचन्द्र ने बतलाया है, पर तर्क और हेतुपूर्वक। तर्कयुग में वस्तुन्वरूप की निश्चायक जो विविध कसीटियां मानी जाती थां जैसे कि न्यायसम्मत—सत्ता येगक्ष्य सत्त्व, सांख्यसम्मत प्रमाण विषयत्वरूप सत्त्व, तथा बैद्धसम्मत—अर्थिकयाकारित्वरूप सत्त्व इत्यादि—उनमें से अन्तिम अर्थात् अर्थिकयाकारित्व को ही आ० हेमचन्द्र कसीटी रूप से स्वीकार करते हैं जो सम्भवतः पहिले पहिल बैद्ध तार्किकों के द्वारा (प्रमाणवा० ३. ३ ) ही उद्धावत हुई जान पड़ती है। जिस अर्थिकयाकारित्व की कसीटी को लागू करके बैद्ध तार्किकों ने वस्तुमात्र को संवाभियत चिणकत्व सिद्ध किया है और जिस कसीटी के द्वारा ही उन्होंने कंवल नित्यवाद (तत्त्वसं० का० ३६४ से ) और जैन सम्मत नित्यानित्यात्मक वादादि का (तत्त्वसं० का० १७३८ मे ) विकट तर्क जाल से खण्डन किया है, आ० हेमचन्द्र ने उसी कसीटी को अपने पत्त में लागू करके जैन सम्मत नित्यानित्यात्मकत्व प्रर्थात् द्वव्यपर्यायात्मकत्व वाद का सयुक्तिक समर्थन किया है और वेदान्त आदि के कंवल नित्यवाद तथा बैद्धों के केवल अनि-

पृ०, २४, पं० २.६. 'लाघवमिप'-तुलना-न्यायवि० टी० १. १७ ।

पृ० २४ पं० ३० 'द्रवति'-प्राकृत-पाली दन्व-दन्न शन्द श्रीर संस्कृत द्रन्य शन्द बहुत प्राचीन है। लोकव्यवहार में तथा काव्य, व्याकरण, प्रायुर्वेद, दर्शन ग्रादि नाना शास्त्रों में भिन्न भिन्न अर्थों में उसका प्रयोग भी बहुत प्राचीन एवं रूट जान पडता है। 20 उसके प्रयोग-प्रचार की ज्यापकता की देखकर पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में उसे स्थान देकर दे। प्रकार से उसकी व्युत्पत्ति बतलाई है जिसका अनुकरण पिछले सभी वैयाकरणों ने किया है। ति द्धित प्रकरण में द्रव्य शब्द के साधक ख़ास जो दे। सूत्र (५.३.१०४; ४.३ १६१) बनाये गये हैं उनके अलावा द्रव्य शब्द सिद्धि का एक तीसरा भी प्रकार कृत् प्रकरण में है। तद्धित के मनुसार पहली व्युत्पत्ति यह है कि दु= ब्रुच या काष्ठ + य = विकार या 25 अवयव अर्थात् वृत्त या काष्ठ का विकार तथा अवयव द्रव्य । दूसरी व्युत्पत्ति यो है --दु = काष्ट + य = तुल्य अर्थात् जैसे सीधां श्रीर साफ़ सुधरी लकड़ी बनानं पर इष्ट श्राकार धारग कर सकती है वैसे ही जो राजपुत्र अपादि शिचा दिये जाने पर राज योग्य गुग्रा धारगा करने का पात्र है वह भावी गुणों की योग्यता के कारण द्रव्य कहलाता है। इसी प्रकार अनेक उपकारों की योग्यता रखने कं कारण धन भी द्रव्य कहा जाता है। छुदन्त प्रकरण के 30 अनुसार गति-प्राप्ति अर्थवाले हु धातु से कर्मार्थक य प्रत्यय आने पर भी द्रव्य शब्द निष्पन होता है जिसका अर्थ होता है प्राप्ति योग्य अर्थात् जिसे अनेक अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं। वहाँ व्याकरण के नियमानुसार उक्त तीन प्रकार की व्युत्पत्ति में लोक-शास्त्र प्रसिद्ध द्रव्य शब्द के सभी अर्थों का किसी न किसी प्रकार से समावेश हो ही जाता है।

यद्यपि जैन साहित्य में भी क़रीब-क़रीब उन्हीं सभी मार्थों में प्रयुक्त द्रव्य शब्द देखा जाता है तथापि द्रव्य शब्द की जैन प्रयोग परिपाटी अनेक अंशों में अन्य सब शाखों से भिन्न भी है। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव आदि निचेप (तन्वार्य०१.५) प्रसङ्ग में; द्रव्य, चेत्र, काल, भाव आदि प्रसङ्ग में (भग० श०२.उ०१); द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक क्रप नय के प्रसङ्ग में (तच्वार्थभा०५.३१); द्रव्याचार्थ (पञ्चाशक ६), भावाचार्य आदि प्रसङ्ग में; द्रव्यकर्म, भाव कि कर्म आदि प्रसङ्ग में प्रयुक्त होनेवाला द्रव्य शब्द जैन परिभाषा के अनुसार ख़ास-ख़ास अर्थ का बोधक है जो अर्थ तिद्धत प्रकरणसाधित भव्य-योग्य अर्थवाले द्रव्य शब्द के बहुत नज़दीक हैं अर्थात् वे सभी अर्थ भव्य अर्थ के भिन्न-भिन्न क्रपान्तर हैं। विश्व के मीलिक पदार्थों के अर्थ में भी द्रव्य शब्द जैन दर्शन में पाया जाता है जैसे जीव, पुद्गल आदि छ: द्रव्य।

न्याय वैशेषिक स्रादि दर्शनों में ( वै॰ स्० १. १. १५ ) द्रव्य शब्द गुग्-कर्माधार स्रर्थ 10में प्रसिद्ध है जैसे पृथ्वी जल स्नादि नव दृष्य। इसी श्रये की लेकर भी उत्तराध्ययन (२८,६) जैसे प्राचीन आगम में द्रव्य शब्द जैन दर्शन सम्मत छः द्रव्यों में लागू किया गया देला जाता है। महाभाष्यकार पतःजलि ने (पात महा० ए० ५८) अनेक भिन्न-भिन्न स्थलीं में द्रव्य शब्द के अर्थ की चर्चा की है। उन्होंने एक जगह कहा है कि घड़े की तीडकर कुण्डी भीर कुण्डो की वोड़कर घडा बनाया जाता है एवं कटक, कुण्डल भ्रादि भिन्न-भिन्न भलङ्कार  $^{15}$ एक दूसरे को तोड़कर एक दूसरे के बदले में बनाये जाते हैं फिर भी उन सब भिन्न-भिन्न-कालीन भिन्न-भिन्न त्राकृतियों में जो मिट्टी या सुवर्ण नामक तत्त्व कायम रहता है वही अनेक भिन्न-भिन्न ग्राकारों में स्थिर रहनेवाला तत्त्व द्रव्य कहलाता है। द्रव्य शब्द की यह व्याख्या योगसूत्र के व्यासभाष्य में (३.१३) भी ज्यें की स्वें है श्रीर मीमांसक कुमारिल ने भी वही (श्लाकवार वनर श्लोर २१-२२ ) व्याख्या ली है। पत्रकाल ने दूसरी जगह ( पात्र 20 महा॰ ४. १. ३; ५ १. ११६ ) गुण समुदाय या गुण सन्द्राव की द्रव्य कहा है। यह व्याख्या बैद्धि प्रक्रिया में विशेष सङ्गत है। जुदे-जुदे गुणों के प्रादुर्भाव होते रहने पर भी श्रर्थात् जैन परिभाषा के अनुमार पर्यायों के नवनवीत्पाद होते रहने पर भी जिसके मौलिकत्व का नाश नहीं होता वह द्रव्य ऐसी भी संचिप्त व्याख्या पतः जिल के महाभाष्य ( ५. १. ११६ ) में है। महाभाष्यप्रसिद्ध और बाद के व्यासभाष्य, श्लोकवातिक प्रादि में समर्थित द्रव्य शब्द की 25 उक्त सभी व्याख्याएँ जैन परम्परा में उमास्वाति के सूत्र **धीर भाष्य में** ( ५. २६, ३०, ३७ ) सबसे पहिलो संग्रहीत देखी जाती हैं। जिनभद्र चमाश्रमण ने तो (विशेषा । गा० २८) अपने भाष्य में अपने समय तक प्रचलित सभी व्याख्याओं का संग्रह करके द्रव्य शब्द का निर्वचन बतलाया है।

सकतङ्क के (लघी॰ २.१) ही शब्दों में विषय का स्वरूप बतलाते हुए आ० हेमचन्द्र 30 ने द्रव्य शब्द का प्रयोग करके उसका आगमप्रसिद्ध और व्याकरण तथा दर्शनान्तरसम्मत ध्रुवभाव (शाश्वत, स्थिर) अर्थ ही बतलाया है। ऐसा अर्थ बतलाते समय उसकी जो व्युत्पत्ति दिखाई है वह कृत् प्रकरणानुसारी अर्थात् हु धातु + य प्रत्यय जनित है।

प्रमाणविषय के स्वरूपकथन में द्रव्य के साथ पर्यायशब्द का भी प्रयोग है। संस्कृत, प्राकृत, पाली जैसी शास्त्रोय भाषाओं में वह शब्द बहुत पुराना और प्रसिद्ध है पर जैन दर्शन में उसका जो पारिमापिक अर्थ है वह अर्थ अन्य दर्शनों में नहीं देखा जाता। उत्पाद-विनाशशाली या आविर्भाव-तिराभाववाले जो धर्म, जो विशेष या जो अवस्थाएँ द्रव्यगत होती हैं वे ही पर्याय या परिगाम के नाम में जैन दर्शन में प्रसिद्ध हैं जिनके वास्ते न्याय-वैशेषिक आदि दर्शनों में गुग शब्द प्रयुक्त होता है। गुग, किया आदि सभी द्रव्यगत धर्मों के अर्थ में आ० हेमचन्द्र ने पर्यायशब्द का प्रयोग किया है पर गुग तथा पर्याय शब्द के बारे में जैन दर्शन का इतिहास खास ज्ञातव्य है।

भगवती आदि प्राचीनतर आगमों में गुण और पर्याय दोनें। शब्द देखे जाते हैं। 10 उत्तराध्ययन ( २८. १३ ) में उनका भ्रार्थभेद स्पष्ट है। कुन्दकुन्द, उमास्वाति (तस्वार्थ० ५. ३७) बीर पुज्यपाद ने भी उसी अर्थभेद का कथन एवं समर्थन किया है। विद्यानन्द ने भी अपने तर्कवाद से उसी भेद का समर्थन किया है पर विद्यानन्द के पूर्ववर्ती अकलडू ने गुण और पर्याय के अर्थी का भेदाभेद बतलाया है जिसका अनुकरण अमृतचन्द्र ने भी किया है और वैसा ही भेदाभेद समर्थन तत्त्वार्थभाष्य की टीका में सिद्धसेन ने भी किया है। 15 इस बारे में सिद्धसेन दिवाकर का एक नया प्रस्थान जैन तत्त्वज्ञान में शुरू होता है जिसमें गुग और पर्याय दोनों शब्दों की कंवल एकार्थक ही स्थापित किया है और कहा है कि वे दोनों शब्द पर्याय मात्र हैं। दिवाकर की श्रभेद समर्थक यक्ति यह है कि आगमी में गुगुपद का यदि पर्याय पद से भिन्न श्रर्थ श्रभिप्रेत होता ता जैसे भगवान ने द्रव्यार्थिक श्रीर पर्यायार्थिक दो प्रकार से देशना की है वैसे वे तीसरी गुणार्थिक देशना भी करते। जान पडता है इसी 20 युक्ति का असर हरिभद्र पर पड़ा जिससे उसने भी अभेदवाद ही मान्य रक्खा। यद्यपि देवसूरि ने गुण श्रीर पर्याय दोनों के श्रर्थभंद बतलाने की चेष्टा की (प्रमाणन प. अ, क) है फिर भी जान पड़ता है उनके दिल पर भी अभेद का ही प्रभाव है। आठ हेमचन्द्र ने तो विषयलक्षण सूत्र में गुणपद को स्थान ही नहीं दिया और न गुण-पर्याय शब्दों के अर्थ-विषयक भेदाभेद की चर्चा ही की। इससे आ० हेमचन्द्र का इस बारे में मन्तव्य स्पष्ट हो 25 जाता है कि वे भी अभेद के ही समर्थक हैं। उपाध्याय यशोविजयजी ने भी इसी अभेद प्रभाको स्थापित किया है। इस विस्तृत इतिहास से इतना कहा जा सकता है कि आगम जैसे प्राचीन युग में गुण-पर्याय दोनों शब्द प्रयुक्त होते रहे होंगे। तर्कयुग के आरम्भ और विकास के साथ ही साथ उनके अर्थविषयक भेदः अभेद की चर्चा शुरू हुई और आगे बढ़ी। फलस्वरूप भिन्न-भिन्न आचार्यों ने इस विषय में अपना भिन्न-भिन्न दृष्टिबिन्दु प्रकट किया 30 स्पीर स्थापित भी किया $^{\circ}$ ।

इस प्रसङ्ग में गुगा भीर पर्याय शब्द के श्रर्थविषयक पारस्परिक भेदाभेद की तरह पर्याय-गुगा भीर द्रव्य इन दोनों के पारस्परिक भेदाभेद विषयक चर्चा का दार्शनिक इतिहास

१ इस'विषय के सभी प्रमाण के लिए देखो सन्मतिटी० पृ० ६३१. टि० छ।

जानने योग्य है। न्याय-वैशेषिक भादि दर्शन भेदवादी होने से प्रथम से ही आज तक गुरा, कर्म आदि का द्रव्य से भेद मानते हैं। अभेदवादी सांख्य, वेदान्तादि उनका द्रव्य से अभेद मानते आये हैं। ये भेदाभेद के पत्त बहुत पुराने हैं क्यों कि ख़ुद महाभाष्यकार पत्ति इस बारे में मनोरत्तक भीर विशद चर्चा शुरू करते हैं। वे प्रश्न उठाते हैं कि द्रव्य, शब्द, स्पर्श आदि गुर्गों से अन्य है या अनन्य ?। दोनी पत्तों को स्पष्ट करके फिर वे अन्त 5 में भेदपत्त का समर्थन करते हैं?।

जानने योग्य खास बात तो यह है कि गुण-द्रव्य या गुण-पर्याय के जिस भेदाभेद की स्थापना एवं समर्थन के वास्ते सिद्धसेन, समन्तभद्र ऋादि जैन तार्किकों ने भ्रपनी कृतियों में खासा पुरुषार्थ किया है उसी भेदाभेदवाद का समर्थन मीमांस कथुरीण कुमारिल ने भी बड़ी स्पष्टता एवं तर्कवाद से किया है —श्लोकवाल आकृत श्लोल ४-६४; वन श्लोल २१-८०।

म्रा० हेमचन्द्र को द्रव्य-पर्याय का पारस्परिक भेदाभेद बाद ही सम्मत है जैसा मन्य जैनाचार्यों को।

पृ० २५. पं० १. 'पूर्वोत्तरिववत्त' -तुलना-"परापरिववर्त्तव्यापिद्रव्यमूर्ध्वता मृदिव स्थासादिख् ।''--परी० ४. ५ । प्रमाणन० ५. ५ ।

पृ० २५ पं० ८ 'दे हिं'-व्याख्या "द्वाभ्यामिष द्रव्यार्थिकवर्यायार्थिकनयाभ्याः प्रणीतं 15 शास्त्रम् चल्रकेन वैशेषिकशास्त्रप्रश्चत्रा द्रव्यगुणादेः पदार्थषट्कस्य नित्यानित्यैकान्तरूपस्य तत्र प्रतिपादनात्... ततश्चैतत् शास्त्रं तथापि मिथ्यात्वम् तत्प्रदर्शितपदार्थषट्कस्य प्रमाणवाधित-त्वात्... सं सिनस्य इत्यादिना गाथापश्चार्द्धेन हेतुमाह—यस्मात् स्वविषयप्रधानताव्यव-स्थिताऽन्योन्यनिरपेचोभयनयाश्रितं तत्, अन्योन्यनिरपेचनयाश्रितत्वस्य मिथ्यात्वादिनाऽविना-भृतत्वात्।"—सन्मतिटी० पृ० ६५६. ७०४।

ए० २५. पं० २४. 'तत्र न द्रव्येंकरूपों'-भारतीय दर्शनों में केवल नित्यत्व, केवल श्रनित्यत्व, नित्यानित्य-अभय, श्रीर परिशामिनित्यत्व इन चारों वादों के मूल भगवान महावीर स्रोर बुद्ध के पहिले भी देखे जाते हैं पर इन वादों की विशेष स्पष्ट स्थापना श्रीर उस स्थापना

१ "कि पुनर्द व्यं के पुनर्गुणाः। शब्दस्पर्शक्षपरसगन्धा गुणास्ततोऽन्यद् द्रव्यम्। किं पुनरन्यच्छ्रव्दादिभ्या द्रव्यमाहोस्विदनन्यत्। गुणस्यायं भावात् द्रव्ये शब्दिनवेशां कुर्वन् ख्यापयत्यन्यच्छ्रव्दादिभ्यां द्रव्यमाति। श्रानन्यच्छ्रव्दादिभ्यो द्रव्यम्। न सन्यदुपलभ्यते। पशोः लल्विष विशिष्ततस्य।पर्णशते न्यस्तस्य नान्यच्छ्रव्दादिभ्य उपलभ्यते। श्रान्यच्छ्रव्दादिभ्यो द्रव्यम्। तत् त्वनुमानगभ्यम्। तद्यथा।
श्रोषधिवनस्पतीनां वृद्धिहासौ। ज्योतिषां गतिरिति। कोसावनुमानः। इह समाने वर्ध्मणि परिणाहे च
अन्यनुलाग्रं भवित लोहस्य श्रान्यत् कार्पासानां यत्कृतो विशेषस्तद् द्रव्यम्। तथा कश्चिदेकेनैव प्रहारेण व्यपवर्ग करोति कश्चित् द्वाभ्यामिष न करोति। यत्कृतो विशेषस्तद् द्रव्यम्। श्रायवा यस्य गुणान्तरेष्विष
प्रादुर्भवत्य तत्त्वं न विहन्यते तद् द्रव्यम्। किं पुनस्तत्त्वम्। तद्भावस्तत्त्वम्। तद्या। आमलकादीनां
कलानां रक्तादयः पीतादयश्च गुणाः प्रादुर्भवन्ति। श्रामलकं बदरिमत्येव भवित। श्रान्वर्थे खलु निर्वचनं
गुण्यद्वावो द्रव्यमिति।"—पात् महा० ४. १. ११६।

के अनुकूल युक्तिवाद का पता, उस पुराने समय के साहित्य में नहीं चलता। बुद ने प्राचीन अनित्यत्व की भावना के उत्पर इतना ज़ोर दिया कि जिससे आगे जाकर कमशः दी परिशाम दर्शन जेत्र में प्रकट हुए। एक तो यह कि अन्य सभी वाद उस अनित्यत्व अर्थात् चिश्वकत्ववाद के विरुद्ध कमर कसकर खड़े हुए और सभी ने अपना स्थापन अपने उन्न से करते हुए चीएकत्व के निरास का प्रवल प्रयन्न किया। दूसरा परिशाम यह आया कि खुद बैद्धि परम्परा में चिश्वकत्ववाद जो मूल में वैराग्यपेषक भावनाक्ष्म होने से एक नैतिक या चारित्रीय वस्तुस्वक्ष्म था उसने तत्त्वज्ञान का पूरा व्यापकक्ष्म धारण किया। और वह उसके समर्थक तथा विरोधियों की दृष्टि में अन्य तात्त्विक विषयों की तरह तात्त्विकरूप से ही चिन्ता का विषय बन गया।

वृद्ध, महावीर के समय से खेकर अनेक शताब्दियों तक के दार्शनिक साहित्य में हम देखते हैं कि प्रत्येक बाद की सत्यता की कसीटी एकमात्र बन्धमीच-व्यवस्था और कर्म-फल के कर्त्य भोक्तृत्व की व्यवस्था रही है? । केवल अनित्यत्ववादी बौद्धों की अपने पच्च की यथार्थता के बारे में दलील यही रही कि आत्मा आदि को केवल नित्य मानने से न तो बन्ध-मोच्च की व्यवस्था ही घट सकती है और न कर्म-फल के कर्त्य त्व-मोक्तृत्व का सामानाधि
15 करण्य ही। केवल नित्यत्ववादी औपनिषद आदि दार्शनिकों (अ० शक्क्ष्मा० २.२.१६) की भी बौद्ध बाद के विरुद्ध यही दलील रही। परिणामिनित्यत्ववादी जैनदर्शन ने भी केवल नित्यत्व और केवल अनित्यत्व वाद के विरुद्ध यही कहा कि आत्मा केवल नित्य या केवल अनित्य-मात्र हो तो संसार-मोच्च की व्यवस्था, कर्म के कर्ता को ही कर्मफल मिलने की व्यवस्था, मोच्चोपाय रूप से दान आदि शुभ कर्म का विधान और दीचा आदि का उपादान 20 ये सब घट नहीं सकते?।

भारतीय दर्शनों की तास्विक चिन्ता का उत्थान ग्रीर खास कर उसका पोषण एवं विकास कर्मसिद्धान्त एवं संसारनिवृत्ति तथा मोचप्राप्ति की भावना में से फलित हुआ है। इससे शुरू में यह स्वाभाविक था कि हर एक दर्शन अपने वाद की यथार्थता में ग्रीर दूसरे दर्शनों को वाद की अथथार्थता में उन्हीं कर्मसिद्धान्त आदि की दुहाई देवें। पर जैसे-जैसे अध्यात्ममूलक इस दार्शनिक चेत्र में तर्कवाद का प्रवेश अधिकाधिक होने लगा भीर वह कमश: यहाँ तक बढ़ा कि शुद्ध तर्कवाद के सामने आध्यात्मिकवाद एक तरह से गीण सा हो गया तब कंवन नित्यत्वादि उक्त वादों की सत्यता की कसीटो भी अन्य हो गई। वर्क ने कहा कि जो अर्थकियाकारी है वही वस्तु सत्त हो सकती है दूसरी नहीं। अर्थकिया-

१ ''तदेवं सत्त्वमेदे कृतहानमकृतास्यागमः प्रमुख्यतं -सति च सत्त्वीत्यादे सत्त्वनिरोधे च अकर्मनिमित्तः सत्त्वसर्गः प्राप्नोति तत्र मुक्त्यर्थो ब्रह्मचर्यवासो न स्वात् ।''-स्यायभा० ३ १. ४।

२ "दव्वद्वियस्स जा चेव कुण्इ सो चेव वयए शियमा। श्रग्शो करेइ श्रग्शो परिभुं जह पजयग्-यस्स ॥"-सन्मति० १. ४२। "न बन्धमोची च्यिकैकसंस्थी न संवृतिः सापि मृपास्वभावा। मुख्यादते गीग्यविधिन दृष्टो विभ्रान्तदृष्टिस्तव दृष्टितोऽन्या॥"-युक्त्य०का० १४।

कारित्व की इस तार्किक कसीटी का श्रेय जहाँ तक ज्ञात है, बौद्ध परम्परा को है। इससे यह स्वाभाविक है कि बौद्ध दार्शनिक चिक्कत्व के पच में उस कसीटी का उपयोग करें ग्रीर दूसरे वादों के विरुद्ध। हम देखते हैं कि हुआ भी ऐसा ही। बौद्धों ने कहा कि जो चिक्क नहीं वह अर्थिकयाकारी हो नहीं सकता ग्रीर जो अर्थिकयाकारी नहीं वह सन् प्रार्थात पारमार्थिक हो नहीं सकता—ऐसी व्याप्ति निर्मित करके उन्होंने केवलनित्यपच में ग्रथ- कियाकारित्व का असंभव दिखाने के वास्ते कम भीर योगपद्य का जिल्ल विकल्पजाल रचा भीर उस विकल्पजाल से अन्त में सिद्ध किया कि केवल नित्य पदार्थ अर्थिकया कर ही नहीं सकता अत्त विकल्पजाल से अन्त में सिद्ध किया कि केवल नित्य पदार्थ अर्थिकया कर ही नहीं सकता अत्त विकल्पजाल से अन्त में सिद्ध किया कि केवल नित्य पदार्थ अर्थिकया कर ही नहीं सकता अत्त विकल्पजाल से अन्त में सिद्ध किया कि केवल नित्य पदार्थ अर्थिकया कर ही नहीं सकता वाद (तक्ष्य का॰ ३६४) की तरह जैनदर्शनसम्मत परिण्यामिनित्यत्ववाद ग्रर्थात् द्रव्य-पर्यायात्मकवाद या एक वस्तु की द्रिक्प माननेवाले वाद के निरास में भी उसी ग्री कियाकारित्व की कसौटी का उपयोग किया—तक्त्वसं॰ का॰ १७३८। उन्होंने कहा कि एक ही पदार्थ सत् असत्त उसले नहीं बन सकता। क्योंकि एक ही पदार्थ अर्थिकया का करनेवाला श्रीर नहीं करनेवाला कैसे कहा जा सकता है १। इस तरह बौद्धों के प्रतिवादी दर्शन वीदिक श्रीर जैन दी विभाग में बँट जाते हैं।

वैदिक परंपरा में से, जहाँ तक मालूम है, सबसे पहिले वाचस्पति मिन्न श्रीर जयन्त  $^{15}$ ने उस बै। द्वीद्वाद्वावित अर्थिकियाकारित्व की कसीटी का प्रतिवाद किया। यद्यपि वाचस्पति श्रीर जयन्त दोनों का लच्य एक ही है श्रीर वह यह कि श्रचािशक एवं नित्य वस्तु सिद्ध करना, ते। भी उन्होंने अर्थिकियाकारित्व जिसे बौद्धों ने केवलनित्यपत्त में असम्भव बतलाया था उसका बौद्ध-सम्मत चिषाकपच में असम्भव बतलाते हुए भिन्न-भिन्न विचारसरणी का अतु-सरण किया है। वाचस्पति ने सापेत्तत्व-ग्रनपेत्तत्व का विकल्प करके त्रिणिक में भ्रथिकया- 15कारित्व का असम्भव साबित किया (ताल्ययं ० पृ० ५५४-६। न्यायकशिका पृ० १३०-६) तेर जयन्त ने बैाद्ध स्वीकृत क्रमयौगपद्य के विकल्पजाल को ही लेकर बैाद्धवाद का खण्डन किया-न्यायम० १० ४५३, ४६४। भदन्त योगसेन ने भी जिनका पूर्वपन्ती रूप से निर्देश कमलु-शील ने तत्त्वसंप्रहपश्जिका में किया है, बैाद्ध-सम्मत चुश्चिकत्ववाद के विरुद्ध जी विकल्पजाल रचा है उसमें भी बैद्धिस्वीकृत क्रमयीगपद्मविकल्पचक को ही बैद्धों के विरुद्ध चलाया है- 20 तरवसं का • ४२८ से । यद्यपि भदन्त विशेषण होने से योगसंन के बैद्धि होने की सम्भावना की जाती है तथापि जहाँ तक बैद्धि परंपरा में नित्यत्व-स्थिरवाद पोषक पत्त के अस्तित्व का प्रामाणिक पता न चले तब तक यही कल्पना ठीक होगी कि शायद वह जैन, आजीवक या सांख्यपरिवाजक हो। जो कुछ हो यह ते। निश्चित ही है कि बैद्धों की अर्थिकियाकारित्व वाली तार्किक कसीटी की लेकर ही बैद्धिसम्मत क्षणिकत्ववाद का खण्डन नित्यवादी वैदिक 25 विद्वानों ने किया।

चिशकत्ववाद के दूसरे प्रवल प्रविवादी जैन रहे। उन्होंने भी तर्कयुग में चिश-कत्व का निरास उसी अधिक्रियाकारित्ववाली वैद्धोद्भावित तार्किक कसौदो की लेकर ही ृ िकया। जहाँ तक मालूम है जैन परंपरा में सबसे पहिले इस कसोटी के द्वारा चिश्वकत्व का निरास करनेवाले अकलङ्क? हैं। उन्होंने उस कसोटी के द्वारा वैदिकसम्मत कंवल नित्यत्ववाद का खण्डन तो वैसे ही किया जैसा बैद्धों ने। और उसी कसोटी के द्वारा चिश्वकत्व वाद का खण्डन भी वैसे ही किया जैसा भदन्त योगसेन और जयन्त ने किया है। यह बात स्मरण रखने योग्य है कि नित्यत्व या चिश्वकत्वादि वादों के खण्डन-मण्डन में विविध विकल्प के साथ अर्थकियाकारित्व की कसोटी का प्रवेश तर्कयुग में हुआ तब भी उक्त वादों के खण्डन-मण्डन में काम लाई गई प्राचीन बन्धमोच्चन्यवस्था आदि कसीटी का उपयोग विलकुल शून्य नहीं हुआ, वह गीणमात्र अवश्य हो गया।

एक ही वस्तु की द्रव्य-पर्यायहप से या सदसद् एवं नित्यानित्यादि रूप से जैन 10 एवं जैमिनीय ग्रादि दर्शनसम्मत द्विरूपता का वैद्धिां ने जो खण्डन किया। तस्वसंक काक २२२, २११, ३१२. ), उसका जवाब बैद्धों की ही विकल्पजालजटिल ग्रर्थिकयाकारित्ववाली - दलील से देना ग्रकलङ्क ग्रादि जैनाचार्यों ने शुरू किया जिसका श्रनुसरण पिछलं सभी जैन तार्किकों ने किया है। ग्राव हेमचन्द्र भी उसी मार्ग का ग्रवलम्बन करके इस जगह पहिले केवलनित्यत्ववाद का खण्डन बैद्धों के ही शब्दों में करते हैं श्रीर केवलचित्यत्ववाद का विवर्शन-सम्मत द्रव्यपर्यायवाद के समर्थन के वास्ते उसी कसीटी का उपयोग करके कहते हैं कि भ्रथिकियाकारित्व जैनवाद पत्त में ही घट सकता है।

प्र० २५ पं० २७. 'समर्थोऽपि' -तुलना-भामती २.२.२६ ।

पृ० २६. पं० २०. 'पर्यायेकान्त'-तुलना-तत्त्वमं का० ४२८-४३४ ।

बैद्धिसम्मत चिवानवाद का विरोध सभी वैदिक दर्शनों और जैनदर्शन नं भी किया है। उन्होंने किसी न किसी प्रकार से स्थिरत्व सिद्ध करने के वास्ते बैद्धिसम्मत सन्तान पद के अर्थ की यथार्थ समालोचना की हैं। जैनदर्शन की चायवाद इष्ट होने पर भी बैद्धिदर्शन की तरह केवल काल्पनिक सन्तान इष्ट नहीं है। वह दी या अधिक चायों के बीच एक वास्तविक

१ " अर्थिकया न युज्येत नित्यव्यागिकपच्योः । कमाकमाभ्यां भावानां सा लच्च्यतया मता ॥"- स्टची० २. १।

स्थिर भ्रन्वयोश को मानता है (तत्त्वार्य० ५. २६), जिसे बैाद्धदर्शन नहीं मानता, सन्तान के खण्डन के विषय में भ्रा० हेमचन्द्र ने सन्तानखण्डनकारी पूर्ववर्ती वैदिक भ्रीर जैन परंपरा का भ्रतुसरण किया है?।

पृ २. पं १७. 'सत्तायागात्'-तुलना-लघो०४.१०। अन्यया० ७ ८।

पृ० २८ पं० २ 'न चासी'-एक ही वस्तु की यथासम्भव भनेक दृष्टियों से विचारना र्य श्रीर तद्तुसार उसका प्रतिपादन करना यह अनेकान्तदृष्टि या अनेकान्तवाद है। इस भाव के सूचक अनेकान्तवाद, स्याद्वाद, विभज्यवाद आदि शब्द प्रसिद्ध हैं। ये शब्द बुद्ध-महावीर के समकालीन और उनके कुछ पूर्ववर्ती साहित्य तक में संस्कृत-प्राकृत भाषाओं में करीब-करीब उसी भाव में प्रयुक्त पाये जाते हैं? । भगवान् महावीर कं समकालीन बैद्ध धीर वैदिक दर्शनों में तथा उनके कुछ पूर्ववर्ती वैदिक दर्शनों तक में हम देखते हैं कि वे दर्शन 10अपने अपने अभिमत सिद्धान्त का कंवल एक ही दृष्टि से विचार नहीं करते. वे भी-यथा-सम्भव विविध दृष्टियों से अपने-अपने सिद्धान्त का खापन करते हैं । ऐसी दशा में यह प्रश्न होना म्वाभाविक है कि भगवान् महावीर जैसे आध्यात्मिक धौर गम्भीर पुरुष ने अपने ही की ध्रनेकान्तवादी या विभव्यवादी कैसे कहा १। अथवा यो कहिए कि जैनदर्शन ही अनेकान्त-वादी या विभज्यवादी कैसे समभा जाने लगा ?। इसका खुलासा यह जान पड़ता है कि 15 बेशक प्रसिद्ध वैदिक बैद्ध आदि दर्शनों में भी तत्त्व का चिन्तन अनेक दृष्टियों से होता था फिर भी महावीर का यह दृढ मन्तव्य था श्रीर सच भी था कि बैद्धि सिद्धान्त में तात्त्विक रूप से चिंगिकत्व की ही स्थान है उसमें नित्यत्व उपचरित और श्रवास्तविकरूप से माना जाता है। इसी तरह श्रीपनिषदादि सिद्धान्तें में श्रात्मा श्रादि तात्त्विकरूप से नित्य ही हैं, श्रनिखत्व या परिग्राममात्र श्रीपचारिक या अवास्तविकरूप से माना जाता है, जब कि महावीर ब्रात्मा 20 म्रादि पदार्थों की तात्त्विकरूप से नित्य-म्रनित्य उभय स्वरूप मानकर उभय ग्रंश की समान रूप से वास्तविक ही बतलाते थे। बहुत सम्भव है इसी दृष्टिभेद की लेकर भगवान महावीर ने अपने दर्शन की अनेकान्त कहा और औरों की एकान्त। महावीर के उपदिष्ट प्राचीन उप-देशों में हम देखते हैं कि चात्मा, लोक चादि के सम्बन्ध में उनकी द्रव्यास्तिक-पर्यायास्तिक तथा शाश्वत-अशाश्वत दोनों दृष्टियाँ समप्रधान $^{\vee}$  हैं: कोई एक वास्तविक और दूसरी अवास्तविक  $^{25}$ नहीं है। यही कारण है कि इसके बाद के आज तक के जैन विचारविकास में इस बारे में कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता। जान पड़ता है किसी एक तत्त्व की निरूपक विविध टब्टियों के समप्रधान्य और वर्गीकरण की श्रोर भगवान महावीर का खास भूकाव था इसी कारण

१ न्यायम० पृ० ४६४। अष्टरा० श्रप्टस० पृ० १६४।

२ सुत्रकृ० १. १४. १६-२२। मजिसम० २. ४. ६।

३ महावग्ग ३. ६. ४. ८ । <sup>५</sup>एकं सिंद्रप्रा यहुषा वदन्ति"—ऋग्वेद् ऋष्ठ० २. ऋ० ३. व० २३. मं० ४६ ।

ध भग० श० १. उ० ३; श० ६. उ० ३३।

उनके उपदेशों में नय निचेप? ग्रादि रूप से दृष्टियों का विभाजन ग्रीर संग्रह पाया जाता है, चाहे वह प्राचीन ढड़ा से ही क्यों न हो, जैसा कि जैनेतर दर्शन साहित्य में नहीं है भीर जिसके ग्राधार पर उत्तरकालीन जैन साहित्य में नयवाद, ग्रानेकान्तवाद नामक स्वतन्त्र साहित्य का प्रकार हो विकसित हुआ।

5 प्राचीन जैन श्रागमों के देखने से जान पड़ता है कि उन दिनों श्रारमा, लोक (भग० श० २. उ० १; श० ६. उ० ३३; श० १२. उ० १०.) श्रादि तास्विक पदार्थ ही नय या श्रानेकान्त की विचारसरणों के मुख्यतया विषय रहे श्राचार नहीं। बैद्ध शाखों के देखने से जान पड़ता है कि बुद्ध की अनेकान्त दृष्टि मध्यमप्रतिपदारूप से (संयुत्त० ५५. २. २.) मुख्यतया श्राचार विषयक ही थी (मिल्किम० १. १. ३.)। यद्यपि उत्तरकालीन जैनसाहित्यरें में अनेकान्त दृष्टि का उपयोग श्राहिमा, सत्य श्रादि श्राचार के विषय में भी हुश्रा है तथापि श्राज तक के नयवाद एवं श्रानेकान्तवाद विषयक प्रन्थों में उसकी मूल प्रकृति का स्पष्टदर्शन होता है क्योंकि नित्यत्व, श्रानित्यत्व, एकत्व, ध्रानेकत्व, सामान्य, विशेष, श्रामिलाप्यत्व, ध्रानिकाल्यत्व, प्रकृति का स्पष्टदर्शन लाप्यत्व इत्यादि तात्त्विक चिन्तन में ही वह वाद समाप्त हो जाता है। श्रानेकान्त दृष्टि से एक वस्तु को नित्यानित्य श्रादि द्विरूप माननेवाले कंवल जैन ही नहीं बित्क मीमांसक श्रीर सांख्य श्रादि भी थे। श्रीर प्रतिवादी बैद्ध श्रादि स्याद्वाद का खण्डन करते समय जैनों के साथ-साथ मीमांसक, सांख्य श्रादि के भी तात्त्वक मन्तव्य का खण्डन करते थे। फिर भी

१ ''णामं दवणा दिवये खित्तं काले य। वयणमावे य एसा ऋगुक्रोगस्य उ णिक्खेवो होई सत्तिविही।।'' श्राव० नि० १३२। ''गोगमसंगहववहाग्उज्जुमुए चेव हेाड् बाद्धव्वे। मह् यसमिमिरूढे एवंसूए य मृलण्या।।''-श्राव० नि० गा० ७४४। स्था० ७।

२ "न य घायउ ति हिंसो नाघायंतो ति निच्छियमहिंसा । न विरलजीवमहिंसा न य जीवघण् ति तो हिंसो ॥ श्रहणंतो ति हु हिंसो दुटुत्तण्ञो मओ अहिमरा व्य ॥ वाहिंता न वि हिंसो मुद्धत्तण्ञो जहा विज्जो ॥ श्रमुभो जो परिणामो सा हिंसा से। उ वाहिरिनिमत्तं । को वि श्रवेकलेज्ज न वा जम्हाऽणेगंतियं बन्मं ॥"-विशेषा० गा० १७६३, १७६४, १७६६ । श्राप्तमी० का० ६२-६५ । पुरुषार्थ० का० ४४-५८ । " न चैवं जैनप्रक्रियाविदो वदन्ति तै: जुद्रमहत्सत्त्ववधसाहश्यवेसाहश्ययोरनेकान्तस्यैवाभ्युपगमात् । तदुक्तं स्वकृतांगे-जे केह खुद्दगा पाणा अनुवा सन्ति महालया । मरिसं तेहि वेरन्ति असरिसन्ति य णो वए ॥ एतेहिं दोहिं ठाणेहिं वयहारो श विज्जई । एतेहिं दोहिं ठाणेहिं श्रशायारं तु जाखए । . "- इत्यादि-यशोवि० धर्मपरी० पृ० १८३ से ।

३ "तस्मादुभयहानेन व्याहत्यतुगमात्मकः। पुरुषोऽभ्युपगन्तव्यः कुरहलादिषु सर्पवत्॥ न चाव-स्थान्नरात्पादे पूर्वाऽत्यन्तं विनश्यति । उत्तरानुगुण्त्वात्तु सामान्यात्मनि लीयते ॥"-स्रोकवा० आत्म० स्थान्नरात्पादे पूर्वाऽत्यन्तं विनश्यति । उत्तरानुगुण्त्वात्तु सामान्यात्मनि लीयते ॥"-स्रोकवा० आत्म० स्था० २८, ३०। "एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलज्ञ्णावस्थापरिणामा व्याख्याताः॥"-योगस्० ३. १३। योगभा० ३. १३। पात० महा० पृ० ४८। भर्तृपपञ्च जो वेदान्ती था उसका मत अनेकान्त नाम से प्रसिद्ध था क्योंकि वह भेदाभेद व शानकर्मसमुचयवादी रहा-श्राच्युन वर्ष ३. श्रं० ४. पृ० ८-११।

४ ''कल्पनारचितस्यैव वैचित्र्यस्यापवर्णाने । के। नामातिशयः प्रोक्तो विप्रनिर्गन्यकापिलैः ॥"तस्वसं० का० १७९६ ।

शक्करादि जैसे दार्शनिक । भी जैनों को ही स्याद्वाही समभते व कहते हैं, मीमांसक सांख्य आदि को नहीं। इसका सबब यह जान पढ़ता है कि एक तो जैनदर्शन में स्याद्वाद-स्थापन विषयक जितना भीर जैसा प्रचुर साहित्य बना वैसा मीमांसक, सांख्यादि दर्शन में नहीं है। भीर दूसरा सबब यह है कि सांख्य, येगा आदि दर्शनों में आत्मा जो तत्त्वज्ञान का मुख्य चिन्त्य विषय है उसकी छोड़कर ही प्रकृति, परमाणु आदि में नित्यानित्यत्व का चिन्तन िक्या है, जब कि जैनदर्शन में जड़ की तरह चेतन में भी तुल्यरूप से नित्यानित्यत्वादि का समर्थन किया है।

जान पडता है जैनेतर तार्किकों ने जो अनेकान्तवाद का खंडन शुरू किया वह उस बाद के जैन आचार्यों के द्वारा प्राकृत धागमी में से संस्कृतक्ष में अवतीर्थ होने के बाद ही। श्रीर यह भी जान पडता है कि श्रनेकान्तवाद के खण्डन करनेवाले जैनेतर तार्किकों में सबसे 10पहिले बीद्ध ही रहे हैं । बौद्ध विद्वानों के द्वारा किये गये अनेकान्त का खण्डन देखकर ही वैदिक विद्वान् उस खण्डन की श्रीर विशेष श्रयसर हुए। ब्रह्मसूत्रगत श्रनेकान्तवाद का खण्डन यदि सचमुच भ्रसल में जैनदर्शन को ही लच्य में रखकर किया गया है तो भी वह खण्डन बीद्धकृत किसी खण्डन के बाद ती का होना चाहिए। यह भी हो सकता है कि असल में ब्रह्मसूत्रगत अनेकान्त का खण्डन जैनदर्शन की लच्य में रखकर न किया गया हो पर भ $au^{-15}$ प्रपश्च जैसे वेदान्त तथा सांख्य-मीमांसक ग्रादि की लुक्य में रखकर किया गया हो। बेशक ब्रह्मसूत्र के उपलब्ध भाष्यों में शाङ्करभाष्य ही प्राचीन है श्रीर उसमें जैनदर्शन को ही प्रतिपत्ती समभक्तर उस अनेकान्तवाद के खण्डन का अर्थ शङ्कराचार्य ने सगाया है। शङ्कराचार्य के बारे में यह कहना द:साहस मालूम होता है कि वे मीमांसक क्रमारिल प्रतिपादित अनेकान्त की या सांख्य सिद्धान्त की अनेकान्तारमकता को जानते न थे। यदि यह कल्पना ठीक है तो फिर 20 प्रश्न होता है कि शङ्कराचार्य ने ब्रह्मसूत्रगत भनेकान्त के खण्डन की केवल जैन प्रक्रियाप्रसिद्ध भ्रनेकान्त, सप्तभङ्गो भ्रादि के खण्डन कं द्वारा ही कैसे घटाया ?। इसका ख़ुलासा यह जान पड़ता है कि जैसे अनेकान्तस्थापन विषयक स्वतन्त्र प्रन्थ जैनसाहित्य में बने श्रीर थे वैसे मीमांसा श्रीर सांख्य दर्शन में न बने श्रीर न थे। उनमें प्रसंगात् अनेकान्तपेषक चर्चा पाई जाती थीं। अतएव अनेकान्त, सप्तभङ्गी आदि के समर्थक स्वतन्त्र जैन-प्रनथों के दिष्टगोचर  $^{25}$ होने के कारण शहराचार्य ने केवल जैनमत रूप से ही भ्रनेकान्त का खण्डन किया। हेतुबिन्दु के टीकाकार अर्चट ने भी मुख्यतया जैनमत रूप से अनेकान्तवाद का खण्डन४ किया है उसका भी तात्पर्य वही हो सकता है।

१ "श्रथ विवसनमतं निरस्यते ( ब्र॰ शाङ्करभा॰ २.२.३३)-नैकस्मिन्नसम्भवात्" ब्रह्मसू० २.२.३३ से।

२ "न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुपः"-सांख्यका० ३। योगभा० १. २।

३ ''सर्वस्योभयरूपत्वे तिद्वशेषनिराकृतेः । चोदितो दिघ खादेति किसुष्ट्रं नाभिधावति ॥''— इत्यादि—प्रमाण्**वा० १. १८३-४**।

४ हेतुबि॰ टी॰ पु॰ १०४-१०७।

मामान्यक्रप से टार्शनिक चेत्र में यह मान्यता रूढ है कि जैनदर्शन ही अनेकान्त-वादी है अतएव जैसे जैनेतर दार्शनिक अपने दर्शनें में लभ्य अनेकान्त विचार की ओर दृष्टि दिये बिना ही अनंकान्त की मात्र जैनवाद समभकर उसका खण्डन करते हैं वेसे ही जैनाचार्य भी इस बाद की सिर्फ अपना ही मानकर उस खण्डन का पूरे ज़ीर से जवाब देते हुए अनेकान्त े का विविधक्ष से स्थापन करते आए हैं जिसके फलस्वरूप जैन साहित्य में नय, सप्तभङ्गी, निचेप अनेकान्तादि समर्थक एक बड़ी स्वतन्त्र अन्थ-राशि बन गई हैं? । अनेकान्त के कपर जैनेतर तार्किकों के द्वारा दिये गये दवगों का उद्धार करते हुए जैनाचार्य ऐसे आठ देवों का बस्तीखर करते हैं। जहाँ तक देखने में भाषा है उन भार देखों में से तीन देखों का स्पष्ट रूप से नामनिर्देश तो शङ्कराचार्यकृत खण्डन (२.२.३३) श्रीर तत्त्वसंग्रहकृत खण्डन 10 (का॰ १७०६) से मिलता है पर उन माठों दोषों का स्पष्ट नामनिर्देश किसी एक जगह या भिन्न भिन्न स्थान में मिलाकर के देखा नहीं जाता। सन्भव है कोई अनेकान्त के खण्डनवाला ऐसा भी प्रन्थ रहा हो जिसमें उन भाठ दोषों का स्पष्ट नामनिर्देश रहा हो। श्रीर यह भी हो सकता है कि ऐसे आठ देखों के अलग-अलग नाम और उनके लक्षण किसी प्रन्थ में श्राये न हों। सिर्फ अनेकान्त खण्डन परायण विचारशैला और भाषा रचना की देखकर 15 इस खण्डन में से अधिक से अधिक फ़िलत होनेवाले आठ देखों के नाम और लचगा जवाब हैने के बाम्ते स्वयं ही अलग छाँटकर जैनाचार्यों ने उनका यक्तिपूर्ण निरसन किया हो। कुमारिल ने भनेकान्त के ऊपर विरोध भीर संशय इन दो दोषों की सम्भावना कर के ही **धनका निवारण किया है। शङ्कराचार्य के खण्डन में** ( ब्र॰ शांकरमा० २, २, ३३ ) मुख्यतया उक्त दो ही दोष फलित होते हैं। शान्तरिचत के खपडन में उक्त दो दोषों के अलावा सङ्कर-20 नामक (तत्त्वसं का १७२२) तीसरे दोष का स्पष्ट निर्देश है।

अनेकान्तवाद के ऊपर प्रतिवादियों के द्वारा दिये गये देशों का उद्धार करनेवाले जैना-वार्थों में ज्यवस्थित और विश्लेषणपूर्वक उन देशों के निवारण करनेवाले सबसे प्रथम अक्लक्क और हरिभद्र ही जान पड़ते हैं?। इनका अनुगमन पिछले सभी जैन विद्वानों ने किया है। आचार्य हेमचन्द्र ने भो उसी मार्ग का अनुसरण करके आठ देशों का उद्धार 25 किया है और स्थाद्वाद को एक पूर्ण और निर्दोष वाद स्थापित किया है।

ग्रसल में स्थात्पद युक्त होने के कारण कंवल सप्तभङ्गी का ही नाम स्थाद्वाद है। व्यवहार, निश्चय, नैगम, संप्रह भ्रादि नय ये सब नयबाद के श्रन्तर्गत हैं। स्थाद्वाद भ्रीर

१ उदाहरणार्थ-सन्मतितर्क, श्राप्तमीमांसा, नयचक्र, तत्त्वार्थराजवा ०-प्रथम अध्याय का ६ठा सूत्र तथा चतुर्था य्याय का श्रान्तिम सूत्र, श्रानेकान्तज्ञयपताका, अनेकान्तप्रवेश, स्याद्वादरत्नाकर-५वाँ, ७वाँ परि० श्रान्ययोगन्यवच्छेदद्वात्रिंशिका, नयप्रदीप, नये।पदेश, नयरहस्य, अनेकान्तन्ययस्या, सप्तभङ्गीतराङ्गणी आदि।

२ प्रमाणसं० लि० पृ० ६४ A।

३ स्त्रोकवा० श्राकृ० ४४; वन० ७६-८०।

४ प्रमाण्सं० (ल० ए० ६४ A। घनेकाज० टी०ए० ३० से। शास्त्रवा० ७. ३४-३८।

नयवाद ये दें। पे एकमात्र भनेकान्त दृष्टि के फलस्वरूप भिभ-भिन्न बाद हैं जो शैली, शब्द-रचना, पृथक्करण भादि में भिन्न होने पर भी अनेकान्तसूचक रूप से अभिन्न ही हैं। जैन शासों की व्याख्या का निसेपात्मक प्रकार भीर द्रव्य, सेत्र, काल, भाव भादिवाला पृथक्करण प्रकार भी अनेकान्त दृष्टि का ही द्योतक है। अनेकान्तवाद यह व्यापक शब्द है, जिसमें स्याद्वाद, नयवाद, निसेपपद्धित भादि सबका समावेश हो जाता है। यद्यपि हिस समाय अनेकान्तवाद और स्याद्वाद दोनों शब्द पर्यायरूप से व्यवहृत देखे जाते हैं तथापि स्याद्वाद असल में भनेकान्तवाद का एक विशेष अंशमात्र है।

पृ० २८. पं० ३. 'विरावादि'- अन्य वादियों के द्वारा अनेकान्त के ऊपर दिये गये देखों का परिहार जैन आचार्यों ने किया है। इस परिहार में परिहत देखों की संख्या के विषय में तथा स्वरूप के विषय में नाना परम्पराएँ हैं। भट्टारक अकलक्क ने संशय, बिरोध, 10 वैयधिकरण्य, उभयदोषप्रसङ्ग, अनवस्था, सङ्कर, अभाव इन देखों का परिगणन किया है। आचार्य हरिभद्र ने (शास्त्रवा० स्वो० का० ५१०-५१८) संख्या का निर्देश बिना किये ही विरोध, अनवस्था, उभय, संशय इन दोखों का स्पष्ट निर्देश किया है और आदि शब्द से अन्य दोखों का स्वन भी किया है। विद्यानन्द ने (अष्टस० १० २२७) विरोध, वैयधिकरण्य, संशय, व्यतिकर, सङ्कर, अनवस्था, अप्रतिपत्ति और अभाव इस तरह स्पष्ट ही नामपूर्वक आठ 15 दोख गिनाये हैं। प्रभाचन्द्र ने (प्रमेयक० १० १५६) आठ दोख गिनाये हैं, पर दोनों की दी हुई नामावली में थोड़ा सा अन्तर है क्योंकि विद्यानन्द 'उभय' दोष का उल्लेख नहीं करते पर अप्रतिपत्ति को दोष कहकर आठ संख्या की पूर्ति करते हैं जब कि प्रभाचन्द्र 'उभय' दोष की गिनाकर ही आठ दोष की संख्या पूर्ण करते हैं और अप्रतिपत्ति को आलग देष नहीं गिनते। इस तरह दिगम्बरीय अन्थों में संख्या आठ होने पर भी उसकी दे। परम्पराएँ हुई:। 20

श्रभयदेव ने 'डभय' दोष का उल्लेख किया है (सन्मितिटी॰ पृ०४५२) पर उनकी देष-संख्या सात की है, जो वादी देवसूरि को भी श्रभिमत है फिर भी वादी देवसूरि (स्याद्वादर॰ पृ॰७३८) श्रीर श्रभयदेव दोनों की सात संख्या की पूर्ति एक सी नहीं है। क्योंकि श्रभयदेव की गणना में 'श्रभाव' दोष है पर व्यतिकर नहीं जब कि वादी देवसूरि की गणना में 'व्यतिकर' है, 'श्रभाव' नहीं। इस तरह श्वेताम्बरीय प्रन्थों में सात संख्या की 25 दो परम्पराएँ हुई'।

माचार्य हेमचन्द्र ने जिन माठ देशों का परिहार किया है वे ठीक विद्यानन्दसम्मत ही माठ हैं। हेमचन्द्र के द्वारा माठ देशों का परिहार श्वेतान्वरीय प्रन्थों में प्रथम दाख़िल हुमा जान पड़ता है जिसका मनुकरण उन्हों के मनुगामी मिल्लियेण सूरि ने स्याद्वादमजरी (का॰ २४) में किया है। मनेकान्तवाद पर जब से दार्शनिक चेत्र में माचेप होने लगे तब असे माचेपकी के द्वारा दिये गये दोशों की संख्या भी एक-सी नहीं रही है, वह क्रमशः दृख्कित जान पड़ती है। उन दोशों के निवारक जैन माचार्यों के प्रन्थों में भी परिहृत दोशों की संख्या का उत्तरीत्तर विकास ही हुमा है। यहाँ तक कि मन्त्रिम जैन तार्किक उपाध्याय

5

यशोविजयजी ने (शास्त्रवा॰ टी॰ पृ॰ २६६ A) म्राठ के मलावा मन्य दोषों--म्रात्माश्रय, परस्पराश्रय, चक्रक म्रादि-का भी निर्देश करके उनका निवारण किया है।

पृ० २८. पं० €. 'नेवम्'-नुलना-प्रमेयक० ए० १५६-१५८ ।

पृ० २-६. पं० ३. 'प्रत्येकं ये।'-तुलना-''म्राह च-भेदाभेदेाक्तदोषाश्च तयारिष्ठौ कथं न वा । प्रत्येकं ये प्रसज्यन्ते द्वयोर्भावे कथं न ते ।।"-हेतुवि० टी० पृ० १०६ ।

प्र०१ चाट १ स्० ३४-४१ ए० २६ दार्शनिक चेत्र में प्रमाण और उसके फल की चर्चा भी एक ख़ास स्थान रखती है। यो तो यह विषय तर्कयुग कं पहिले श्रुतिधागम युग में भी विचारप्रदेश में च्राया है। उपनिषदीं, पिटकों छीर च्रागमों में ज्ञान—
10 सम्याज्ञान—के फल का कथन है। उक्त युग में वैदिक, बैद्ध, जैन मभी परम्परा में ज्ञान का फल प्रविद्यानाश या वस्तुविषयक अधिगम कहा है पर वह च्राध्यात्मिक दृष्टि से— प्रयात्म मोच्च लाभ की दृष्टि से। उस अध्यात्म युग में ज्ञान इसी लिए उपादेय समभ्या जाता था कि उसके द्वारा अविद्या—अज्ञान—का नाश होकर एवं वस्तु का वास्तविक बोध होकर अन्त में मोच्च प्राप्त हो? पर तर्कयुग में यह चर्चा व्यावहारिक दृष्टि से भी होने लगी, अत्यव किंग्राम होकि पर तर्कयुग में होनेवाली—प्रमाणफलविषयक चर्चा में अध्यात्मयुगीन अलीकिक दृष्टि छीर वर्कयुगीन लीकिक दृष्टि होनों पाते हैं?। लीकिक दृष्टि में केवल इसी भाव को सामने रखकर प्रमाण के फल का विचार किया जाता है कि प्रमाण के द्वारा व्यवहार में साच्चात क्या सिद्ध होता है, और परम्परा से क्या, चाहे अन्त में मोच्चलाम होता है। या नहीं। क्योंकि लीकिक दृष्टि में मोच्चनिधकारी पुरुष्यत प्रमाणों के फल की चर्ची का भी समावेश होता है।

वीनों परम्परा की तर्कयुर्गान प्रमाणफलविषयक चर्चा में मुख्यतया विचारणीय श्रंश दे देखे जाते हैं—एक तो फल और प्रमाण का पारस्परिक भेद-अभेद श्रीर दूसरा फल का स्वरूप। न्याय, वैशेषिक, मीमांसक आदि वैदिक दर्शन फल की प्रमाण से भिन्न ही मानते

१ "सोऽविद्याग्रन्थिं विकरतीह सौम्य"-मुगडको० २. १. १०। सांख्यका० ६७ ६८। उस्त० २८. २, ३। "तमेतं बुद्यति-यदा च आत्वा मा धम्मं सद्यानि ग्रामिसमेस्सति। तदा ग्राविष्जूपसमा उपसन्तो चरिस्सति॥"-विसुद्धि० प्० ४४४।

२ "...तत्त्वज्ञानानिःश्रेयसम्"-नै० स्० १. १. ३। ".. तत्त्वज्ञानानिःश्रेयसाधिगमः"-न्यायस्० १. १. १.। "यदा सन्निकर्षस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोपादानोपेचाबुद्धयः फलम्"-न्यायभा० १. १. ३।

हैं । बौद्ध दर्शन उसे श्रमित्र कहता है जब कि जैन दर्शन अपनी श्रनेकान्त प्रकृति के श्रनुसार फल-प्रमाण का भेदाभेद बवलावा है ।

फल के स्वरूप के विषय में वैशेषिक, नैयायिक छीर मीमांसक सभी का मन्तव्य एक-सा ही हैं । वे सभी इन्द्रियव्यापार के बाद होनेवाले सिष्ठकर्ष से लेकर हाने।पादाने।-पेचाबुद्धि तक के क्रमिक फलों की परम्परा को फल कहते हुए भी उस परम्परा में से पूर्व पूर्व उ फल को उत्तर उत्तर फल की अपेचा से प्रमाण भी कहते हैं अधीत उनके कथनानुसार इन्द्रिय तो प्रमाण ही है, फल नहीं और हाने।पादाने।पेचाबुद्धि जो अन्तिम फल है वह फल ही है प्रमाण नहीं। पर बीच के सिक्रकर्ष, निर्विकल्प और सिवकल्प ये तीनें। पूर्व प्रमाण की अपेचा से फल और उत्तरफल की अपेचा से प्रमाण भी हैं। इस मन्तव्य में फल प्रमाण कहलाता है पर वह स्वभिन्न उत्तरफल की अपेचा से। इस तरह इस मत में प्रमाण-फल 10 का भेद स्पष्ट ही है। वाचस्पति मिश्र ने इसी भेद को ध्यान में रखकर सांख्य प्रक्रिया में भी प्रमाण और फल की व्यवस्था अपनी कीसुदी में की हैं

बौद्ध परम्परा में फल के स्वरूप के विषय में दो मन्तव्य हैं—पहला विषयाधिगम की ग्रीर दूसरा स्वसंवित्ति की फल कहता है। यद्यपि दिङ्नागसंगृहीत है इन दो मन्तव्यों में से पहले का ही कथन भीर विवरण धर्मकीर्त्ति तथा उनके टीकाकार धर्मीत्तर ने किया है 15 तथापि शान्तरित्तत ने उन दोनों बौद्ध मन्तव्यों का संग्रह करने के ग्रलावा उनका संगुक्तिक उपपादन ग्रीर उनके पारस्परिक ग्रन्तर का प्रतिपादन भी किया है। शान्तरित्तत भीर उनके शिष्य कमलशील ने यह स्पष्ट बतलाया है कि बाह्यार्थवाद, जिसे पार्थसारिथ मिश्र ने सीत्रा-नितक का कहा है उसके मतानुसार ज्ञानगत विषयसाकृत्य प्रमाण है श्रीर विषयाधिगति फल, जब कि विज्ञानवाद जिसे पार्थसारिथ ने थोगाचार का कहा है उसके मतानुसार ज्ञानगत 20 स्त्रसंवेदन ही फल है ग्रीर ज्ञानगत तथाविध योग्यता ही प्रमाण है । यह ध्यान में रहे कि बौद्ध मतानुसार प्रमाण ग्रीर फल दोनों ज्ञानगत धर्म हैं ग्रीर उनमें भेद न माने जाने के कारण वे ग्राभित्र कहे गये हैं । कुमारिल ने इस बैद्धसम्मत ग्रभेदवाद का खण्डन

१ स्रोकवा० प्रत्यत्त० स्रो० ५४, ५४।

२ प्रमागसमु० १ ६। न्यायबि० टी० १, २१।

३ "करणस्य क्रियायाश्च कथंचिदेकत्वं प्रदीपतमाविगमवत् नानात्वं च परश्वादिवत्''-श्रष्टशः श्रष्टसः पुरु २८३ २८४।

४ "यदा मिनकर्षस्तदा ज्ञानं प्रमिति:, यदा ज्ञानं तदा हानोपादानोपेन्नाबुद्धयः फलम्।"-न्यायभा० १. १. ३। स्त्रोकवा० प्रस्यन्त० स्त्रो० ४६-७३। प्रकरण्याप० पु० ६४। कन्द्ली पु० १६८-६।

४ सांख्यत० का० ४।

६ प्रमाससमु० १. १०-१२। ऋो० न्याय० पृ० १४८-१४६।

७ न्यायबि० १. १८-१६।

द्र "विषयाधिगतिश्चात्र प्रमागाफलिम्प्यते । स्वितिर्त्तां प्रमागां तु सारूप्य योग्यतापि वा ॥"-तत्त्वसं० का० १३४४ । स्को० न्याय० पृ० १४८-१४६ ।

( श्लोकवा॰ प्रत्यक्त॰ श्लो॰ ७४ से ) करके जो वैशेषिक-नैयायिक के भेदवाद का ध्रमिमतरूप से स्थापन किया है उसका जवाब शान्तरिक्तत ने श्रक्तरशः देकर बैद्धिसम्मत स्रभेदवाद की युक्तियुक्तता दिखाई है—तत्त्वसं॰ का॰ १३४० से।

जैन परम्परा में सबसे पहिले तार्किक सिद्धसेन श्रीर समन्तभद्र ही हैं जिन्होंने लैकिक 5 हिं से भी प्रमाण के फल का विचार जैन परम्परा के श्रनुसार व्यवस्थित किया है। उक्त दोनों श्राचार्यों का फलविषयक कथन शब्द श्रीर भाव में समान ही है—न्याया॰ का॰ २०. आसमी॰ का॰ १०२। दोनों के कथनानुसार प्रमाण का साचात् फल तो श्रज्ञानिनृति ही है। पर व्यवहित फल यथासंभव हाने।पादाने।पेचाबुद्धि है। सिद्धसेन श्रीर समन्तभद्र के कथन में तीन बातें ज्यान देने योग्य हैं—

१--- प्रज्ञानिवनाश का फल्रूप से उल्लेख, जिसका वैदिक-बैद्ध परंपरा में निर्देश नहीं 10 हेला जाता। २--वैदिक परम्परा में जो मध्यवर्ती फलों का सापेच भाव से प्रमाण ग्रीर फल ह्मप से कथन है उसके उल्लेख का अभाव, जैसा कि बैद्ध तर्कश्रन्थों में भी है। ३---प्रमाग ग्रीर फल के भेदाभेद विषयक कथन का श्रभाव। सिद्धसंन श्रीर समन्तभद्र के बाद श्रकलङ्क ही इस विषय में मुख्य देखे जाते हैं जिन्होंने सिद्धसेन-समन्तभद्रदर्शित फलविषयक जैन 15 मन्तव्य का संग्रह करते हुए उसमें अनिर्दिष्ट दोनों अंशों की स्पष्टतया पूर्ति की. अर्थात् अकलकु ने प्रमाण धीर फल के भेदाभेदविषयक जैनमन्तव्य का स्पष्टत्या कहा ( श्रष्टश० अप्टस० पृ० २८३-४ ) धीर मध्यवर्ती फली की प्रमाग तथा फल उभयरूप कहने की वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक की सापेच शैली की जैन प्रक्रिया के अनुमार घटाकर उसका स्पष्ट निर्देश किया । माणिक्यनन्दी (परी० ५; ६.६७ से : श्रीर देवसूरि ने (प्रमाणन० ६ ३ से) 20 अपने-अपने सूत्रों में प्रमाख का फल बतलाते हुए सिर्फ वही बात कही है जो सिद्धमेन और समन्तभद्र ने । श्रलबत्ता उन्होंने श्रकलुङ्गनिर्दिष्ट प्रमाण फल के भंदाभेद का जैन सन्तव्य सूत्रित किया है पर उन्होंने मध्यवर्ती फलों की सापेत्रभाव से प्रमाण और फल कहने की श्रकलक्क्सचित जैनशैली का सुत्रित नहीं किया। विद्यानन्द की तीच्या दृष्टि श्रज्ञाननिवृत्ति धीर स्व-परव्यवसिति शब्द की श्रीर गई। योगाचार धीर सीत्रान्तिक सिद्धान्त के धनुसार 25 प्रमाण के फलरूप से फलित होनेवाली स्व और पर व्यवसिति की ही विद्यानन्द ने भ्रज्ञान-निवृत्तिरूप बतलाया (तत्त्वार्थश्लो । पृ० १६८; प्रमाणप० पृ० ७६) जिसका अनुसर्ग प्रभाचन्द्र ने मार्तण्ड में श्रीर देवसूरि ने रत्नाकर में किया। श्रव तक में जैनतार्किकों का एक स्थिर-सा मन्तरुय ही हो गया कि जिसे सिद्धसेन-समन्तभद्र ने ग्रज्ञाननिष्टत्ति कहा है वह वस्तुत: स्ब-परव्यवसिति ही है।

30 आ० हमचन्द्र ने प्रस्तुत चर्चा में पूर्ववर्ती सभी जैनतार्किकों के मतों का संग्रह ते। किया ही है पर साथ ही उसमें अपनी विशंषता भी दिखाई है। उन्होंने प्रभावन्द्र और

१ 'बहाद्यवग्रहाद्यष्टचरवारिशत् स्वसंविदाम्। पूर्वपूर्वप्रमाण्यत्वं फलं स्यादुत्तरोत्तरम्॥''-स्वची० १. ६।

देवस्रि की तरह स्व-परव्यवसिति को ही श्रज्ञाननिवृत्ति न कहकर दोनों को श्रल्ग श्रलग कल माना है। प्रमाण धौर फल के श्रमेद एक में कुमारिल ने बौद्धों के ऊपर जो देख दिये थे और जिनका निरास धर्मोत्तर की न्यायिबन्दुव्याख्या तथा शान्तरित्त के तत्त्वसंग्रह में है उन्हीं दोषों का निवारण बौद्ध ढंग से करते हुए भी श्रा० हंमचन्द्र ने श्रपना वैयाकरणस्व श्राकर्षक तार्किकशैली में व्यक्त किया है। जैसे श्रनेक विषयों में श्रा० हेमचन्द्र श्रकलङ्क का खास श्रनुसरण करते हैं वैसे ही इस चर्चा में भी उन्होंने मध्यवर्ती फलों को सापेक्षभाव से प्रमाण श्रीर फल कहनेवाली श्रकलङ्कस्थापित जैनशैली को सूत्र में शब्दशः स्थान दिया। इस तरह हम प्रमाण-फल के चर्चाविषयक प्रस्तुत सूत्रों में वैदिक, बौद्ध श्रीर जैन सभी पर-स्पराश्रों का यथासस्भव जैनमत रूप से समन्वय एक ही जगह पाते हैं।

पृ० २६. पं० १६. 'नन्त्रेवं प्रमागाप्रोव'-तुलना-''नतु च ज्ञानादब्यतिरिक्तं साह्ययं तथा 16 च सति तदेव ज्ञानं प्रमागं तदेव प्रमागाप्रलम् । न चैकं वस्तु साध्यं साधनं चोपपग्रते । तःकथं साक्ष्यं प्रमागामित्याह--

## तद्वशादर्थमतीतिसिद्धेरिति ॥

तद्वशादिति । ...... अर्थस्य प्रतीतिरूपं प्रत्यत्तं विज्ञानं सारूप्यवशात् सिध्यति, प्रतीतं भवतीत्यर्थः । नीलनिर्भासं हि विज्ञानं यतः तस्मान्नीलस्य प्रतीतिरवसीयते । येभ्या हि 15 चत्तुरादिभ्या विज्ञानमुत्पद्यते न तद्वशात्तञ्ज्ञानं नीलस्य संवेदनं शक्यते अवस्थापयितुं नीलसदशं त्वनुभूयमानं नीलस्य संवेदनमवस्थाप्यते । न चात्र जन्यजनकभावनिबन्धनः साध्यसाधनमावः येनैकस्मिन्वस्तुनि विरोधः स्यात् अपि तु व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावेन । तत एकस्य वस्तुनः किच्चिद्रूपं प्रमाणं किच्चित् प्रमाणकलं न विरुध्यते ।"-न्यायिव टी १२१।

पृ० ३०. पं० २३. 'ईहाभारगायाः' ~तुलना—''ईहाभारगायोरपि ज्ञानात्मकत्वमुन्नेयं तदुप- 20 योगविशेषात्।"—नधी० स्ववि० १. ६।

पृ० ३०. पं० २४. 'ततो धारणा प्रमाणम्'-तुलना-लधी० स्ववि० ३. १ ।

पृ० ३१. पं० ६. 'अभेदें'-- तुलना-परी० ६. ६७। प्रमाखन० ६. ६ से।

पृ० ३१. पं० १०. 'श्राप्रमाणाद्ग्'-तुलना-''तत एकस्य वस्तुन: किञ्चिद्रूष्पं प्रमाणं किश्वित्प्रमाणकलं न विरुध्यते । ज्यवस्थापनहेतुर्हि सारूप्यं तस्य ज्ञानस्य, ज्यवस्थाप्यं च नील- 25 संवेदनरूपम् । ज्यवस्थाप्यक्यवस्थापकभावोऽपि कथमेकस्य ज्ञानस्येति चेत् । उच्यते । सदशमनुभूयमानं तद्विज्ञानं यतो नीलस्य प्राहकमवस्थाप्यते निश्चयप्रत्ययेन तस्मात् सारूप्यमनुभूतं ज्यवस्थापनहेतु: । निश्चयप्रत्ययेन च तज्ज्ञानं नीलसंवेदनमवस्थाप्यमानं ज्यव-

 $\mathbf{5}$ 

स्थाप्यम् । तस्मादसारूप्यन्यावृत्त्या सारूप्यं ज्ञानस्य न्यवस्थापनहेतुः । अनीलबोधन्या-वृत्त्या च नीलबोधरूपत्वं न्यवस्थाप्यम् ।"-न्यावि व्यो १.२१ ।

प्र० ३१. पं० ११. 'एवं सिति'-जुलना-परी० ६. ६८, ६६।
प्र० ३१. पं० १४. 'तथा तस्यैवात्मनः'-जुलना-परी० ५. ३। प्रमाणन० ६. ६-११।
प्र० ३१. पं० १५. 'भेदे तु'-जुलना-परी० ६. ७१।
प्र० ३१. पं० १५. 'श्रथ यत्रैंवात्मिन'-जुलना-प्रमेयर० ६. ७१, ७२।
प्र० ३१. पं० १६. 'प्रमाणात् फलम्'-परी० ५.२। प्रमाणप० पृ० ७६।

पृ० ३१, पं० २१, 'स्वप्राभासी'—भारत में दार्शनिकों की चिन्ता का मुख्य और प्रान्तिम विषय प्रात्मा ही रहा है। प्रन्य सभी चीज़ें प्रात्मा की खांज में से ही फलित हुई 10 हैं। ग्रत्यव श्रात्मा के भ्रास्तित्व तथा स्वरूप के सम्बन्ध में बिलकुल परस्परिवरोधी ऐसे अनेक मत ग्रति चिरकाल से दर्शनशाम्त्रों में पाये जाते हैं। उपनिषद् काल के पहिले ही से ग्रात्मा की सर्वथा नित्य—कूटस्थ—माननेवाले दर्शन पाये जाते हैं जो श्रीपनिषद, सांख्य ग्रादि नाम से प्रसिद्ध हैं। ग्रात्मा ग्रर्थात् चित्त या नाम की भी सर्वथा चिष्कि मानने का बीद्ध सिद्धान्त है जो गैतिम बुद्ध से तो ग्रर्वाचीन नहीं है। इन सर्वथा नित्यत्व और सर्वथा चिष्कित्तव स्वरूप दो एकान्तों के बीच होकर चलनेवाला ग्र्यात् उक्त दो एकान्तों के ममन्वय का पुरस्कर्ता नित्यानित्यत्ववाद ग्रात्मा के विषय में भी भगवान महावीर के द्वारा स्पष्टतया ग्रागमों में प्रतिपादित (भग० १० ७. ३० २. देखा जाता है। इस जैनाभिमत ग्रात्मनित्यानित्यत्ववाद का समर्थन मीमांसकधुरीय कुमारिल ने (श्लोकवा० ग्रात्म० श्लो० २० से) भी बड़ी स्पष्टता एवं तार्किकता से किया है जैसा कि जैनतार्किकप्रनर्थों में भी देखा जाता है। इस बारे में यथिप ग्रा० हेमचन्द्र ने जैनमत की पुष्टि में तत्त्वसंग्रहगत श्लोकों को ही ग्रचरशः ग्रवत्य दिया है तथापि वे श्लोक वस्तुतः कुमारिल के श्लोकवार्तिकगत श्लोकों के ही सार मात्र का निर्देशक होने से मीमांसकमत के ही धोतक हैं।

ज्ञान एवं आत्मा में स्वावभासित्व-परावभासित्व विषयक विचार के बीज तो श्रुति-श्रागमकालीन साहित्य में भी पाये जाते हैं पर इन विचारों का स्पष्टीकरण एवं 25 समर्थन तो विशेषकर तर्कयुग में ही हुआ हैं। परोच्च ज्ञानवादी कुमारिल आदि मीमांसक के सत्तानुसार ही ज्ञान और उससे अभिन्न आत्मा इन दोनों का पराचत्व अर्थात् मात्र परावभासित्व सिद्ध होता है। योगाचार बैद्ध के मतानुसार विज्ञानवाद्य किसी चीज़ का अस्तित्व न होने से और विज्ञान स्वसंविदित होने से ज्ञान और तद्रूप आत्मा का मात्र स्वावभासित्व फिलत होता है। इस बारे में भी जैनदर्शन ने अपनी अनंकान्त प्रकृति के अनु-ं 30 सार ही अपना मत स्थिर किया है। ज्ञान एवं आत्मा दोनों को स्पष्ट क्रप से स्व-पराभासी

१ "तस्य भासा सर्वामदं विभाति । तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् ॥"-कठो० ४. १४ ।

कुहनेवाले जैनाचार्यों में सबसे पहिले सिद्धसेन ही हैं—न्याया० ३१। आ० हेमचन्द्र ने ध्या सिद्धसेन के ही कथन की देाहराया है।

देवसूरि ने भारमा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए जो मतान्तरव्यावर्त्तक अनेक विशेषण दिये हैं (प्रमाणन० ७.५४,५५) उनमें एक विशेषण देहड्यापित्व यह भी है। भा० हेमचन्द्र ने जैनाभिमत आदमा के स्वरूप की सूत्रबद्ध करते हुए भी उस विशेषण का उपादान है नहीं किया। इस विशेषणत्याग से आत्मपरिमाण के विषय में (जैसे नित्यानित्यत्व विषय में है वैसे) कुमारिल कं मत के साथ जैनमत की एकता की आन्ति न हो इसलिए आठ हेमचन्द्र ने स्पष्ट ही कह दिया है कि देहव्यापित्व इष्ट है पर अन्य जैनावार्यों की तरह सूत्र में उसका निर्देश इसलिए नहीं किया है कि वह प्रस्तुत में उपयोगी नहीं है।

पृ० ३२. पं० ६. 'यथाहे:'--तुलना--

10

"स्यातामत्यन्तनाशेऽस्य कृतनाशाऽकृताऽऽगमौ। न त्ववस्थान्तरप्राप्तां लोके बालयुवादिवत् ॥ २३ ॥ अवस्थान्तरभाव्येतत् फलं मम शुभाशुभम्। इति ज्ञात्वाज्नतिष्ठंश्च विजहचेष्टते जनः॥ २४॥ त्र्यनवस्थान्तरपाप्तिर्दश्यते न च कस्यचित्। 15 त्र**बुच्छेदात्तु ना**ज्न्यत्वं भोक्तुर्लोकोऽवगच्छति ॥ २५ ॥ सुखदु:खाद्यवस्थाश्च गच्छन्नपि नरे। मम। चैतन्यद्रव्यसत्तादिरूपं नैव विम्रञ्चति ॥ २६ ॥ दु:खिन: सुरूयवस्थायां नश्येयु: सर्व एव ते। दु:खित्वं चानुवर्तेत विनाशं विक्रियात्मके ॥ २७ ॥ 20 तस्पादुभयहानेन व्याद्वत्यनुगमात्मकः। पुरुषेाऽभ्युगगन्तव्यः कुण्डलादिषु सर्पवत् ॥ २८ ॥ न च कर्तृत्वभावतृत्वे पुंसाऽवस्थासमाश्रिते। तेनाऽवस्थावतस्तत्त्वात् कर्त्तैवाप्नाति तत्फलम् ॥ २९ ॥ स्वरूपेण द्वावस्थानामन्यान्यस्य विरोधिता। 25 **श्रविरुद्धस्तु सर्वासु सामान्यात्मा प्रवर्तते ॥ ३० ॥"**-श्लोकवा ब्राह्म । "प्रत्यक्षप्रतिसंवेद्यः कुण्डलादिषु सर्पवत् ॥"-न्यायवि० २. ११६ ।

## द्वितीयाहिक ।

म० १. म्रा० २. सू० १--२. पृ० ३३. देखेा १. १. ६-१०. का टिप्पस--- टिप्पस पृ० १६।

पृ०. ३३. पं०. १६. 'वासनोद्देश'—सभी तार्किक विद्वान स्मरण का लचण किसी एक आधार पर नहीं करते। काणाद ने? आध्यन्तर कारण संस्कार के आधार पर नहीं करते। काणाद ने? आध्यन्तर कारण संस्कार के आधार पर नी स्मरण का लचण प्रण्यन किया है। पत जिल ने? विषय स्वरूप के निर्देश द्वारा नी स्मृति की लचित की बात है। पत जिल के अनुगामी प्रशस्तपाद ने अपने भाष्य में कारण, विषय और कार्य इन तीन के द्वारा स्मरण का निरूपण किया है?। जैन परम्परा में स्मरण और उसके कारण पर तार्किकशैली से विचार करने का प्रारम्भ पूज्यपाद ( मर्वार्थ ० १.१५) और जिनभद्रगणि चमाश्रमण विशेषा गा० १८५,१८६) द्वारा नुआ जान पड़ता है। विद्यानन्द ने (प्रमाणप० पृ० ६६) पत जिल की तरह विषयनिर्देश द्वारा नी स्मृति का लचण रचा। पर उसमें आकार का निर्देश बढ़ाया। माणिक्यनन्दी ने परी० ३.३) कणाद की तरह संस्कारात्मक कारण के द्वारा नी स्मृति का लचण बाँधा, फिर भी उसमें आकारनिर्देश बढ़ाया नी। वादी देव ने (प्रमाणन० ३.३ विद्यानन्द और माणिक्यनन्दी दोनी का अनुसरण करके अपने स्मृति लचण में कारण, विषय और आकार तीनों का निर्देश किया। आ० हेमचन्द्र ने तो माणिक्यनन्दी का नी अनुसरण किया और तदनुमार अपने लचणसूत्र में स्मृति के आकार और कारण की नी स्थान दिया।

पृ०. ३३. पं० २०. 'सदश्दर्शनादि'—"प्रिवाधाननिबन्धाभ्यासिलङ्गलचासादृश्यपरि-महाश्रयाश्रितसम्बन्धानन्तर्यवियोगैककार्यविरोधातिशयप्राप्तिव्यवधानसुखदुःखेच्छाद्वेषभयार्थित्व-कियारागधर्मीधर्मनिमित्तेभ्यः।"—न्यायस्० ३.२.४३।

इस सूत्र में जितने संस्कारोद्बोधक निमित्त संगृहीत हैं उतने एक जगह कहीं देखने 20 में नहीं भाये।

पृ० ३३. पं० २३. 'सा च प्रमाण्यम्'—स्पृति को प्रमा—प्रमाण—मानने के बारे में मुख्य दे। परम्पराएँ हैं—जैन झीर जैनेतर। जैन परम्परा उसे प्रमाण मानकर परोच्च के भेद रूप से इसका वर्णन करती है। जैनेतर परम्परावाले वैदिक, बौद्ध, सभी दर्शन उसे प्रमाण नहीं मानते अतएव वे किसी प्रमाणक्ष्प में उसकी चर्चा नहीं करते। स्पृति की प्रमाण न विकास के माननेवाले भी उसे अप्रमाण—मिष्ट्याज्ञान—नहीं कहते पर वे प्रमाण शब्द से उसका केवल व्यवहार नहीं करते।

१ "आत्मनः संयोगविशेषात् संस्काराच्च स्मृतिः" वैशे० ६. २. ६।

२ "श्रनुभूतविषयाऽसम्प्रमोपः स्मृतिः"-योगसू० १. ११।

३ प्रशस्त० पृ० २४६।

स्मृत्यात्मक ज्ञान में प्रमाख शब्द का प्रयोग करने न करने का जो मत्रभेद देखा जाता है इसका बोज धर्मशास के इतिहास में है। वैदिक परम्परा में धर्मशास रूप से वेद सर्घात श्रति का ही मुख्य प्रामाण्य माना जाता है। मन्वादिस्मृतिहर धर्मशास प्रमास हैं सही पर उनका प्रामाण्य श्रुतिमूलक है। जो स्पृति श्रुतिमूलक है या श्रुति से व्यविरुद्ध है वही प्रमाग है अर्थात् स्पृति का प्रामाण्य श्रुतिप्रामाण्यतन्त्र है स्वतन्त्र नहीं? । धर्मशास्त्र के 5 प्रामाण्य की इस व्यवस्था का विचार बहुत पुराने समय से मीमांसादर्शन ने किया है। जान पड़ता है जब स्मृतिकार धर्मशास्त्र की छोड़कर भी स्मृतिकार ज्ञानमात्र के विषय में प्रामाण्यविषयक प्रश्न मीमांसकों के सामने श्राया तब भी उन्होंने भपना धर्मशास्त्रविषयक उस सिद्धान्त का उपयोग करके एक साधारण ही नियम बाँध दिया कि स्मृतिकान स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, उसका प्रामाण्य उसके कारणभूत अनुभव के प्रामाण्य पर निर्भर है अत्- 10एव वह मुख्य प्रमाणक्ष से गिनी जाने योग्य नहीं। सम्भवतः वैदिक धर्मजीवी मीमांसा दरीन के इस घर्मशास्त्रीय या तत्त्वज्ञानीय निर्णय का प्रभाव सभी न्याय, वैशेषिक, सांख्यर, योग आदि इतर वैदिक दर्शनों पर पड़ा है। अतएव वे अपने अपने मन्तव्य की पुष्टि में चाहे युक्ति भिन्न भिन्न बतलावें फिर भी वे सभी एक मत से म्मृतिरूप ज्ञान में प्रमाख शब्द का व्यवहार न करने के ही पत्त में हैं। 15

कुमारिल ग्रादि मीमांसक कहते हैं कि स्पृतिज्ञान ग्रनुभव द्वारा ज्ञात विषय की ही उपस्थित करके कुतकृत्य हो जाने के कारण किसी ग्रपूर्व ग्रंथ का प्रकाशक नहीं, वह केवल गृहीतप्राही है भीर इसी से वह प्रमाण नहीं? । प्रशस्तपाद के ग्रनुगामी श्रोधर ने भी उसी मीमांसक की गृहीतप्राहित्ववाली युक्ति का श्रवलम्बन करके स्पृति की प्रमाणवास माना है—कन्दली पृ॰ २५७। पर ग्रचपाद के ग्रनुगामी जयन्त ने दूसरी ही युक्ति बतलाई है। 20 वे कहते हैं कि स्पृतिज्ञान विषयक्ष अर्थ के सिवाय ही उत्पन्न होने के कारण भनर्थज होने से प्रमाण नहीं । जयन्त की इस युक्ति का निरास श्रीधर ने किया है। श्रचपाद के ही ग्रनुगामी वाचस्पति मित्र ने तीसरी युक्ति ही है। वे कहते हैं कि लोकव्यवहार

१ ''पारतन्त्र्यात् स्वते। नैषां प्रमागुत्वावधारगा। श्रप्रामाग्यविकल्पस्तु द्रढिम्नैव विहन्यते॥ पूर्वविज्ञानविषयं विज्ञानं स्मृतिरूच्यते। पूर्वज्ञानाद्विना तस्याः प्रामाग्यं नावधायंते॥"-**तन्त्रवा० पू० ६**६।

२ ''एतदुक्तं भवति —सर्वे प्रमाणादयाऽनिधगतमर्थं सामान्यतः प्रकारता वाऽधिगमयन्ति, स्मृतिः पुनर्न पूर्वानुभवमर्यादामतिकामित, तद्विषया तदूनिषया वा, न त तदिभक्षिषया, सोऽयं हृस्यन्तरादिशेषः स्मृतेरिति विमृशति।''—तस्ववै० १ ११।

३ ''तत्र यत् पूर्वविज्ञानं तस्य प्रामाएयिमध्यते । ततुपस्थानमात्रेण स्मृतेः स्थाचरितार्थता ॥''-स्त्रोकवाण अनु० स्त्रो० १६० । प्रकरणपण पृ० ४२ ।

४ "न स्मृतेरप्रमाण्त्वं गृहीतग्राहिताकृतम्। श्रपि त्वनर्थजन्यत्वं तदप्रामाण्यकारणम्॥"-

४ ''ये स्वनर्धजस्वात् स्मृतेरप्रामाययमाहुः तेपामतीतानगतविषयस्यानुमानस्याप्रामायर्थं स्यादिति दूषण्म् ॥''-कन्दली० पृ०२४७।

स्पृति को प्रमाख माननं के पन्न में नहीं है अवएव उसे प्रमा कहना बेग्य नहीं। वे प्रमा की व्याख्या करते समय स्पृतिभिन्न ज्ञान को लेकर हो विचार करते हैं— तात्पर्य १०२०। वह्यनाचार्य ने भी स्पृति को प्रमाख न माननेवाले सभी पूर्ववर्षी तार्किको की युक्तियो का निरास करके अन्त में वाचस्पति मिश्र के तात्पर्य का अनुसर्ख करते हुए यही कहा है कि अन्येच होने के कारख अनुभव ही प्रमाख कोटि में गिना जाना चाहिए, स्पृति नहीं; क्योंकि वह अनुभवसापेन है और ऐसा मानने का कारख लोकन्यवहार ही है?।

बैद्धदर्शन स्मृति की प्रमाण नहीं मानता। उसकी युक्ति भी मीमांसक या वैशेषिक जैसी हो है अर्थात् स्मृति गृष्टीतप्राहिश्वी होने से ही प्रमाण नहीं—तस्त्रसं० प० का० १२६८। फिर भी इस मन्तव्य के बारे में जैसे न्याय वैशेषिक ग्रादि दर्शनों पर मीमांसा—धर्मशास्त्र—
10 का प्रभाव कहा जा सकता है वैसे बौद्ध-दर्शन पर कहा नहीं जा सकता क्योंकि वह वेद का ही प्रामाण्य नहीं मानता। विकल्पज्ञानमात्र को प्रमाण न मानने के कारण बौद्ध दर्शन में स्मृति का प्रमाण्य प्रसक्त हो नहीं है।

जैन तार्किक स्मृति की प्रमाण न माननेवाले भिन्न-भिन्न उपर्युक्त दर्शनों की गृहीतप्राहित्व, ग्रान्थेजस्व, लोकव्यवहाराभाव ग्रादि सभी युक्तियों का निरास करके केवल यही कहते हैं, कि जैसे संवादी होने के कारण प्रत्यच्च ग्रादि प्रमाण कहे जाते हैं वैसे ही स्मृति की भी संवादी होने ही से प्रमाण कहना युक्त है। इस जैन मन्तव्य में कोई मतभेद नहीं। ग्राचार्य हेमचन्द्र ने भी स्मृतिप्रामाण्य की पूर्व जैन परम्परा का ही श्रनुसरण किया है।

स्पृतिक्षान का अविसंवादित्व सभी की मान्य है। वस्तुस्थिति में मतभेद न होने पर भी मतभेद केवल प्रमा शब्द से स्पृतिक्षान का व्यवहार करने न करने में है।

20 पृ॰, ३३ पं॰, २३, 'सा च श्रमाख्म'-तुलना-

"अक्षधीस्मृतिसंज्ञाभिश्चिन्तयाऽभिनिबोधिकः ।

•यवहाराविसंवादः तदाभासस्तताऽन्यथा।।"—लघी० ४.४ । प्रमाण्य० पृ० ६६ । अप्टस॰ पृ० २७६ । प्रमेयक॰ ६६ A । स्थादादर० पृ० ४८७ । प्रमेयर० २.२ ।

प्र०. ३४. पं०. ४. 'नाननुकृतान्वय'—निर्विकलपक प्रत्यच को स्वलचणजन्य ही 25 मानकर प्रमाण माननेवाले सीत्रान्तिक श्रादि बौद्धों का सिद्धान्त है कि विषयता कारणवा-

१ "कथं तर्हि स्मृतेर्व्यवच्छेदः !। श्रमनुभवत्वेनैव। यथायों हयनुभवः प्रमेति प्रामाणिकाः पश्यन्ति। 'तस्वज्ञानाद्' इति स्वर्णात्। श्रव्यभिचारि ज्ञानमिति च। ननु स्मृतिः प्रमैव किं न स्याद् यथार्थज्ञानत्वात् प्रत्यचाद्यनुभृतिवदिति चेत्। न। विद्धे व्यवहारे निमित्तानुसःश्णात्। न च स्वेच्छाकित्यिने निमित्तेन लेकिव्यवहारिनियमनम्, श्रव्यवस्थया लोकव्यवहारिविष्लवप्रसङ्कात्। न च स्मृतिहेतौ प्रमाश्याभ्यकानां महर्षीणां प्रमाशाव्यवहारोऽस्ति, पृथगनुपदेशात्।"—स्यायकु० ४. १।

२ 'ण्ड्रीतप्रह्णान्नेष्टं सांवृतं .....''-( सांवृतम् -- विकल्पज्ञानम् -- मने।रथः ) प्रमाण्याः २. ४। ३ ''तथाहि--- ऋमुष्याऽप्रामाण्यं कुतोऽयमाविष्कुर्वीतं, किं गृहीतार्थप्राहित्वात्, परिच्छित्तिविशेषा-भाषात्, ऋक्त्यातीतेर्थे प्रवर्तमानत्वात्, अर्थादनुत्पद्यमानत्वात्, विसंवादकत्वात्, समारे।पाव्यवच्छेदकत्वात्, प्रयोजनाप्रसम्बन्तात् वा।''-स्याद्वाद्रः ३. ४।

व्याप्त है। नैयायिक आदि का भी जन्यलीकिक प्रत्यत्त के प्रति विषयविषया अर्थ की कारण मानने का सिद्धान्त सुविदित है।

पृ० ३४, पं० ११, 'दर्शनस्मरण'—प्रत्यिक्षा के विषय में हो बाते' ऐसी हैं जिनमें दार्शनिकों का मतभेद रहा है-पहली प्रामाण्य की और दूसरी स्वरूप की। बौद्ध परम्परा प्रत्यिम्बा को प्रमाण नहीं मानती क्योंकि वह खिक्कवादी होने से प्रत्यिम्बा का विषय <sup>5</sup> माने जानेवाले स्थिरत्व को ही वास्तविक नहीं मानती। वह स्थिरत्वप्रतीति को साहरयमूलक मानकर भ्रान्त ही समभती है<sup>१</sup>। पर बौद्धिभन्न जैन, वैदिक दोनों परम्परा के सभी दार्शनिक प्रत्यिम्बा को प्रमाण मानते हैं। वे प्रत्यिम्बा के प्रामाण्य के भ्राधार पर ही बौद्ध-सम्मत ख्याभङ्ग का निगस भीर नित्यत्व—स्थिरत्व—का समर्थन करते हैं। जैन परम्परा न्याय, वैशेषिक भ्रादि बैदिक दर्शनों की तरह एकान्त नित्यत्व किंवा कूटस्थ नित्यत्व नहीं 10 मानती तथापि वह विभिन्न पूर्वापर भवस्थाओं में घ्रुवत्व को वास्तविक रूप से मानती है भत-एव वह भी प्रत्यिक्षा के प्रामाण्य की पद्मपातिनी है।

प्रत्यभिज्ञा के स्वरूप के सम्बन्ध में मुख्यतया तीन पत्त हैं-वीद्ध वैदिक भीर जैन। बौद्धपत्त कहता है कि प्रत्यभिज्ञा नामक कोई एक ज्ञान नहीं है किन्तु स्मरण भीर प्रत्यत्त ये समुचित दे। ज्ञान ही प्रत्यभिज्ञा शब्द से व्यवहृत होते हैं $^{7}$ । उसका 'तत्' ग्रंश ग्रतीत होने से  $^{15}$ परोचरूप होने के कारण स्मरणमाध है वह प्रत्यख्याद हो ही नहीं सकता, जब कि 'इदम्' अंश वर्तमान होने के कारण प्रत्यचप्राद्य है वह प्रत्यचप्राद्य हो ही नहीं सकता। इस तरह विषयगत परीचापरीचत्व के श्राधार पर दे। ज्ञान के समुख्य की प्रत्यभिज्ञा कहनेवाले बौद्धपत्त के विरुद्ध न्याय, मीमांसक भादि वैदिक दर्शन कहते हैं कि प्रत्यभिक्का यह प्रत्यक्ष रूप एक ज्ञान है प्रत्यत्त-स्मर्या दे। नहीं। इन्द्रियजन्य प्रस्थत्त में वर्तमान मात्र विषयकत्व का जो नियम 20 है वह सामान्य नियम है अतएव सामग्रीविशेषदशा में वह नियम सापवाद बन जाता है। वाचरपति मिश्र प्रत्यभिक्षा में प्रत्यच्तत्व का उपपादन करते हुए कहते हैं कि संस्कार या स्मरणक्प सहकारी के बल से वर्तमानमात्रमाही भी इन्द्रिय, भतीताबस्थाविशिष्ट वर्तमान की प्रहत्य कर सकने के कारण, प्रत्यभिज्ञाजनक है। सकती है । जयन्त वाचस्पति के एक कथन का श्रनुसरण करने के श्रलावा भी एक नई युक्ति प्रदर्शित करते हैं। वे कहते हैं कि  $^{25}$ स्मरवासत्कृतइन्द्रियजन्य प्रत्यच के बाद एक सावसज्ञान द्वाता है जो प्रत्यभिज्ञा कहलाता है। जयन्त का यह कथन पिछले नैयायिकों के अलीकिकप्रत्यश्ववाद की करपना का बीज मालम होता है।

१ प्रमाणवा० ३. ४०१-२। तत्त्वसं० का० ४४७।

२ "...तस्माद् द्वे एते शाने स इति स्मरणम् अयम् इत्यनुभवः"-न्यायम० पृ० ४४६ t

३ तात्पर्य० पृ० १३६ ।

ध "एवं पूर्वज्ञानविशेषितस्य स्तम्भावेर्विशेषक्षमतीतस्त्रक्षविषय इति मानसी प्रत्यभिज्ञा।"-न्यायम० पृ० धदि ।

15

जैन वार्किक प्रत्यभिज्ञा को न तो बौद्ध के समान ज्ञानसमुख्यय मानते हैं धीर न नैयायिकादि की तरह बहिरिन्द्रियज प्रत्यक्त। वे प्रत्यभिज्ञा की परोक्त झान मानते हैं। और कहते हैं कि इन्द्रियजन्य ज्ञान और स्मरण के बाद एक संकलनात्मक विजातीय मानस ज्ञान पैदा द्वाता है वही प्रत्यभिक्का कहलाता है। अकलक्क्रोपज्ञ (लघी० ३. १. से ) <sup>5</sup> प्रस्यभिक्का की यह व्यवस्था जो स्त्ररूप में जयन्त की मानसज्ञान की कल्पना के समान है वह सभी जैन तार्किकों के द्वारा निर्विवादक्षप से मान ली गई है। आचार्य देमचन्द्र भी उसी व्यवस्था के अनुसार प्रत्यभिज्ञा का स्वरूप मानकर परपचनिराकरण और स्वपचसमर्थन

मीमांसक (श्लोकवा॰ स्०४, श्लो॰ २३२-२३७.), नैयायिक (न्यायस्०१.१.६.) 10 आदि उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं जो साहश्य-वैसदृश्य विषयक है। उनके मता-नुसार हस्वल, दीर्घत्व भादि विषयक भनेक सप्रतियोगिक ज्ञान ऐसे हैं जो प्रत्यच ही हैं। जैन तार्किकों ने प्रथम से ही उन सब का समावेश, प्रत्यभिक्कान को मतिज्ञान के प्रकारविशेष-रूप सं स्वतन्त्र प्रमाण मानकर, उसी में किया है, जो ऐकमत्य से सर्वमान्य हो गया है।

प्र० ३४. पं० १७. 'आदिग्रहगात्'-वुलना-प्रमेयर ३. १०।

प० ३४. पं० २०. 'पयोम्बुभेदी'-स्थादादर० ए० ४६८.। प्रमेयक०--- १० १००. A।

प्र० १४. पं० २५. 'यथा वा अोदीच्येन'-उत्तना-ताल्परं० ए० १६८।

पृ० ३४. पं० ४. 'येषां तु साहश्यविषय'-तुलना-"प्रसिद्धसाधर्म्यात् साध्यसाधनमु-पमानम् ।"--वायस्० १. १. ६ । प्रमेयर० ३. ५ ।

पृ० ३४. पं० ११. "श्रय साधर्म्यमुपलक्षणम्"-नुलना-"साधर्म्यमहर्ष व धर्ममात्रो-20 पत्तक्षामिति करभसंज्ञाप्रतिपत्तिरप्युपमानक्ष्ममेवेति नाच्याप्तिः"-तात्पर्यं ० ए० २००।

प्रo ३४. पंo १३. 'श्राल्पाक्षर'-तुलना-तात्मर्य ० १. १. २ । पाराशर ० ग्र० १८ ।

पृ० ३४. पं० १६. 'नजु 'तत्' इति'-तुलना-प्रमेयर० २. २.। पृ० ३४. पं० २०. 'पूर्वप्रमित'-तुलना-"कुमारिलमतेन गृहीसम्राहित्वस्यासिखिमुद्धा-वयति-पूर्वप्रमित ...... "-तत्त्वसं० का० ४५३।

पृ०. ३६. पं० २०. 'उपलम्भ'-भगवान् महावीर, बुद्ध झैार उपनिषद् के सैकड़ीं 25 वर्ष पूर्व भी उत्हू (ऋग्०२०.१३१.१०) और तर्क (रामायण ३. २५. १२.) ये दे। घातु वया तब्जन्य रूप संस्कृत-प्राकृत भाषा में प्रचलित रहे?। भागम, पिटक भीर दर्शनसूत्रों में उनका प्रयोग विविध प्रसङ्गों में थोड़े-बहुत भेद के साथ विविध मर्थों में देखा जाता है<sup>२</sup>। सब मर्थों में सामान्य मंश एक ही है और वह यह कि

१ "उपसर्गाद्धस्य ऊहतः।"-पा० सु० ७. ४. २३। "नेषा तर्केश मतिरापनेया" कठ० २.६। २ "तका जत्य न विष्णइ"-आचार सूर १७०। "विहिंदा वितक"-मिष्मिर सन्वासवस्र "तर्काप्रतिष्ठानात्"-ब्रह्मस्० २. १. ११। न्यायस्० १. १. ४०।

विचारात्मक ज्ञानव्यापार ! जैमिनीय सूत्र भीर उसके शाबरभाष्य भादि व्याख्याभन्थों में उसी भाव का द्योतक उद्द शब्द देखा जाता है, जिसकी जयन्त ने मखरी में मनुमानात्मक या शब्दात्मक प्रमाण सम्भक्तर खण्डन किया है—न्यायमक एक प्रमाण स्मान स

बैद्धतार्किक (हेतुबि॰ टी॰ लि॰ ए॰ २५) भी तर्कात्मक विकल्पज्ञान को व्याप्तिज्ञानो-पयोगी मानते हुए भी प्रमाण नहीं मानते। इस तरह तर्क की प्रमाणक्ष मानने की मीमासक 15 परम्परा और अप्रमाणकृष होकर भी प्रमाणानुपाहक मानने की नैयायिक और बैद्ध परम्परा है।

जैन परम्परा में प्रमाग्रह्म से माने जानेवाले मित्रहान का द्वितीय प्रकार ईहा जो वस्तुत: गुणदोपविचारणात्मक झानव्यापार ही है उसके पर्यायहूम से ऊह और तर्क दोनों शब्दों का प्रयोग रमास्वाति ने किया है—तस्वार्थमा० १.१५। जब जैन परम्परा में तार्किक पद्धित से प्रमाण के भेद और लच्चा छादि की व्यवस्था होने लगी तब सम्भवत: सर्व- 20 प्रथम अकलङ्क ने ही तर्क का स्वह्म, विषय, उपयोग मादि स्थिर किया (लग्नी० स्ववि० ३.२) जिसका अनुसरण पिछले सभी जैन तार्किकों ने किया है। जैन परम्परा मीमांसकों की तरह तर्क या ऊह की प्रमाणात्मक झान ही मानती छाई है। जैन तार्किक कहते हैं कि व्याप्तिझान ही तर्क या ऊह शब्द का अर्थ है। चिरायात आर्यपरम्परा के ब्रित परिचित ऊह या तर्क शब्द को लेकर ही अकलङ्क ने परोचप्रमाण के एक भेद हूम से तर्कप्रमाण स्थिर 25 किया। और वाचस्पति मित्र आदि नैयायिकों ने व्याप्तिझान को कहीं मानसप्रत्यचहूम, कहीं अनुमिति आदि हूम माना है उसका निरास करके जैन तार्किक व्याप्तिझान को एकहूप ही मानते आये हैं वह हूप है उनकी परिभाषा के अनुसार वर्कपद्मित्वान को एकहूप ही मानते आये हैं वह हूप है उनकी परिभाषा के अनुसार वर्कपद्मित्वान को एकहूप ही मानते आये हैं वह हूप है उनकी परिभाषा के अनुसार वर्कपद्मित्वान को एकहूप ही मानते आये हैं वह हूप है उनकी परिभाषा के अनुसार वर्कपद्मित्वान को एकहूप ही मानते आये हैं वह हूप है उनकी परिभाषा के अनुसार वर्कपद्मित्वान आयो है हमचन्द्र उसी पूर्वपरम्परा के समर्थक है।

१ 'त्रिषधश्च ऊहः। मन्त्रसामसंस्कारविषयः।''-शाबरभा० ६. १. १। जैमिनीयन्या० अध्याय ६. पाद १. अधि० १।

२ न्यायसू० १. २. १।

३ तात्वर्ये० पृ० १४६-१६७। न्यायम० पृ० १२३।

20

पृ ३६ पं २१ 'उपल्कम: प्रमाशामात्र' -- तुलना-प्रमेयक० पृ १०० B. ।. स्या-

पृ० ३६, पं० २४. 'न चार्यं ज्याप्तिग्रहः'-"न हि प्रत्यचं यावान्कश्चिद्ध्यः कालान्तरे देशान्तरे च पावकस्यैव कार्यं नार्थान्तरस्येति इयते। ज्यापारान् कर्तुं समर्थं सिक्तहितविषय- 5 बलोत्पत्तरेविचारकत्वात्''-लधी॰ स्ववि० ३. २। अप्टस० ए० २८०। प्रमाणप० ए० ७०। प्रमे- यक॰ ए० १०० छ। स्याद्वादर० ए० ५०६। प्रमेयर० २. २।

पृ० ३७ पं० ५. 'अनुमानान्तरेखां'-तुलना-श्लोकवा॰ अनु० श्लो॰ १५१-१५३। हेतु-बि॰ टी० लि॰ पृ॰ २५।

पृ० ३७, पं० ७. 'तिह तित्पृष्ठ'-तुलना-"यस्यानुमानमन्तरेश सामान्यं न प्रतीयते भवतु 10 तस्यायं देश्वोऽस्माकं तु प्रत्यचपृष्ठभाविनापि विकल्पेन प्रकृतिविश्वमात् सामान्यं प्रतीयते ।"— हेतुवि॰ टी॰ लि॰ पृ० २५ छ । "देशकालव्यक्तिव्यप्त्या च व्याप्तिरुच्यते । यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र ध्रग्निरिति। प्रत्यचपृष्ठस्य विकल्पे। न प्रमाणं प्रमाणव्यापारानुकारी त्वसौ इष्यते"-मनेत्य १००।

प् ३७. पं ११. 'ब्रातासनयदोहदः'-तुलना-

"साध्याभिलाष इत्येवं षएढात्तनयदोहदः।"-न्यायम० ए० १११।

15 पृ० ३७. पं० ११. 'एतेन-श्रनुपलम्भात्'-तुलना-

"प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां न तावत्तत्प्रसाधनम् । तयोः सिनिहितार्थत्वात् त्रिकालागोचरत्वतः ॥ १५३ ॥ कारणानुपलम्भाच्चेत् कार्यकारणतानुमा । व्यापकानुपलम्भाच व्याप्यव्यापकतानुमा ॥ १५४ ॥ तद्वचाप्तिसिद्धरप्यन्यानुमानादिति न स्थितः । परस्परमपि व्याप्तिसिद्धावन्योन्यसंश्रयः ॥ १५५ ॥"

तत्त्वार्थश्लो० १. १० । प्रमाण प॰ पृ० ६६ । प्रमेयर० पृ० ३८. ३६ ।

पृ० ३७. पं० १४. 'वेशेषिकास्तु'-जलना-प्रमेयर० ए० ३६। प्रमाण्य ए० ६६। पृ० ३७. पं० २०. 'योगास्तु'-जलना-तात्पर्य० ए० १३१, १६७।

25 पृ० ३८. पं० ३. 'ठ्याप्ति:'-मागे दसवें सूत्र में भविनाभाव का लच्चण है जो वस्तुत: ज्यापि ही है फिर भी तर्क लच्चण के बाद तर्कविषयरूप से निर्दिष्ट ज्यापि का लच्चण इस सूत्र के द्वारा भा० हेमचन्द्र ने क्यों किया ऐसा प्रश्न यहां होता है। इसका खुलासा यह है कि हेतुबिन्दुविवरण में भर्षट ने प्रयोजन विशेष बतलाने के बास्ते ज्याप्यभर्मरूप से भीर ज्यापक- धर्मरूप से भिन्न भिन्न ज्यापिस्वरूप का निदर्शन बढ़े भाकर्षक ढङ्ग से किया है जिसे हेलकर 30 भा० हेमचन्द्र की चकीर दृष्टि वस भंश की भपनाने का लीभ संवृत कर न सकी। मा०

हेमचन्द्र ने अर्थटोक इस चर्चा को अन्तरशः लेकर प्रस्तुत सूत्र और उसकी वृत्ति में व्यवस्थित कर दिया है।

प्रचंद के सामने प्रश्न था कि व्याप्त एक प्रकार का सम्बन्ध है, जो संबोग की तरह दिष्ठ ही है फिर जैसे एक ही संयोग के दे सम्बन्धी 'क' छीर 'ख' अनियतरूप से अनुयोगी-प्रतियोगी हो सकते हैं बैसे एक ही व्याप्तिसम्बन्ध के हो सम्बन्धी हेतु और साध्य अनि- <sup>5</sup> यकरूप से हेतुसाध्य क्यों न हों अर्थात् उनमें से अमुक ही गमक और अमुक ही गम्य ऐसा नियम क्यों ?। इस प्रश्न के आचार्थिपनामक किसी तार्किक की और से बढाये जाने का अर्थट ने उल्लेख किया है। इसका जवाब अर्थट ने, व्याप्त की संयोग की तरह एकरूप सम्बन्ध नहीं पर व्यापकधर्म और व्याप्यधर्मरूप से विभिन्न स्वरूप बतलाकर, दिया है और कहा है कि अपनी विशिष्ट व्याप्ति के कारण व्याप्य ही गमक होता है तथा अपनी विशिष्ट 10 व्याप्ति के कारण व्यापक्त ही गम्य होता है। गम्यगमकभाव सर्वत्र अनियत नहीं है जैसे आधाराध्यभाव।

उस पुराने समय में हेतु-साध्य में अनियतरूप से गम्यगमकभाव की आपित की टालने के वास्ते अर्चट जैसे तार्किकों ने द्विविध ज्याप्ति की कल्पना की पर न्यायशास्त्र के विकास के साथ ही इस आपित का निराकरण हम दूसरे और विशेषयोग्य प्रकार से देखते 15 हैं। नव्यन्याय के सूत्रधार गङ्गेश ने चिन्तामिण में पूर्वपचीय और सिद्धान्तरूप से अनेक-विध ज्यापियों का निरूपण किया है—विन्तान गादान ए० १४१-३६०। पूर्वपचीय ज्यापियों में अञ्यभिचरितत्व का परिष्कार? है जो बस्तुत: अविनामाब या अर्चटीक ज्याप्यधर्मरूप है। सिद्धान्तव्याप्ति में जो ज्यापकरव का परिष्कारांश? है वही अर्चटीक ज्यापकधर्मरूप ज्यापि है। अर्थात अर्चट ने जिस व्यापकधर्मरूप ज्यापि को गमकत्वानियामक कहा है उसे गङ्गेश व्यापि ही नहीं कहते, वे बसे ज्यापकरव सात्र कहते हैं और तथाविध ज्यापक के सामानाधिकरण्य को ही ज्यापि कहते हैं?। गङ्गेश का यह निरूपण विशेष सूचम है। गङ्गेश जैसे तार्किकों के अञ्यभिचरितत्व, ज्यापकरव आदि विषयक निरूपण आठ हेमचन्द्र की दृष्टि में आये होते तो बनका भी उपयोग प्रस्तुत प्रकरण में अवस्य देखा जाता।

व्याप्ति, अविनाभाव, नियतसाहचर्य ये पर्यायशब्द तर्कशाखों में प्रसिद्ध हैं। अविना- 25 भाव का रूप दिखाकर जो व्याप्ति का स्वरूप कहा जाता है वह तो माणिक्यनन्दी (परी०३. १७,१८) आदि सभी जैनवार्किकों के प्रन्थों में देखा जाता है पर अर्चटोक्त नये विचार का संप्रह आठ हेमचन्द्र के सिवाय किसी अन्य जैन वार्किक के प्रन्थ में देखने में नहीं आया।

१ "न तावदव्यभिचरितत्वं तद्धि न साध्यामाववदवृत्तित्वम्, साध्यवद्भिन्नसाध्यामाववदवृत्तित्वं ..... साध्यवदन्यावृत्तित्वं वा ।"-चिन्ता० गादा० पृ० १४१।

२ "प्रतियोग्यसमानाधिकरण्यत्समानाधिकरण्यत्यन्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नं यत्र भर्वात"-चिन्ता० गासा० पृ० ३६१।

३ "तेन समं तस्य सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः ॥"-चिन्ता० गादा० पृ० ३६१।

20

पृ० ३८ पं० ५, 'डयाप्तिः इति'—तलना—"तस्य पश्चर्धसस्य सतो व्याप्तिः यो व्याप्नोति यश्च व्याप्यते तदुभयधर्म .....दा व्यापकस्य गम्यस्य तत्रीत सत्मप्तम्यर्धप्रधानमेतत् नाषार-प्रधानम्, धर्माणां धर्म ......यत्र धर्मिण्ण व्याप्यमस्ति तत्र सर्वत्र भाव एव व्यापकस्य स्वगते। धर्मो व्याप्तिः तत् ......। न त्वेवमवधार्यते। व्यापकस्यैव तत्र भाव इति । इत्यावप्रसङ्गादव्यापकस्यापि मूर्त्तत्वादेस्तत्र भावात्। नापि 'तत्रैवेगति प्रयक्षानन्तरीयकत्वा-देरहेतुतापत्तेः साधारणश्च हेतुः स्यात्, नित्यत्वस्य प्रमेयेष्वेव भावात्। यदा तु व्याप्यध-र्मताविवत्ता व्याप्तेस्तदा व्याप्यस्य वा गमकस्य तत्रेव व्यापके गम्ये सति । यत्र धर्मिण्ण व्यापकोऽस्ति तत्रेव भावां न तदभावेऽपि व्यापितिति । स्रत्रापि व्याप्यस्यैव तत्र भाव इत्यवधारणं हेत्वभावप्रसक्तेव नात्रितम्, धव्याप्यस्यापि तत्र भावात् नापि व्याप्यस्य तत्र भाव एवेति सपत्तैकदेशवृत्तेरहेतुत्वप्राप्तेः साधारणस्य हेतुत्व' स्यात् प्रमेयत्वस्य नित्येष्ववश्यंभावादिति । व्याप्यव्यापकधर्मतासंवर्णनं तु व्याप्तेकभयत्र तुत्यधर्मतयैकाकारा प्रतीतिः संयोगिवत् मा मूदिति प्रदर्शनार्थम् । तथाहि पूर्वत्रायोगच्यवच्छेदेनावधारणम् उत्तरत्रान्ययोगच्यवच्छेदेनेति कृत्व वभयत्रैकाकारता व्याप्तेः १ । तदुक्तम् ....

लिङ्गे लिङ्गी भवत्येव लिङ्गिन्येवेतरत् पुनः।

15 नियमस्य विपर्यासेऽसम्बन्धो लिङ्गलिङ्गिनोः ॥-इति ॥" हेतुवि० टी० लि० पृ० १८ से ।

पृ० ३ ई. पं० ५. 'खार्थपरार्थभेदात्'—आचार्य हेमचन्द्र ने स्वार्थ-परार्थक्षप से अनुमान के ही दो भेद किये हैं जो सभी वैदिक, बौद्ध धीर जैन तार्किकों में साधारण हैं। अनुमान की तरह प्रत्यच की भी परार्थ कहकर उसके स्वार्थ-परार्थक्षप से दो भेद दिखाने- वाक्षा जहाँ तक मालूम है सर्वप्रथम सिद्धसेन ही है—

"स्वनिश्चयवदन्येषां निश्चयोत्पादनं बुधैः । परार्थं मानमारूयातं वाक्यं तदुपचारतः ॥"-न्याया० १० ।

सिद्धसेन के इस प्रत्यत्त द्वैविष्य को देवसूरि ने भी मान्य रखा—प्रमाणन ३, २४। भा० हेमचन्द्र ने उस सिद्धसेनांपज्ञ प्रत्यत्त विभाग की भ्रपने प्रन्थ में स्थान नहीं दिया है।

पृ० ३८. पं० ४. 'व्यामोह'--- बुलना-

25 "तद्गुच्यामोहनिष्ठत्तिः स्याद्रचामूदमनसामिह।"-न्याया० ३।

पृ० ३-६. पं० १२. 'इह च न'—तुलना-"यता न योग्यतया लिङ्गं परे। चङ्गानस्य निमितम् । यथा बीजमङ्कुरस्य । भ्रष्टशाद्धमादग्नेरप्रतिपत्तेः । नापि स्विषयक्षानापेत्तं परोत्तार्थप्रकाशनम् । यथा प्रदीपे। घटादेः । दष्टादप्यनिश्चितसम्बन्धादप्रतिपत्तेः । तस्मात् परोत्ताधनान्तरीयकत्या निश्चयनमेव लिङ्गस्य परोत्तार्थप्रतिपादनव्यापारः ।"-न्यायवि० टी० २. ५ ।
प्० ३-६. पं० १६. 'ननु च असिद्ध'—हेतु के स्वरूप के विषय में दार्शनिको में चार
परम्पराएँ देखी जाती हैं—१-वैशेषिक, सीख्य, बौद्ध; २-नैयायिक; ३-भ्रज्ञातनामक; ४-जैन ।

प्रथम परम्परा के अनुसार हेतु के पश्चस्थ, सपश्चस्थ और विपश्चव्यावृत्तस्य ने तीन रूप हैं। इस परम्परा के अनुगामी वैशेषिक, सोख्य और बौद्ध तीन दर्शन हैं, जिनमें वैशेषिक और सांख्य ही प्राचीन जान पड़ते हैं। प्रत्यत्त और अनुमान रूप से प्रमायद्वय विभाग के विषय में जैसे बौद्ध तार्किकों के ऊपर कथाद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट है वैसे ही हेतु के जैरूच्य के विषय में भो वैशेषिक दर्शन का ही अनुसरण बौद्ध तार्किकों ने किया जान पड़ता है है। प्रशस्तपाद ख़ुद मी लिङ्ग के स्वरूप के वर्धन में एक कारिका का अवतरण देते हैं जिसमें त्रिरूप हेतु का कारयपकथित रूप से निर्देश हैं। माठर अपनी वृत्ति में छन्द्रीं तीन रूपों का निर्देश करते हैं—माठर० ५। अभिधर्मकोश, प्रमायसमुख्य, न्यायप्रवेश (१०१), न्यायबिन्दु (२.५ से), हेतुबिन्दु (१०६) और तत्त्वसंप्रह (का० १३६२) आदि सभी बौद्धप्रन्थों में उन्हीं तीन रूपों को हेतु लक्ष्य मानकर त्रिरूप हेतु का ही समर्थन किया है। तीन रूपों के स्वरूपवर्थन एवं समर्थन तथा परपन्तनिराकरण में जितना विस्तार एवं विश्वदोक्तरण बौद्ध प्रन्थों में देखा जाता है उतना किसी केवल वैशेषिक या सांख्य प्रन्थ में नहीं।

नैयायिक उपर्युक्त तीन रूपों के अलावा अवाधितविषयत्व श्रीर असत्प्रतिपिचितत्व ये दो रूप मानकर हेतु के पाञ्चरूप्य का समर्थन करते हैं। यह समर्थन सबसे पहले 15 किसने शुरू किया यह निश्चय रूप से अभी कहा नहीं जा सकता। पर सम्भवतः इसका प्रथम समर्थक उद्योतकर (न्यायवा०१. १ ५) होने चाहिएँ। हेतुबिन्दु के टोकाकार अर्चट ने (१०१६५) तथा प्रशस्तपादानुगामी श्रीधर ने नैयायिकोक्त पाञ्चरूप्य का श्रेरूप्य में समावेश किया है। यद्यपि वाचस्पति (तात्पर्य०१. १.५.५.३६), जयन्त (न्यायम० १०११०) आदि पिछले सभी नैयायिकों ने उक्त पाञ्चरूप्य का समर्थन एवं वर्णन किया है 20 तथापि विचारस्वतन्त्र न्यायपरम्परा में वह पाञ्चरूप्य मृतकमुष्टि की तरह स्थिर नहीं रहा। गदाधर आदि नैयायिकों ने ज्यापित श्रीर पञ्चभनेतारूप से हेतु के गमकतोपयोगी तीन रूप का ही अवयवादि में संसूचन किया है। इस तरह पाञ्चरूप्य का प्राथमिक नैया-यिकामह शिक्षिल होकर श्रीरूप्य तक आ गया। उक्त पाञ्चरूप्य के मलावा छठा मज्ञातत्व रूप गिनाकर पद्धूप हेतु माननेवाली भी कोई परम्परा थी जिसका निर्देश और खण्डन सर्चट रे 25

१ प्रो॰ चारिवट्स्की के कथनानुसार इस त्रैरूप्य के विषय में वैदिं। का असर वैशेषिकों के ऊपर है—Buddhist Logic vol. I P. 244।

२ "यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्वते । तदमावे च नारःयेव तिक्षिक्षमनुमापकम् ॥ विप-रीतमतो यत् स्यादेकेन द्वितयेन वा । विरुद्धासिद्धसन्दिग्धमलिङ्गं काश्यपे।ऽब्रवीतः ॥"—प्रशस्त० पृ० २००। कम्दली पृ० २०३।

३ "पड्लज्ञणो हेतुरित्यपरे नैयायिकमीमांसकादया मन्यन्ते । कानि पुनः षड्रूपाणि हेतीरतैरिष्यन्ते इत्याह...त्रीणि चैतानि पज्ञधर्मान्त्रयव्यतिरेकाख्याणि, तथा अवाधितविषयत्वं चतुर्ये रूपम्, ...तथा विविज्ञते-कसंख्यत्वं रूपम् —एका संख्या यस्य हेतुद्रव्यस्य तदेकसंख्यं...यद्येकसंख्याविष्कुनायां प्रतिहेतुरिहतायां हेतुव्यक्तो हेतुत्वं भवति तदा गमकत्वं न तु प्रतिहेतुसिहतायामिषि दित्वसख्यायुक्तायाम्...तथा ज्ञातत्वं च ज्ञानविषयत्वं च. न ह्यज्ञाते हेतुः स्वसत्तामात्रेण गमका युक्त इति ।"-हेतुश्वि० टी० १६४ B।

ने 'नैयायिक-मीमांसकादयः' ऐसा सामान्य कथन करके किया है। न्यायशास में शायमान लिङ्ग की करणता का जो प्राचीन मत ( शायमानं लिङ्ग तु करण न हि-मुक्ता॰ का॰ ६७) खण्डनीय रूप से निर्दिष्ट है उसका मूल शायद उसी पढ्रूप हेतुवाद की परम्परा में हो।

जैन परम्परा हेतु के एकरूप को ही मानती है और वह रूप है मिननाभावनियम।

5 उसका कहना यह नहीं कि हेतु में जो तीन या पाँच रूपादि माने जाते हैं वे असत् हैं।

उसका कहना मात्र इतना ही है कि जब तीन या पाँच रूप न होने पर भी किन्हीं हेतुओं से

तिर्विवाद सदतुमान होता है तब भविनाभावनियम के सिवाय सकतहतुसाधारण दूसरा
कोई लखण सरलता से बनाया ही नहीं जा सकता। अतएव तीन या पाँच रूप अविनाभावनियम के यथासम्भव प्रपश्चमात्र हैं। यद्यपि सिद्धसेन ने न्यायावतार में हेतु को

साध्याविनाभावी कहा है फिर भी अविनाभावनियम ही हेतु का एकमात्र रूप है

ऐसा समर्थन करनेवाले सम्भवत: सर्वप्रथम पात्रस्वामी हैं। तत्त्वसंप्रह में शान्तरिचत ने
जैनपरम्परासम्भत अविनाभावनियमरूप एक खन्चण का पात्रस्वामी के मन्तव्यरूप से
ही निर्देश करके खण्डन किया है?। जान पड़ता है पूर्ववर्ती अन्य जैनतार्किकों ने
हेतु के स्वरूप रूप से अविनाभावनियम का कथन सामान्यत: किया होगा। पर

15 उसका सयुक्तिक समर्थन और वैद्धिसम्मत त्रैरूप्य का खण्डन सर्वप्रथम पात्रस्वामी ने
ही किया होगा।

"श्रन्यथानुपपद्मत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् । नान्यथाऽनुपपद्मत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ॥"-न्यायविक पृष्ट ४००॥

यह खण्डनकारिका ध्रकलङ्क, विद्यानन्द (प्रमाण्य ए० ७२) म्रादि ने उद्धृत की है 20 वह पात्रस्वामिकर्ष के होनी चाहिए। पात्रस्वामी के द्वारा जो परसम्मत त्रैक्ष्य का खण्डन जैनपरम्परा में शुरू हुमा उसी का पिछले ध्रकलङ्क (प्रमाण्य ए० ६६ A) ग्रादि दिगम्बर- श्वेताम्बर तार्किकों ने मनुसरग्र किया है। त्रैक्ष्य खण्डन के बाद जैनपरम्परा में पाध्यक्ष्य का भी खण्डन शुरू हुमा। भ्रतण्व विद्यानन्द (प्रमाण्य ए० ७२), प्रभाचन्द्र (प्रमेयक० ए० १०३ B), बादो देवस्रि (स्यादादर० ए० ५२१) भ्रादि के दिगम्बरीय-स्वेताम्बरीय पिछले तर्कप्रन्थों में 25 त्रैक्ष्य ग्रीर पाध्यक्ष्य का साथ ही सविस्तर खण्डन देखा जाता है।

श्राचार्य हेमचन्द्र उसी परम्परा को लेकर त्रैरूप्य तथा पाश्वरूप्य दोनों का निरास करते हैं। यद्यपि विषयदृष्टि से आ० हेमचन्द्र का खण्डन विद्यानन्द आदि पूर्ववर्ती आचार्यों को खण्डन के समान ही है तथापि इनका शाब्दिक साम्य विशेषत: अनन्तवीर्य की प्रमेय-रत्नमाला के साथ है। अन्य सभी पूर्ववर्ती जैनतार्किकों से आ० हेमचन्द्र की एक विशेषता 30 जो अनेब स्थलों में देखी जाती है वह यहां भी है। वह विशेषता --संचेप में भी किसी न

१ "अन्यथेत्यादिना पात्रस्वामिमतमाशङ्कते-नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेग् किम् । अन्यथानुप-पन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण् किम् ॥"-तर्चसं० का० १३६४-६६ ।

किसी नये विचार का जैनपरम्परा में संप्रहीकरण्यात्र है। इस देखते हैं कि घाठ हेमचन्द्र ने बैद्धसम्मत त्रैरूप्य का पूर्वपच रखते समय जो विस्तृत ग्रवतरण न्यायविन्दु की धर्मोत्तरीय वृत्ति में से ग्रचरशः लिया है वह ग्रन्य किसी पूर्ववर्ती जैन तर्कप्रन्थ में नहीं है। यद्यपि वह विचार बैद्धतार्किक कृत है तथापि जैन तर्कशास्त्र के ग्रभ्यासियों के वास्ते चाहे पूर्वपच रूप से भी वह विचार खास ज्ञातच्य है।

ऊपर जिस 'मन्ययानुपपन्नत्व' कारिका का उल्लेख किया है वह नि:सन्देह तर्कसिद्ध होने के कारण सर्वत्र जैनपरम्परा में प्रतिष्ठित हो गई है। यहाँ तक कि उसी कारिका का अनुकरम करके विद्यानन्द ने थोर्ड हेर-फेर के साथ पाञ्चरूप्यखण्डन विषयक भी कारिका बना डाली है-प्रमाण्य १० ७२। इस कारिका की प्रतिष्ठा तर्कबल पर धीर तर्कचेत्र में ही रहनी चाहिए थी पर इसके प्रभाव के कायल अवार्किक भक्तों ने इसकी प्रतिष्ठा मन- 10 गढ़न्त ढङ्ग से बढाई। और यहाँ तक वह बढ़ी कि ख़ुद तर्कप्रन्थलेखक प्राचार्य भी उस किरपत ढङ्ग के शिकार बने। किसी ने कहा कि उस कारिका के कर्ता धीर दाता मूल में सीमन्धरस्वामी नामक तीर्थक्रर हैं। किसी ने कहा कि सीमन्धरस्वामी से पद्मावती नामक देवता इस कारिका की लाई थीर पात्रकेसरी स्वामी की उसने वह कारिका दी। इस तरह किसी भी तार्किक मनुष्य के मुख में से निकलने की ऐकान्त्रिक योग्यता रखनेबाली इस 15 कारिका को सीमन्धरस्वामी के मुख में से धन्धमिक के कारण जन्म लेना पडा--सम्मात्रटी॰ पृ॰ ५६६ (७)। अस्तु। जो कुछ हो आ० हेमचन्द्र भी उस कारिका का उपयोग करते हैं। इतना तो अवश्य जान पहता है कि इस कारिका के सम्भवत: उद्भावक पात्रस्वामी दिगम्बर परम्परा के ही हैं: क्यों कि भक्तिपूर्ण उन मनगढ़न्त कल्पनाओं की सृष्टि केवल दिग-20 म्बरीय परम्परा तक ही सीमित है।

प् ३ र. पं १७. 'तथाहि-अनुमेये'-तुलना-न्यायवि० टी० २ ५-७ ।

पृ० ४१ पं , १७ 'अधेवंविधः'-तुलना-प्रमेयर० ३. १६।

पृ० ४२. पं० १. 'स्वभाव'-जैन तर्कपरम्परा में हेतु के प्रकारों का वर्धन ती अक्त क्रक्क के प्रन्थों (प्रमाण्सं० ए० ६७-६८) में देखा जाता है पर उनका विधि या निवेध-साधक रूप से स्पष्ट वर्गीकरण हम माणिक्यनन्दी, विद्यानन्द आदि के प्रन्थों में हो पाते हैं। 25 माणिक्यनन्दी, विद्यानन्द, देवसूरि और आ० हेमचन्द्र इन चार का किया हुआ ही वह वर्गीकरण ज्यान देने योग्य है। हेतुप्रकारों के जैनम्प्रणात वर्गीकरण मुख्यतया वैशेषिक सूत्र और धर्मकीर्त्त के न्यायविन्दु पर अवलम्बित हैं। वैशेषिकसूत्र (६.२.१) में कार्य, कार्योग, समवायो और विरोधी रूप से पश्चिवध लिङ्ग का स्पष्ट निर्देश है। न्यायविन्दु (२.१२) में स्वभाव, कार्य और धर्मुपलम्भ रूप से त्रिविध लिङ्ग का वर्धन है तथा धरुपलम्भ के ग्यारह 30

प्रकार? मात्र निषेधसाधकरूप से वर्णित हैं, विधिसाधक रूप से एक भी धनुपलिंध वहीं वतलाई गई है। धकलङ्क भीर माणिक्यनन्दी ने न्यायिक्द को धनुपलिंध तो स्वीकृत की पर उसमें बहुत कुछ सुधार धीर वृद्धि की। धर्मकीर्त्ति धनुलिंध्ध शब्द से सभी धनुपलिंध्धों को या उपलिंध्धों को लेकर एकमात्र प्रतिषेध की सिद्धि बतलाते हैं तब माणिक्यनन्दी धनुप
तिंध्ध भी विधि धीर निषेध उभय की सिद्धि का निरूपण करते हैं इतना ही नहीं बिहक उपलिंध्ध को भी वे विधि-निषेध उभयसाधक बतलाते हैं? । विधानन्द का वर्गीकरण वैशेषिकसूत्र को धाधार पर है। वैशेषिकसूत्र में ध्रमूत भूत का, भूत ध्रमूत का भीर भूत मृत
का इस तरह त्रिविधलिङ्ग निर्दिष्ट है?। पर विधानन्द ने उसमें ध्रमूत अभृत का—यह एक
प्रकार बढ़ाकर चार प्रकारों के ध्रन्तर्गत सभी विधिनिष्धसाधक उपलिंध्धों तथा सभी
विधिनिष्धसाधक धनुपलिंध्ध्यों का समावेश किया है—प्रमाण्प० १० ७२-७४। इस बिस्तृत
समावेशकरण में किन्हीं पूर्वाचार्यों की संग्रहकारिकार्थों को उद्धृत करके उन्होंने सब
प्रकारों की सब संख्याधों को निर्दिष्ट किया है मानी विधानन्द के वर्गीकरण में वैशेषिकसूत्र के धलावा धकलङ्क या माणिक्यनन्दी जैसे किसी जैनतार्किक का या किसी बैद्धि
तार्किक का द्याधार है।

15 देवसूरि ने अपने वर्गीकरण में परीचामुख के वर्गीकरण को ही आधार माना हुआ जान पढ़ता है फिर भी देवसूरि ने इतना सुधार अवश्य किया है कि जब परीचामुख विधिस्साधक छ: उपलब्धियों (३.५६) और तीन अनुपलब्धियों (३.८६) को वर्णित करते हैं तब प्रमाणनयतत्त्वालोक विधिसाधक छ: उपलब्धियों (३.६४) का और पाँच अनुपलब्धियों

१ "स्वभावानुपलिष्धर्यथा नाऽत्र धूम उपलिष्धलज्ञ्णप्राप्तस्यानुपलब्धेरिति । कार्यानुपलिष्धर्यथा नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि धूमकारणानि सन्ति धूमाभावात् । व्यापकानुपलिष्धर्यथा नात्र शिशपा वृद्धामान्वात् । स्वभावविष्ठद्धोपलिष्धर्यथा नात्र शीतस्पशोऽग्नेरिति । विषद्धकार्योपलिष्धर्यथा नात्र शीतस्पशो धूमा-दिति । विषद्धव्याप्तेपलिष्धर्यथा न प्रुवभावी भृतस्यापि भावस्य विनाशो हेत्वन्तरापेन्त्रणात् । कार्यविषद्धो-पलिष्धर्यथा नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि शीतकारणानि सन्ति अग्नेरिति । व्यापकविषद्धःपलिष्धर्यथा नात्र द्वषारस्पशोऽग्नेरिति । कारणानुपलिष्पर्यथा नात्र धूमाऽग्न्यभावात् । कारणिवष्द्धीपलिष्धर्यया नास्य रामहर्पादिविशेषाः सिष्ठहितदहनिषशेपत्वादिति । कारणिवष्ठद्धकार्योपलिष्पर्यथा न रामहर्पादिविशेषयुक्त-पुरुष्ववानयं प्रदेशे। धूमादिति ॥"-स्यायिष्ठ २. ३२-४२ ।

२ परी० हे. ४७-४६, ७८, ८६।

३ "विरोध्यभूतं भूतस्य। भूतमभूतस्य। भूतोऽभूतस्य।"-वै० सू० ३. ११-१३।

भ "श्रत्र संग्रहरुलोकाः—स्यात्कार्ये कारण्ज्याप्यं प्राक्तसहोत्तरचारि च । लिङ्गं तस्रच्णव्याते भू तं भूतस्य साधकं ॥ पोटा विरुद्धकार्यादि साझादेशेपवर्णितम् । लिङ्गं भूतमभूतस्य लिङ्गलच्यायोगतः ॥ पारम्पर्यास्य कार्यं स्यात् कारणं व्याप्यमेव च । सहचारि च निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्विधम् ॥ कारणाद् द्विष्ठ-कार्यादिमेदेनोदाहृतं पुरा । यथा षे।डशमेदं स्यात् हाविंशतिविधं ततः ॥ लिङ्गं समुदितं श्रेयमन्यथानुपपत्तिमत् । तथा भूतमभूतस्याप्यृह्यमन्यदपीदृशम् ॥ श्रभूतं भूतमुष्ठीतं भूतस्यानेकधा बुधेः । तथाऽभूत्तमभृतस्य यथायोग्यमुदाहरेत् ॥ बहुधाप्येवमाख्यातं संचेपेण चतुर्विधम् । श्रतिसंचेपतो द्वेधेपलम्भानु-पलम्भभृत् ॥"-प्रमाणप० पृ० अ४-अ४ ।

(३.६६) का वर्शन करता है। निषेधसाधकरूप से छ: उपलब्धियों (३.७१) का और सात अनुपलब्धियों (३.७८) का वर्शन परीचामुख में है तब प्रमाणनयतस्वालोक में निषेधसाधक अनुपलब्धि (३.६०) और उपलब्धि (३.७६) दोनों सात सात प्रकार की हैं।

याचार्य हेमचन्द्र वैशेषिकसूत्र और न्यायिबन्दु दोनी के आधार पर विद्यानन्द की तरह वर्गीकरण करते हैं फिर भी विद्यानन्द से विभिन्नता यह है कि आ॰ हेमचन्द्र के वर्गी- 5 करण में कोई भी अनुपल्लि विधिसाधक रूप से वर्णित नहीं है किन्तु न्यायिबन्दु की तरह मात्र निषेश्रसाधकरूप से वर्णित है। वर्गीकरण की अनेकविधता तथा भेदों की संख्या में न्यूनाधिकता होने पर भी तत्त्वत: सभी वर्गीकरणों का सार एक ही है। वाचस्पित मिश्र ने केवल बैाद्धसम्मत वर्गीकरण का ही नहीं बिल्क वैशेषिकसूत्रगत वर्गीकरण का भी निरास किया है—जात्पर्य॰ पू॰ १५६-१६४।

पृ० ५२. पं० ६. 'तद्विशेषस्य'-तुलना-"यदुत्पत्तिमत् तदनित्यमिति स्वभावमूत्वर्मभेदेन स्वभावस्य प्रयोगः। यत् कृतकं तदनित्यमित्युपाधिभेदेन। अपेत्तितपरव्यापारा हि भावः स्वभावनिष्पत्तौ कृतक इति। एवं प्रत्ययभेदभेदित्वादयो दृष्टव्याः"-न्यायवि० ३. १२-१५।

''यथा च कृतकशब्दो भिन्नविशेषग्रस्वभावाभिषाय्येवं प्रत्ययभेदभेदित्वभादिर्थेषां प्रयक्षा-नन्तरीयकत्वादीनां तेऽपि स्वभावहेतोः प्रयोगा भिन्नविशेषग्रस्वभावाभिषायिना द्रष्टव्याः।"— 15 न्यायिक टी० ३, १५।

पृ० ४२. पं० ६. 'पश्चाद्रन्यस्यैव'-तुलना-''यैव चास्य साध्यधर्मिण स्वसाध्याविना-भाविता सैव गमकत्वे निबन्धनं नान्यधर्मिण। स च स्वसाध्याविनाभावः प्रतिबन्धसाधकप्रमाण-निबन्धने न सपन्ने क्वचिद् बहुलं वा सहभावमात्रदर्शनिवण्यनः, निह लोहलंख्यं वश्रं पार्थि-वत्वात् काष्ठादिवत् इति तदन्यत्र पार्थिवत्वस्य लोहलंख्यत्वाविनाभावेषि तथाभावो भवति। 20 यदि च पचीकृतादन्यत्रैव व्याप्तिरादर्शियतव्येति नियमः तदा सत्त्वं कथं चण्चिकतां भावेषु प्रतिपादयेत् ......तस्मात्—स्वसाध्यप्रतिबन्धात् हेतुः तेन व्याप्तः सिद्धचिति स च विपर्यये बाधकप्रमाणवृत्त्या साध्यधर्मिण्यपि सिद्धचित इति न किंचिद् भ्रन्यत्रानुवृत्त्यपेच्या । अत एवा-न्यत्र (विनिश्चये) उक्तम्—यत् क्वचिद् दृष्टं तस्य यत्र प्रतिबन्धः तद्भिदः तस्य तद् गमकं तत्रेति बस्तुगतिरिति।"—हेतुवि॰ टी० लि० ए० १५ B, १६ B.

पृ० ४२. पं० २४. 'सूक्ष्मद्शिनापि'-कार्यलिङ्गक अनुमान को तो सभी मानते हैं पर कारणलिङ्गक अनुमान मानने में मतभेद है। बैाद्धतार्षिक खासकर धर्मकीर्त्त कहीं भी कारणलिङ्गक अनुमान का स्वीकार नहीं करते पर वैशेषिक, नैयायिक दोनों कारणलिङ्गक अनुमान को प्रथम से ही मानते आये हैं। अपने पूर्ववर्ती सभी जैनतार्किकों ने जैसे कारणलिङ्गक अनुमान का बड़े ज़ोरों से उपपादन किया है वैसे ही आ० हेमचन्द्र ने भी उसका उपपादन 30 किया है। आ० हेमचन्द्र न्यायवादी शब्द से धर्मकीर्त्ति को ही सूचित करते हैं। यद्यपि आ० हेमचन्द्र धर्मकीर्त्ति के मन्तव्य का निरसन करते हैं तथापि उनका धर्मकीर्त्ति के प्रति विशेष आदर है जो 'सूक्षदर्शनापि' इस शब्द से व्यक्त होता है।

पृ० ४४. पं० ८. 'तथा चेतनां विना'-कार्यलिङ्गक अनुमान के मानने में किसी का मत-भेद नहीं फिर भी उसके किसी किसी उदाहरण में मतभेद ख़ासा है। 'जीवत् शरीरं सात्मकम्, प्राणादिमस्वात्' इस अनुमान की बैाद्ध सदनुमान नहीं मानते, वे उसे मिण्यानुमान मानकर हेश्वाभास में प्राणादिहेतु की गिनाते हैं-न्यायि ३.६६। बैाद्ध लोग इतर दार्शनिकों की ठ तरह शरीर में वर्त्तमान नित्य आत्मतस्व की नहीं मानते इसी से वे अन्य दार्शनिकसम्मत सात्मकत्व का प्राणादि द्वारा अनुमान नहीं मानते, जब कि वैशेषिक, नैयायिक, जैन आदि सभी प्रथगात्मवादी दर्शन प्राणादि द्वारा शरीर में आत्मसिद्धि मानकर उसे सदनुमान ही मानते हैं। अत्यव आत्मवादी दार्शनिकों के लिये यह सिद्धान्त आवश्यक है कि सपच-शृत्तित्व रूप अन्वय की सद्हेतु का अनिवार्य रूप न मानना। केवल व्यविरेकवाले अर्थात् 10 अन्वयशून्य लिङ्ग की भी वे अनुमितिप्रयोजक मानकर प्राणादिहेतु की सद्हेतु मानते हैं?। इसका समर्थन नैयायिकों की तरह जैनतार्किकों ने बड़े विस्तार से किया है।

मा० हेमचन्द्र भी उसी का धनुसरण करते हैं, श्रीर कहते हैं कि अन्वय के अभाव में भी हेरवाभास नहीं होता इसिलये अन्वय को हेतु का रूप मानना न चाहिए। बैद्ध-सम्मत ख़ासकर धर्मकीशिनिर्देष्ट अन्वयसन्देह का अनैकान्तिकप्रयोजकरवरूप से खण्डन करते हुए आ० हेमचन्द्र कहते हैं कि व्यतिरेकाभावमात्र को ही विरुद्ध और अनैकान्तिक दोनें। का प्रयोजक मानना चाहिए। धर्मकीर्त्ति ने न्यायिबन्दु में व्यतिरेकाभाव के साथ अन्वय-सन्देह को भी अनैकान्तिकता का प्रयोजक कहा है उसी का निषंध आ० हेमचन्द्र करते हैं। न्यायवादी धर्मकीर्त्ति के किसी उपलब्ध प्रन्थ में, जैसा आ० हेमचन्द्र लिखते हैं, देखा नहीं जाता कि व्यतिरेकाभाव ही दोनों विरुद्ध और अनैकान्तिक या दोनों प्रकार के अनैकान्तिक 20 का प्रयोजक हो। तब ''न्यायवादिनापि व्यतिरेकाभावादेव हेत्वाभासानुक्तीः' यह आ० हेमचन्द्र का कथन असङ्गत हो जाता है। धर्मकीर्त्ति के किसी प्रन्थ में इस आ० हेमचन्द्रांक भाव का उल्लेख न मिल्ले तो आ० हेमचन्द्र के इस कथन का अर्थ थोड़ी खींचातानी करके यही करना चाहिए कि न्यायवादी ने भी दे। हेत्वाभास कहे हैं पर उनका प्रयोजक हम मानते हैं वैसा व्यतिरेकाभाव ही माना जाय क्योंकि उस अंग्र में किसी का विवाद नहीं अत- यतिविवादरूप से स्वीकृत व्यतिरेकामाव की ही उक्त हेत्वाभासद्वय का प्रयोजक मानना, अन्वयसन्देह को नहीं।

यहाँ एक बात ख़ास लिख देनी चाहिए। वह यह कि बैद्ध तार्किक हेतु के श्रैरूप्य का समर्थन करते हुए अन्वय की आवश्यक इसलिए बतलाते हैं कि वे विपन्नासत्त्व- रूप अव्यक्तिके का सम्भव 'सपन्न एव सक्त्व' रूप अन्वय के बिना नहीं मानते। वे कहते हैं कि

१ ''केवलव्यितरेकियां त्वीदृशमात्मादिप्रसाधने परममस्त्रमुपेत्तितुं न शक्नुम इत्ययधाभाष्यमिष व्याख्यानं श्रोयः।''-न्यायम० पृ० ४७८। तात्पर्ये० पृ० २८३। कन्द्रसी पृ० २०४।

२ "अनयोरेव द्वया रूपयाः संदेहेऽनैकान्तिकः।"-न्यायिक ३. ६८।

अन्वय होने से ही व्यतिरेक फिलत होता है चाहे वह किसी वस्तु में फिलत हो या अवस्तु में। अगर अन्वय न हो तो व्यतिरेक भी सम्भव नहीं। अन्वय और व्यतिरेक दोनी रूप परस्परा- श्रित होने पर भी बैाद्ध तार्किकों के मत से भिन्न हो हैं। अनप्य वे व्यतिरेक की तरह अन्वय के उत्पर भी समान ही भार देते हैं। जैनपरम्परा ऐसा नहीं मानती। उसके अनुसार विपच्चव्यावृत्तिरूप व्यतिरेक ही हेतु का मुख्य स्वरूप है। जैनपरम्परा के अनुसार उसी एक 5 ही रूप के अन्वय या व्यतिरेक दो जुदे जुदे नाममात्र हैं। इसी सिद्धान्त का अनुसरण करके आव हमचन्द्र ने अन्त में कह दिया है कि 'सपच एव सन्त्य' को अगर अन्वय कहते हो तब ते। वह हमारा अभिन्नेत अन्ययानुपपत्तिरूप व्यतिरेक ही हुआ। सारांश यह है कि बैाद्धतार्किक जिम तन्त्व की अन्वय और व्यतिरेक परस्परान्नित रूपों में विभाजित करके दोनों ही रूपों का हेतुलचण में समावेश करते हैं, जैनतार्किक उसी तत्त्व की एकमात्र अन्ययानुपपत्ति या 10 व्यतिरेकरूप से स्वीकार करके उसकी दूसरी भावात्मक बाजू की लह्य में नहीं लेते।

पृ० ४४. पं० १६. 'विरोधि तु'-व्याख्या-''स्वभावविरुद्धोपलब्धिर्येथा नात्र शीतस्पशी वद्वीरिति । प्रतिषेष्यस्य शीतस्पर्शे यः स्वभावः तस्य विक्द्यां विद्वस्तस्य चेहापल्लिष्यः । कार्य-विरुद्धोपल् विध्येषा ने हाप्रतिबद्धसामध्योनि शीतकारणानि सन्ति बद्धेरिति । अन्यवदशाप्राप्तमेव कारणं कार्यं जनयति न सर्वे तते। विशेषणोपादानम् । प्रतिषेध्यानां शीतकारणानां कार्यं 15 शीतं तस्य विरुद्धो विद्वः तस्येहे।पलव्यः । कारम्विरुद्धोपल्व्यिया नास्य रामहर्षादिविशेषाः सन्ति सित्रहितदहनविशेषत्वात्। प्रतिषेध्यानां रे।महर्षादिविशेषाणां कारणं शीतम्, तस्य विरुद्धो दहनविशेषस्तस्य चेहोपलिब्धः। व्यापकविरुद्धोपलिब्ध्येषा नात्र तुषारस्पशी दहनात्। प्रतिषेध्यस्य तुषारस्पर्शस्य व्यापकं शीतं तस्येह विरुद्धो दत्तनविशेष: तस्येहोपलुब्धि: । व्यापकः विरुद्धोपलव्धिर्यथा नात्र तुवारस्पर्शी दहनात् । प्रतिवेध्यस्य तुवारस्पर्शस्य व्यापकं शीतं तस्येष्ट 20 विरुद्धो दहनविशेष: तस्येहांपल्जिय: । स्वभावविरुद्धकार्योपल्जियंथा नात्र तुषारस्पशी धुमात । प्रतिषेध्यस्य तुषारस्पर्शस्य यः स्वभावः तस्य विरुद्धो विद्धः । तस्य कार्यः धूमः तस्य चेहोपल्लिधः । कार्यविरुद्धकार्योपलव्धिर्यथा नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि शीतकार्यानि सन्ति धूम।दिति । प्रतिषे ध्यानां शोतकारणानां कार्यं शीतं तस्य विरुद्धो वृद्धिः तस्य कार्यं भूमः तस्येहोपल्लिधः। कारणविरुद्धकार्योपलिब्धियेथा न रोमहर्षादियुक्तपुरुषवानय' प्रदेशो धूमात्। हि रोमद्दर्शदिविशेषायां कारसं शीतं तस्य विरुद्धो वृद्धिः तस्य कार्यं धूमः तस्येद्वापल्लिधः। व्यापकविरुद्धकार्योपलव्यिर्यया नात्र तुषारस्पर्शी धूमात् । प्रतिषेध्यस्य तुषारस्पर्शस्य व्यापकं शीतं तस्य विरुद्धोऽग्निस्तस्य कार्यः धूमस्तस्येहे।पल्लियः।"-तर्कभाषा परि० २।

भ० १ आ० २ सू० १३-१७ प्र० ४४ पत्त के सम्बन्ध में यहाँ चार वार्तो पर विचार है—१-पत्त का लच्च स्वरूप, २-लच्च वान्तर्गत विशेषण की व्यावृत्ति, ३-पच के 30 भाकारनिर्देश, ४-डसके प्रकार।

१-बहुत पहिले से ही पच का स्वरूप विचारपथ में भाकर निश्चित सा हो गया बा फिर भी प्रशस्तपाद ने प्रतिज्ञालचण करते समय उसका चित्रण स्पष्ट कर दिया है? । न्यायप्रवेश में? भीर न्यायबिन्दु में? तो यहाँ तक लचण की भाषा निश्चित हो गई है कि इसके बाद के सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर तार्किकों ने उसी बीद्ध भाषा का उन्हीं शब्दों से या 5 पर्यायान्तर से अनुवाद करके ही अपने अपने अन्थों में पच का स्वरूप बतलाया है जिसमें कोई न्यूनाधिकता नहीं है।

२-लच्चण के इष्ट, श्रासिद्ध, श्रीर श्रवाधित इन तीनों विशेषणों की व्यावृत्ति प्रशस्तपाद श्रीर न्यायप्रवेश में नहीं देखी जाती किन्तु श्रवाधित इस एक विशेषण की व्यावृत्ति उनमें स्पष्ट हैं। न्यायविन्दु में उकत तीनों की व्यावृत्ति है। जैनमन्थों में भी तीनों विशेषणों की व्यावृत्ति स्पष्टतया बतलाई गई है। श्रन्तर इतना ही है कि माणिक्यनन्दी (परी० ३. २०.) श्रीर देवसूरि ने (प्रमाणन० ३. १४-१७) तो सभी व्यावृत्तियों धर्मकीर्त्ति की तरह मूल सृत्र में ही दरसाई हैं जब कि श्रा० हेमचन्द्र ने दे। विशेषणों की व्यावृत्तियों को वृत्ति में बतलाकर सिर्फ श्रवाध्य विशेषण की व्यावृत्ति को सूत्रबद्ध किया है। प्रशस्तपाद ने प्रत्यचिकद्ध, श्रनुमान-विरुद्ध, श्रागमविरुद्ध, स्वशास्त्रविरुद्ध श्रीर स्ववचनविरुद्ध रूप से पाँच बाधितपच्च बतलाये 15 हैं। न्यायप्रवेश में भी बाधितपच्च तो पाँच ही हैं पर स्वशास्त्रविरुद्ध के स्थान में लोक-विरुद्ध का समावेश है। न्यायविन्दु में श्रागम श्रीर लोकविरुद्ध दोनों नहीं हैं पर प्रतिति-

१ ''प्रतिषिपादयिषितधर्मविशिष्टस्य धर्मिगोऽपदेशविषयमापादयितुं उद्देशमात्रं प्रतिज्ञा....... श्रविरोधिप्रहृत्यात् प्रत्यज्ञानुमानाभ्यु गातस्त्रशास्त्रस्ववचनविरोधिनो निरस्ता भवन्ति''-प्रशस्त० पृ० २३४।

२ 'तत्र पत्तः प्रसिद्धो धर्मा प्रसिद्धविशेषेण विशिष्टतया स्वयं साध्यस्वनेष्मितः। प्रत्यज्ञाद्य-विरुद्ध इति वाक्यशेषः। तद्यथा नित्यः शब्दोऽनित्यो वेति ।"-न्यायप्र० पृ० १।

३ "स्वरूपेरीव स्वयमिष्टोऽनिराक्कतः पत्त इति ।" न्यायिब ३. ४०।

४ ''यथाऽनुष्णोऽनिर्निति प्रत्यज्ञविरोधी, घनमम्बरिमिति अनुमानिवरोधी, ब्राह्मणेन सुरा पेयेत्याग-मविरोधी, वैशेषिकस्य सत्कार्यमिति बुवतः स्वशास्त्रविरोधी, न शब्दोऽर्धपत्यायक इति स्ववचनविरोधी।''— प्रशुस्त० पृ० २३४। ''साधियतुमिष्टोपि प्रत्यज्ञादिविरुदः पञ्जाभासः। तद्यथा—प्रत्यज्ञविरुदः, अनुमानविरुदः, आगमविरुदः, लोकविरुदः, स्ववचनविरुदः, अप्रसिद्धविशेषणः, अप्रसिद्धविशेष्यः, अप्रसिद्धोभयः, प्रसिद्धसम्बन्धश्चेति।'' न्यायप्र० पृ० २।

४ "स्वरूपेग्रेति साध्यत्वेनेष्टः । स्वरूपेग्रेवेति साध्यत्वेनेष्टो न साधनत्वेनापि । यथा शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये चान्तुपत्वं हेतुः, शब्देऽसिद्धत्वात्साध्यम्, न पुनस्तिदिह साध्यत्वेनेष्टं साधनत्वेनाप्यभिधानात् । स्वयमिति वादिना । यस्तदा साधनमाह । एतेन यद्यपि क्वचिच्छास्त्रे स्थितः साधनमाह, तच्छास्त्रकारेग् तिस्मन्धर्मिग्यनेकधर्मान्युपगमेऽपि, यस्तदा तेन वादिना धर्मः स्वयं साधियतुमिष्टः
स एव साध्यो नेतर इत्युक्तं भवति । इष्ट इति यत्रार्थे विवादेन साधनसुपन्यस्तं तस्य सिद्धिमिच्छता से।अनुकोऽपि वचनेन साध्यः । तदिधकरग्रत्वादिवादस्य । यथा परार्थाश्चनुरादयः संवातत्वाच्छ्यनासनाद्यङ्गवत्
इति, श्रजात्मार्था इत्यनुकावप्यात्मार्थता साध्या, श्रनेन नोकमात्रमेव साध्यमित्युक्तं भवति । श्रनिराकृत इति एतल्लक्ष्ययोगिऽपि यः साधियद्विमिष्टोऽप्यर्थः प्रत्यक्षानुमानप्रतीतिस्ववचनैर्निराक्रियते न स पक्ष
इति प्रदर्शनार्थम् ।"—स्यायिक ३. ४१-४० ।

विकद्ध का समावेश करके कुल प्रत्यच, अनुमान, स्ववचन और प्रतीतिविकद्ध रूप से चार वाधित पच बतलाये हैं। जान पड़ता है, बौद्ध परम्परागत आगमप्रामाण्य के अस्वीकार का विचार करके धर्मकीर्त्त ने आगमिविरुद्ध को हटा दिया है। पर साथ ही प्रतीतिविरुद्ध को बढ़ाया। माणिक्यनन्दी ने (परी० ६.१५) इस विषय में न्यायिवन्दु का नहीं पर न्याय- प्रवेश का अनुसरण करके उसी के पाँच बाधित पच मान लिये जिनको देवसूरि ने भी मान किया। अलबत्ता देवसूरि ने (प्रमाणन० ६.४०) माणिक्यनन्दी का और न्यायप्रवेश का अनुसरण करते हुए भी आदिपद रख दिया और अपनी क्याख्या रत्नाकर में स्मरणिकद्ध, तर्क- विरुद्ध रूप से अन्य बाधित पत्तों को भी दिखाया। आ० हेमचन्द्र ने न्यायिवन्दु का प्रतीति- विरुद्ध को लिया, बाकों के पाँच न्यायप्रवेश और परीचामुख के लेकर कुल छः बाधित पत्तों को सूत्रबद्ध किया है। माठर (सांख्यका० ५) जो संभवतः न्यायप्रवेश से पुराने हैं उन्होंने 10 पत्ताभासों की नव संख्या मात्र का निर्देश किया है, उदाहरण नहीं दिये। न्यायप्रवेश में सोदाहरण नव पत्ताभास निर्दिष्ट हैं।

३ -- आ० हेमचन्द्र ने साध्यधमीविशिष्ट धर्मी की और साध्यधमी मात्र की पत्त कहकर उसके दो आकार बतलाये हैं, जो उनके पूर्ववर्षी मायिक्यनन्दी (३.२५-२६,३२) और देव-सूरि ने (३.१६-१८) भी बतलाये हैं। धर्मकीर्त्ति ने सूत्र में तो एक ही आकार निर्दिष्ट किया 15 है पर उसकी व्याख्या में धर्मीत्तर ने (२.८) केवल धर्मी, केवल धर्म और धर्मधर्मिसमुदाय कप से पत्त के तीन आकार बतलाये हैं। साथ ही उस प्रत्येक आकार का उपयोग किस किस समय होता है यह भी बतलाया है जो कि अपूर्व है। वात्स्यायन ने (न्यायमा० १.१.३६) धर्मविशिष्ट धर्मी और धर्मिविशिष्ट धर्म कप से पत्त के दो आकारों का निर्देश किया है। पर आकार के उपयोगों का वर्णन धर्मोत्तर की उस व्याख्या के अलावा अन्यत्र पूर्व प्रन्थों में 20 नहीं देखा जाता। माणिक्यनन्दी ने इस धर्मोत्तरीय वस्तु की सूत्र में ही अपना लिया जिसका देवसूरि ने भी सूत्र द्वारा ही अनुकरण किया। आ० हेमचन्द्र ने उसका अनुकरण ती किया पर उसे सृत्रबद्ध न कर वृत्ति में ही कह दिया।

४—इतर सभी जैन तार्किकों की तरह आ० हेमचन्द्र ने भी प्रमाणसिद्ध, विकल्पसिद्ध छीर उभयसिद्ध रूप से पन्न के तीन प्रकार बतलाये हैं। प्रमाणसिद्ध पन्न मानने के बारे 25 में तो किसी का मतभेद है ही नहीं, पर विकल्पसिद्ध छीर उभयसिद्ध पन्न मानने में मतभेद है। विकल्पसिद्ध छीर प्रमाण-विकल्पसिद्ध पन्न के विरुद्ध, जहाँ तक मालूम है, सबसे पहिले प्रश्न उठानेवाले धर्मकीर्लि ही हैं। यह अभी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि धर्मकीर्लि का वह आचेप मीमसिकों के ऊपर रहा या जैनों के ऊपर या देशने के ऊपर। फिर भी इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि धर्मकीर्लि के 30 उस आचेप का सविस्तर जवाब जैन तर्कप्रकों में ही देखा जाता है। जवाब की जैन प्रक्रिया में सभी ने धर्मकीर्लि के उस आचेपीय पद्य (प्रमाणवा० १०१६२) की उद्धृत भी किया है।

मिश्रकार गङ्गेश ने १ पत्तवा का जो झिन्दम और सूच्यतम निरूपण किया है उसका आठ हेमचन्द्र की इति में आने का सन्भव हो न था फिर भी प्राचीन और झर्वाचीन सभी पत्त लच्चणों के तुलनात्मक विचार के बाद इतना तो झवरय कहा जा सकता है कि गङ्गेश का वह परिष्ठत विचार सभी पूर्ववर्ती नैयायिक, बौद्ध और जैन ब्रन्थों में पुरानी परिभाषा और 5 पुराने ढङ्ग से पाया जाता है।

पृ० ४६ पं० १४ 'प्तत्'-तुलना-''मत्र हेतुलचर्यो निश्चेतव्ये धर्म्यनुमेय:। भन्यत्र तु साध्यप्रतिपत्तिकालो समुदायोऽनुमेय:। व्याप्तिनिश्चयकालो तु धर्मोऽनुमेय इति दर्शयितु-मत्र प्रह्यम्। जिज्ञासितो ज्ञातुमिष्टो विशेषो धर्मो यस्य धर्मिया: स तथांक्त:।"-न्यायिव टो० २.८। परी० ३. २५, २६, ३२, ३३। प्रमागन० ३. १६-१८।

10 पृ० ४६. पं० १६. 'प्रसिद्धः'-नुलना-"प्रसिद्धाः धर्मीति ।"-परी० ३. २७ । पृ० ४६. पं० २०. 'एतेन सर्व एव'-नुलना-प्रमेयर० ३. २६,२७ ।

पृ० ४७. पं० ४. 'तत्र बुद्धिसिद्धे'-परी॰ ३. २७-३१। पृ० ४७. पं० ७. 'ननु धिमिषि'-तुलना-प्रमेयर० ३. २६। पृ० ४७. पं० १६. 'उभयसिद्धो धर्मी'-तुलना-प्रमेयर० ३. ३१।

15 प्रा० १ प्रा० २ सू० १८-२३ प्र० ४७ हष्टान्त के विषय में इस जगह तीन बातें प्रस्तुत हैं---१-अनुमानाङ्गत्व का प्रश्न, २-लक्षण, ३-उपयोग।

१—धर्मकीति ने हेतु का श्रेक्ष्यकथन जो हेतुसमर्थन के नाम से प्रसिद्ध है उसमें ही दृष्टान्त का समावेश कर दिया है अतएव उनके मतानुसार दृष्टान्त हेतुसमर्थनघटक रूप से अनुमान का अङ्ग है भीर वह भी अविद्वानों के वास्ते। विद्वानों के वास्ते तो उक्त समर्थन के सिवाय हेतुमात्र ही कार्यसाधक होता है (प्रमाण्या०१.२८), इसलिए दृष्टान्त उनके लिए अनुमानाङ्ग नहीं। माणिक्यनन्दी (३.३७-४२), देवसूरि (प्रमाण्यन०३.२८, ३४-३८) और आ० हमचन्द्र सभी ने दृष्टान्त को अनुमानाङ्ग नहीं माना है और विकल्प द्वारा अनुमान में उसकी उपयोगिता का खण्डन भी किया है, फिर भी उन सभी ने केवल मन्दमित शिष्यों के लिए परार्थानुमान में (प्रमाण्यन०३, ४२, परी०३, ४६) उसे व्याहिस्मारक बतलाया है वब प्रश्न होता है कि उनके अनुमानाङ्गरव के खंडन का अर्थ क्या है १। इसका जवाब यही

१ "उच्यते—सिषाधियषाविरहसहकृतसाधकप्रमासामाबो यत्रास्ति स पद्धः, तेन सिषाधियषाविरहसह-कृतं साधकप्रमास् यत्रास्ति स न पद्धः, यत्र साधकप्रमासे सत्यस्ति वा सिषाधियषा यत्र बोभयाभावस्तत्र विशिष्टाभाषात् पद्धत्वम्।"—खिन्ता० अनु० गादा० पृ० ४३१–३२।

है कि इन्होंने जो दृष्टान्त की अनुमानाङ्गता का प्रतिवेध किया है वह सकलानुमान की दृष्टि से — अर्थात् अनुमान मात्र में दृष्टान्त को वे अङ्ग नहीं मानते। सिद्धसेन ने भी यही भाव संचिप्त रूप में सूचित किया है—न्याया० २०। अतएव विचार करने पर बौद्ध ग्रीर जैन तात्पर्य में कोई ख़ास अन्तर नज़र नहीं आता।

२-दृष्टान्त का सामान्य लचा न्यायसूत्र (१.१.२५) में है पर बौद्ध प्रन्थों में वह नहीं 5 देखा जाता। माणिक्यनन्दों ने भी सामान्य लचा नहीं कहा जैसा कि सिद्धसेन ने पर देवसूरि (प्रमाणन०३.४०) और आठ हमचन्द्र ने सामान्य लचा भी बतला दिया है। न्यायसूत्र का दृष्टान्तलचा इतना व्यापक है कि अनुमान से भिन्न सामान्य व्यवहार में भी वह लागू पढ़ जाता है जब कि जैनों का सामान्य दृष्टान्तलचा मात्र अनुमानांपयोगी है। साधन्ये-वैधन्ये रूप से दृष्टान्त के दो भेद और उनके अलग अलग लचा न्यायप्रवेश (१०१,२), 10 न्यायावतार (का०१७,१८) में वैसे ही देखे जाते हैं जैसे परीचामुख (३.४७ से) आदि (प्रमाणन०३.४१ से) पिछले प्रन्थों में।

३-हष्टान्त के उपयोग के सम्बन्ध में जैन विचारसरको ऐकान्तिक नहीं। जैन तार्किक परार्थानुमान में जहाँ श्रोता श्रव्युत्पन्न हो वहीं दृष्टान्त का सार्थक्य मानते हैं। स्वार्थानुमान स्थल में भी जो प्रमाता व्याप्ति सम्बन्ध को भूल गया है। उसी की उसकी याद दिलाने के  $^{15}$  वास्ते हृष्टान्त की चरितार्थेता मानते हैं-स्यादादर ३.४२।

## द्वितीयाध्याय ।

ग्र० २. ग्रा० १. सू० १-२. पृ० ४ स्परार्शनुमान की चर्चा वैदिक, बौद्ध, जैन—तीनों परम्पराग्नों में पाई जाती है। यों तो स्वार्थ ग्रीर परार्थ अनुमान का विभाग कणाद श्रीर न्यायसूत्र में सूचित होता है, फिर भी उपलभ्य प्रमाणमन्थों में परार्थ अनुमान का स्पष्ट लच्चणनिर्देश प्रशस्तपाद ग्रीर न्यायप्रवेश में हो प्राचीन जान पड़ता है। प्रशस्तपाद के ही कथन की थोड़े हंर-फेर के साथ दुहराया है। न्यायप्रवेशगत परार्थानुमान सम्बन्धी जी लच्चणनिर्देश है, उसी की पिछले धर्मकीर्त्त (न्यायिक २.१), शान्तरचित (तच्च ४० का०१३६३) ग्रादि बौद्ध तार्किकों ने विशेष स्पष्ट करके कहा है। जहाँ तक मालूम है, जैन परम्परा में परार्थ अनुमान के स्पष्ट लच्चण की बतलानेवाले सब से पहिले सिद्धसेन 10 दिवाकर ही हैं—न्याया०१३। उनके मार्ग का पिछले जैन तार्किकों ने अनुसरण किया है-परी०३. ५५, प्रमाणन०३. २३।

आ० हेमचन्द्र ने परार्थ अनुमान के लच्चणप्रसङ्ग में मुख्यतया दो बातें ली हैं। पहली तो उसका लच्य-लचणिनदेंश, श्रीर दूसरी बात है शब्द में स्रारोप से परार्थानुमानत्व के व्यवहार का समर्थन। यह दोनों बातें वैदिक, बौद्ध श्रीर जैन सभी पूर्ववर्त्ती तर्कप्रन्थों में पाई जाती हैं। श्रारोप का बीज, जो लच्चणा सम्बन्धी विचार करनेवाले धालङ्कारिक अधि प्रन्थों में देखा जाता है, उसका स्पष्टीकरण भी आ० हेमचन्द्र ने पूर्ववर्त्ती आचार्यों की तरह ही किया है।

पृ० ४-६. पं० ८. 'त्रचेतनं हि वचनं'-तुलना-प्रमेयर० ३ ५५.५६ । पृ० ४-६. पं० -६. 'उपचारश्चान्न'-तुलना-न्यायवि० टी० ३.२।

20 ग्र० २. ग्रा० १. स्० ३-६. ए० ४ ६. प्रस्तुत चार स्त्रों में परार्थ भनुमान के प्रयोग-द्वैविष्य की चर्चा है। परार्थ भनुमान का दे। प्रकार का प्रयोग वैदिक, बैद्ध, जैन —तीनें। परम्पराभ्रों की मान्य है, पर वैदिक धीर बैद्ध दे। परम्पराभ्रों में साधर्म्य उदाहरण, वैधर्म्य खदाहरण, साधर्म्य उपनय, वैधर्म्य उपनय ग्रादिकृत प्रयोगद्वैविष्य प्रसिद्ध है। देतु के प्रयोग-

१ "पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिश्चितार्थप्रतिपादनं परार्थानुमानम्।"-प्रशस्त० पृ० २३१।

२ ''तत्र पन्नादिवचनानि साधनम्''-स्याद्यप्र० पू० १।

३ ''मुख्यार्थवार्थे तद्योगे रूढिताऽथ प्रयोजनात्। ऋन्याऽथी लद्द्यते यत्सा लद्धगारीपिता क्रिया ॥''-कान्यप्र० २. १। कान्यानुशा० १. १७-१८।

भेद से परार्थ श्रनुमान का भेद उक्त दे। परम्पराद्यों में प्रसिद्ध नहीं है जैसा कि जैन परम्परा में प्रसिद्ध है।

जैन परम्परा में उदाहरण श्रादि के प्रयोगभेद से परार्थ अनुमान का प्रयोगभेद मानने के श्राताबा हेतु के प्रयोगभेद से भी उसका भेद माना जाता है। हेतु के प्रयोग-भेद की रीति सबसे पहले सिद्धसेन के न्यायावतार (का॰ १७) में स्थापित जान पड़ती है। उसकी पछले सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर तार्किकों ने उसी हेतुप्रयोग की द्विविध रीति की निर्विवाद रूप से मान लिया है। श्रा० हेमचन्द्र ने भी उसी रीति की श्राप्त सुन्नी में दर्शाया है।

इस विषय में आ० हेमचन्द्र की रचना की विशेषता यह है कि धर्मकीर्त्ति के न्याय-बिन्दु और उसकी धर्मोत्तरीयवृत्ति का (३.७) प्रस्तुत प्रकरण में शब्दश: अनुकरण पाया जाता है, जैसा कि अन्य पूर्ववर्त्ती जैन तर्कप्रन्थों में नहीं है।

पृ० ५०. पं० द. 'एतदुक्तं भवति'-तुलना-"एतदुक्तं भवति-अन्यद्भिधेयमन्यत्प्रकाश्यं प्रयोजनम्। तत्राभिधेयापेत्तया वाचकत्वं भिद्यते । प्रकाश्यं त्वभिन्नम् । अन्वयं हि कश्चितं वस्यमाणेन न्यायेन व्यतिरेकगतिर्भवति । व्यतिरेकं चान्वयगतिः । ततिक्षरूपं लिङ्गं प्रकाश्य-मभिन्नम् । न च यत्राभिधेयभेदस्तत्र सामर्थ्यगन्योऽप्यश्चों भिद्यते । यस्मात् पीना देवदक्तां दिवा न भुङ्कते, पीना देवदक्तां सङ्क्तं इत्यनयोर्वाक्ययोरभिधेयभेदेऽपि गन्यमानमेकमेव 15 तद्वदिहाभिधेयभेदेऽपि गन्यमानमेकमेव 17-न्यायिक टी० ३. ७.

अ०२. आ०१. स०७-८. ए० ५० परार्थानुमान में पन्न का प्रयोग करने न करने का मतमेद है। नैयायिक आदि वैदिक परम्परा पन्न का प्रयोग आवश्यक समभ्तिती है। बौद्ध परम्परा में न्यायप्रवेश में ता पन्नवचन साधनवाक्याङ्ग रूप से माना ही है पर उत्तर-वर्ती धर्मकीर्त्ति ने प्रितिज्ञा का व्यर्थ हो बतलाया है और कहा है कि उसका प्रयोग साधन- 20 वाक्य का श्रङ्ग नहीं है। जैन परम्परा पन्न के प्रयोग की आवश्यकता का समर्थन करती है। सिद्धसेन ने खुद ही पन्न के प्रयोग का विधान किया है (तत् प्रयोगोऽत्र कर्त्तव्य:-न्याया०१४), जो सम्भवतः धर्मकीर्त्ति के प्रतिज्ञानिषेध के खण्डन के लिये है। उसी का समर्थन करते हुए पिछले जैन तार्किकों ने बौद्ध मन्तव्य के विरुद्ध अपनी दलीलें दी हैं। परीचामुल, प्रमाण्यन्यतत्त्वालोक और उनकी व्याख्याओं की अपेन्ना आ० हेमचन्द्र की इति की इस 25 सम्बन्ध में विशेषता यह है कि उन्होंने वानस्पति मिश्र इत (तार्त्यक टी० ए०२७४) पन्न-समर्थनप्रकार अन्तरशः इस जगह अवतारित किया है, अन्तर है तो इतना हो कि वानस्पति मिश्रने बाह्यण्यरम्परासुलभ बाह्यण गुरु-शिष्य का उदाहरण दिया है जब कि आ० हेमचन्द्र

१ "त्रिरूपिलङ्गाख्यानं परार्थानुमानम्।"-स्यायवि० ३. १. । "श्रयवा तस्यैव साधनस्य यन्नाङ्गं प्रतिज्ञोपनयनिगमनादि....."-वादस्याय पृ० ६१।

ने उस उदाहरण के स्थान में प्रतिवादी बौद्ध परम्परा का ही मिज्जु-शैन प्रसंग उदाहरण रूप से वर्णित किया है।

पृ० ५१ पं० १. 'श्रयमर्थः'-तुलना-'तथाहि परप्रत्यायनाय वचनमुक्षारयन्ति प्रेत्तावन्तः सदेव च परं बोधियतन्या यद् बुभुत्सन्ते तथासत्यनेनापेत्तिताभिधानात् परे। बोधितो भवतिः न कल्वाम्नान् पृष्टः कोविदारानाचक्ताणः प्रष्टुरवधेयवचनो भवति । स्रनवधेयवचनश्च कथं प्रति-पादको नाम १ । यथा च माठर समिधमाहरेति गुरुणा प्रेषित एवं।ऽहमाहरामीत्यनुक्त्वा तदर्थ यदायं गृहं प्रविशति तदाऽस्मै कुप्यति गुरुः धाः शिष्यापसद छान्दसवत्तर माठर मामवधीरयसीति बुवाणः । एवमनित्यं शब्दं बुभुत्समानायानित्यः शब्द इत्यनुक्त्वा यदेव किञ्चिद्वच्यते कृतकत्व।दिति वा, यत् कृतकं तदनित्यमिति वा, कृतकश्च शब्द इति वा, तत् सर्वमस्यानपेत्तित्तमापातते।ऽसम्बद्धाभिधानम् । तथा चानवहिता न बाद्धमर्हतीति । यत् कृतकं । स्नित्यः शब्द इति त्वपेत्ति उक्ते कृत इत्यपेत्तायां कृतकत्वादिति हेतु-रुपतिष्ठते ।"—तात्पर्य० पृ० २७४।

## पृ**० ५२ ५० १. 'साध्यव्याम्'-**तुलना-प्रमेयर० ३.३५ ।

प्रव २ ग्रा० १ स्० ६-१० पृ १ प्रार्थ ग्रामान स्थल में प्रयोगपरिपाटी के सम्बन्ध में मतभेद है। सांख्य तार्किक प्रतिज्ञा, हेतु, ह्रष्टान्त इन तीन ग्रवयवों का ही प्रयोग मानते हैं—स्वाहादर १० ५५६। पर ग्रा० हेमचन्द्र तथा ग्रनन्तवीर्थ के कथनानुसार वे चार ग्रवयवों का प्रयोग मानते हैं—स्वाहादर १० ५५६। पर ग्रा० हेमचन्द्र तथा ग्रनन्तवीर्थ के कथनानुसार वे चार ग्रवयवों का प्रयोग मानते हैं—प्रमेयर ३.३७। शालिकनाय, जो मीमांसक प्रभाकर के ग्रनुगामी हैं उन्होंने ग्रपनी प्रकरणपञ्चिका में (१० ८३-५५), तथा पार्थसारिथ मित्र ने श्लोकवार्तिक की व्याख्या में (अनु० श्लो० ५४) मीमांसकसम्मत तीन ग्रवयवों का ही निद्र्शन किया है। वाहिदेव का कथन शालिकनाय तथा पार्थसारिथ के ग्रनुसार ही है पर ग्रा० हेमचन्द्र सथा ग्रनन्तवीर्थ को नहीं। ग्रगर ग्रा० हेमचन्द्र और ग्रनन्तवीर्थ दोनों मीमांसकसम्मत चतुरवयव कथन में ज्ञान्त नहीं हैं तो समक्ष्मना चाहिए कि उनके सामने चतुरवयववाद की कोई मीमांसक परम्परा रही हो जिसका उन्होंने निर्देश किया है। नैयायिक पाँच ग्रवयवों का प्रयोग मानते हैं—१.१३२ । बौद्ध तार्किक, ग्रामिक से ग्रामिक हेतु-ह्रशन्त दो का ही प्रयोग मानते हैं (ग्रमाणवा० १२२६; स्वाहादर० १०५५६) भीर कम से कम केवल हेतु का ही प्रयोग मानते हैं (ग्रमाणवा० १२२८)। इस नाना ग्रकार के मतभेद के बोच जैन तार्किकों ने ग्रपना मत, जैसा ग्रन्थत्र भी देखा जाता है, वैसे ही ग्रनेकान्त द्रष्टि के ग्रनुसार निर्युक्ति-

काल से<sup>१</sup> हो स्थिर किया है। दिगम्बर-श्वेताम्बर सभी जैनाचार्य अवयवप्रयोग में किसी एक संख्या की न मानकर श्रोता की न्यूनाधिक योग्यता के अनुसार न्यूनाधिक संख्या को मानते हैं।

माणिक्यनन्दी ने कम से कम प्रतिक्षा-हेतु-इन दे। अवयवों का प्रयोग स्वीकार करके विशिष्ट श्रोता की अपेचा से निगमन पर्यन्त पाँच अवयवों का भी प्रयोग स्वीकार किया है-परी० ३. ३७-४६। आ० हेमचन्द्र के प्रस्तुत सूत्रों के और उनकी स्वेपक्ष वृक्ति के शब्दों से भी माणिक्यनन्दी कृत सूत्र और उनकी प्रभाचन्द्र आदि कृत वृक्ति का ही उक्त भाव फलित होता है अर्थात् आ० हेमचन्द्र भी कम से कम प्रतिकाहेतु रूप अवयवद्वय को ही स्वीकार करके अन्त में पाँच अवयव को भी स्वीकार करते हैं; परन्तु वादिदेव का मन्तव्य इससे जुदा है। वादिदेव सूरि ने अपनी स्वेपक्ष व्याख्या में श्रोता की विचित्रता बतलाते हुए यहाँ 10 तक मान लिया है कि विशिष्ट अधिकारी के वास्ते केवल हेतु का ही प्रयोग पर्याप्त है (स्याहादर० ६० ५४६), जैसा कि बैद्धों ने भी माना है। अधिकारी विशेष के वास्ते प्रतिक्षा और हेतु दो, अन्यविध अधिकारी के वास्ते प्रतिक्षा, हेतु और उदाहरण तीन, इसी तरह अन्य के वास्ते से।पनय चार, या सनिगमन पाँच अवयवों का प्रयोग स्वीकार किया है-स्याहादर० १० ५६४।

इस जगह दिगम्बर परम्परा की अपेचा श्वेताम्बर परम्परा की एक खास विशेषता 15 ध्यान में रखनी चाहिए, जो ऐतिहासिक महत्त्व की है। वह यह है कि किसी भी दिगम्बर भाचार्य ने उस भित प्राचीन मद्रबाहुकर्ण के मानी जानेवाली निर्युक्ति में निर्दिष्ट व वर्णित? दश भवयवों का, जो वात्स्यायन? कथित दश भवयवों से भिन्न हैं, उल्लेख तक नहीं किया है, जब कि सभी श्वेताम्बर तार्किकों (स्याहादर० १०५६३) ने उत्क्रष्टवाद कथा में भिन्न कारी विशेष के वास्ते पाँच भवयवों से भागे बढ़कर निर्युक्तिगत दश भवयवों के प्रयोग का 20 भी निर्युक्ति के ही अनुसार वर्णन किया है। जान पड़ता है इस तकावत का कारण दिगम्बर परम्परा के द्वारा आगम आदि प्राचीन साहित्य का त्यक्त होना—यही है।

एक बात माणिक्यनन्दी ने अपने सूत्र में कही है वह मार्के की जान पड़ती है। सो यह है कि दे। और पाँच अवयवों का प्रयोगभेद प्रदेश की अपेचा से समक्षना चाहिये अर्थात् वादप्रदेश में तो दे। अवयवों का प्रयोग नियत है पर शास्त्रप्रदेश में अधिकारी के अनुसार दे। 25 या पाँच अवयवों का प्रयोग वैकल्पिक है। वादिदेव की एक खास बात भी स्मरण में रखने

१ "जिएवयण् निद्धं चेव भएण्ए कत्थई उदाहरणं। स्त्रासज्ज उ मायारं हेऊ वि किहिश्चि भएणेज्जा ॥ कत्थइ पञ्चावयवं दसहा वा सन्बहा न पिडिसिद्धं। न य पुर्ण सन्वं भएण्ई हंदी सविस्रार-मक्खाय।" दश् नि० गा० ४६, ४०।

२ ''ते उ पहन्नविभत्ती हेर्डावभत्ती विवक्खपिडसेही दिट्टती श्रासङ्का तप्पिडमेही निगमणं च ॥''-दश्य निव गाव १३७।

३ "दशावयवानेके नैयायिका वाक्ये सञ्चलते—जिज्ञासा संशयः शक्यप्राप्तिः प्रयोजनं संशयव्यु-दास इति"-न्यायभाव १. १. ३२।

थोग्य है वह यह कि जैसा बैद्ध विशिष्ट विद्वानों के वास्ते हेतु मात्र का प्रयोग मानते हैं वैसे ही वादिदेव भी विद्वान प्रधिकारी के वास्ते एक हेतुमात्र का प्रयोग भी मान लेते हैं। ऐसा स्पष्ट स्वीकार ग्रा० हेमचन्द्र ने नहीं किया है।

पृ० ५२, पं० ४, 'प्रतिज्ञाहेतू'—तुलना—''पचहेतुत्तृष्टान्ता इति त्र्यवयवम्''—माटर का० ५ ।

पृ० ५२, पं० ११, 'यथाहु: सौगताः'—तुलना—''तस्यैव साधनस्य यन्नाङ्गः प्रतिज्ञोपनयनिगमनादि...''—बादन्याय पृ० ६१

'तद्भावहेतुभावो हि दृष्टान्ते तद्वेदिनः । रूपाप्येते विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः ॥"-प्रमाणवा० १. २८ ।

अ०२, आ०१. सू०११-१५, प०५२-माणिक्यनन्दी और वादी देवस्रि ने अपने 10 अपने सूत्रप्रन्थों में परार्थ अनुमान की चर्चा की है पर उन्होंने उसके शब्दात्मक पाँच अवयवों के लच्छा नहीं किये जब कि आ० हैमचन्द्र ने इस जगह अचपाद (न्यायस्०१.१.३३ मे ) और अचपादानुसारी भासर्वश्च (न्यायसार १०५.) का अनुसरण करके पाँचों शब्दावयवों के लच्चण बवलाये हैं।

पृ० ५४. पं० ३. 'श्रसिद्ध'-हेत्वाभास सामान्य के विभाग में तार्किकों की विश्रति15 पत्ति है। अचपाद पाँच हेत्वाभासों की मानते व वर्णन करते हैं। कणाद के सूत्र में रे स्पष्टतया तीन हेत्वाभासों का निर्देश है, तथापि प्रशन्तपाद हे उस सूत्र का आशय बतलाते हुए चार हेत्वाभासों का वर्णन करते हैं। असिद्ध विरुद्ध और अनैकान्तिक यह तीन तो अच-पादकथित पाँच हेत्वाभासों में भी आते ही हैं। प्रशस्तपाद ने अनभ्यवसित नामक चांथा हेत्वाभास बतलाया है जो न्यायसूत्र में नहीं है। अचपाद और कणाद उभय के अनुगामी
20 भासर्वज्ञ ने अ छ: हेत्वाभास वर्णित किये हैं जो न्याय और वैशेषिक दोनों प्राचीन परम्पराश्री का कुल जोड़ मात्र है।

दिङ्नाग कर्त्य माने जानेवाले न्यायप्रवेश में असिख, विरुद्ध और अनैकान्तिक इन तीनों का ही संप्रह हैं। उत्तरवर्त्ती धर्मकीर्त्त आदि सभी बौद्ध तार्किकों ने भी न्याय-प्रवेश की ही मान्यता की देशहराया और स्पष्ट किया है। पुराने सांख्याचार्य माठर<sup>६</sup> ने

१ न्यायसू० १. २. ४।

२ ''ग्रप्रसिद्धोऽनपदेशाऽसन् संदिग्धश्चानपदेशः।''-बै० सू० ३. १. १४।

३ ''एतेनासिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचनानाम् अन्पदेशत्वमुक्तं भवति ।''-प्रश्र० पृ० २३८ः

<sup>8 &</sup>quot;असिद्धविरुद्धानैकान्तिकानध्यवसितकालात्ययापदिएप्रकरण्समाः।" न्यायसार पृ० ७।

४ "श्रसिद्धानैकान्तिकविषद्धा हेत्वामासाः।"-स्यायप्र० पृ० ३।

६ ''ब्रन्ये हेत्वाभासाः चतुर्दश असिद्धानैकान्तिकविरुद्धादयः।''-माटर ४।

भी उक्त तीन ही हेत्वाभासों का सूचन व संप्रह किया है। जान पड़ता है मूल में सांख्य और कगाद की हेत्वाभाससंख्या विषयक परम्परा एक ही रही है।

जैन परम्परा वस्तुत: कणाद, सांख्य श्रीर बाद्ध परम्परा के श्रतुसार तीन ही हेत्वा-भासों की मानती है। सिद्धसेन? श्रीर वादिदेव ने । प्रमाणन ६, ४७ ) श्रसिद्ध श्राहि तीनों। का ही वर्णन किया है। स्राठ हेमचन्द्र भी उसी मार्ग के सनुगामी हैं। स्राठ हेमचन्द्र ने न्याय- 5 सत्रोक्त कालातीत आदि दे। हेत्वाभासी का निरास किया है पर प्रशन्तपाद और भासर्वज-कथित अनध्यवसित हेत्वाभास का निरास नहीं किया है। जैन परम्परा में भी इस जगह एक मतभेद है-वह यह कि ब्रक्ताङ्क और उनके अनुगामी माणिक्यनन्दी आदि दिगम्बर तार्किको ने चार हत्वाभास बतलाये हैंर जिनमें तीन तो असिद्ध आदि साधारण ही हैं पर चौथा श्रकि श्वित्कर नामक हेत्वाभास विलक्कल नया है जिसका उल्लेख श्रन्यत्र कहीं नहीं नी देखा जाता । परन्तु यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि जयन्त भट्ट ने अपनी न्यायमक्षरी में अन्यथासिद्धापरपर्याय अप्रयोजक नामक एक नये हेत्वाभास की माननं का पर्वपन्न किया है जां वस्तुत: जयन्त के पहिले कभी से चला आता हुआ जान पड़ता है। अप्रयोजक और श्रिकि चित्कर इन दो शब्दों में स्पष्ट भेद होने पर भी श्रापातत: उनके श्रर्थ में एकता का भास होता है। परन्तु जयन्त ने अप्रयोजिक का जो अर्थ बतलाया है और अकि विस्कृत का जो 15 अर्थ भागिक्यनन्दी के अनुयायी प्रभाचन्द्र ते ४ किया है उनमें बिलकुल अन्तर है. इससे यह कहना कठिन है कि अप्रयोजक और अकिश्वित्कर का विचार मूल में एक है, फिर भी यह प्रश्न हो ही जाता है कि पूर्ववर्ती बौद्ध या जैन न्यायमन्थों में अकि आवित्कर का नाम-निर्देश नहीं तब अकलङ्क ने उसे स्थान कैसे दिया, अतएव यह सम्भव है कि अप्रयोजक या श्रन्यथासिद्ध माननवाले किसी पूर्ववर्ती तार्किक प्रन्थ के श्राधार पर ही अकलङ्क ने 20 श्रिकि चित्कर हैत्वाभास की अपने ढंग से नई सृष्टि की हो। इस श्रिकि ज्वित्कर हैत्वाभास का खण्डन केवल वादिदेव के सूत्र की व्याख्या स्यादादर० पृ० १२३०) में देखा जाता है।

ऊपर जो हेत्वाभाससंख्या विषयक नाना परम्पराएँ दिखाई गई हैं उन सब का मतः भेद मुख्यतया संख्याविषयक है, तत्त्वविषयक नहीं। ऐसा नहीं है कि एक परम्परा जिसे अमुक

१ "असिद्धस्त्वप्रतीते। ये। ये। ऽन्यथैवोषपद्यते । विरुद्धां ये। ऽन्यथाप्यत्र युक्तोऽनैकान्तिकः स तु ॥''-न्याया० का० २३ ।

२ ''असिद्धश्वाक्त्यस्वादिः शब्दानित्यस्वसाधने । अन्यथासम्भवाभावभेदात् स बहुधा स्मृतः ॥ विरुद्धासिद्धसंदिग्धैरिकञ्चित्करविस्तरैः ।''-न्यायःवि० २. १६५-६ । परी० ६. २१ ।

३ "अन्ये तु अन्यथासिद्धत्वं नाम तद्भेदमुदाहरन्ति यस्य हेने।धर्मिण वृत्तिर्भवन्त्यपि साध्यधर्म-प्रयुक्ता भवति न, सोऽन्यथासिद्धो यथा नित्या मनःगरमाण्या मूर्त्तत्वाद् घटवदिति ......स चात्र प्रयोज्य-प्रयोजकभावो नास्तीत्यत एवायमन्यथासिद्धांऽप्रयोजक इति कथ्यते । क्यं पुनरस्याप्रयोजकत्वमवगतम् ?"— न्यायम० पृ० ६०७ ।

४ ''सिद्धे निर्णात प्रमाणान्तरात्साध्ये प्रत्यचादियाधिते च हेतुर्न किञ्चित्करोति इति श्रकिञ्चित्करो-ऽनर्थकः।''-प्रमेसक० प्र०१६३ A।

25

30

हैत्वाभास रूप देश कहती है अगर वह सचमुच देश हो तो उसे दूसरी परम्परा स्वीकार न करती हो। ऐसे स्थल में दूसरी परम्परा या तो उस देश की अपने अभिप्रेत किसी हैत्वाभास में अन्तर्भावित कर देती है या पचाभास अगदि अन्य किसी देश में या अपने अभिप्रेत हैत्वाभास के किसी न किसी प्रकार में।

माठ हेमचन्द्र ने हेत्वाभास शब्द के प्रयोग का अनीचित्य बतलाते हुए भी साधनाभास अर्थ में उस शब्द के प्रयोग का समर्थन करने में एक तीर से दो पची का वेध किया
है-पूर्वाचार्यों की परम्परा के अनुसरख का विवेक भी बतलाया श्रीर उनकी गुलती भी
दर्शाई। इसी तरह का विवेक माणिक्यनन्दी ने भी दर्शाया है। उन्होंने अपने पूज्य अकलक्ककथित अकिश्वत्कर हेखाभास का वर्णन तो किया; पर उन्हें जब उस हेत्वाभास के अलग
स्वीकार का औ।चित्य न दिखाई दिया तब उन्होंने एक सूत्र में इस ढङ्ग से उसका समर्थन
किया कि समर्थन भी हो श्रीर उसके अलग स्वीकार का अनीचित्य भी व्यक्त हो-"लच्छा
एवासी देखां व्युत्पन्नप्रयोगस्य पचदोषेगीव दुष्टत्वात्"-परी० ६.३६।

पृ० ५४. पं० ८. 'प्रत्यक्षागमबाधित'-तुलनाः 'कालात्ययापदिष्टः कालातीतः।''—
न्यायस् १.२.६। ''यत्र च प्रत्यक्षानुमानागमविरोधः '''म सर्वः प्रमाणतो विपरीतिनर्णयेन
सन्देहिविशिष्टं कालमितपतित सीऽयं कालस्य ग्रत्ययेन ग्रपदिश्यमानः कालातीत इति।''—
तात्यर्यः पृ० ३४०। न्यायमार पृ० ७। ''हेताः प्रयोगकालः प्रत्यक्षागमानुपत्ततपन्तपरिष्ठतः समय
प्व, तमतीत्य प्रयुज्यमानः प्रत्यक्षागमबाधिते विषये वर्तमानः कालात्ययापदिष्टां भवति।''—
न्यायमः पृ० ६१२।

प्रवर्त्र प्रावर्ति स्वव १७-१६. एव ५४. न्यायसूत्र (१.२.८) में असिद्ध का नाम 20 साध्यसम है। केवल नाम के ही विषय में न्यायसृत्र का अन्य प्रन्थों से वैलचण्य नहीं है किन्तु अन्य विषय में भी। वह अन्य विषय यह है कि जब अन्य सभी अन्य असिद्ध के कम या अधिक प्रकारों का लच्च उदाहरण सिहत वर्णन करते हैं तब न्यायसूत्र और उसका भाष्य ऐसा कुछ भी न करके केवल असिद्ध का सामान्य स्वरूप बतलाते हैं।

प्रशस्तपाद स्रीर न्यायप्रवेश में स्रसिद्ध कं चार प्रकारों का स्पष्ट स्रीर समानप्राय? वर्णन है। माठर (का॰ ५) भी उसके चार भेदी का निर्देश करते हैं जो सम्भवत: उनकी दृष्टि में वे ही रहे होंगे। न्यायबिन्दु में धर्म्भर्कार्त्ति ने प्रशस्तपादादिकश्चित चार प्रकारों का तो वर्णन किया ही है पर उन्होंने प्रशस्तपाद तथा न्यायप्रवेश की तरह स्नाश्रयासिद्ध का एक उदाहरण न देकर उसके दे। उदाहरण दिये हैं स्रीर इस तरह स्नसिद्ध के चौथे प्रकार स्नाश्रयासिद्ध को भी प्रभेद कर दिये हैं। धर्मकीर्त्ति का वर्णन वस्तुत: प्रशस्तपाद स्रीर न्यायप्रवेश गत प्रस्तुत वर्णन का खोड़ा सा संशोधन मात्र है-न्यायि॰ ३. ५८-६७।

१ "उभयातिद्धोऽन्यतरासिद्धः तद्भावासिद्धोऽनुमेयासिद्धश्चेति ।"-प्रशस्त० पृ० २३८ । "उभ-यासिद्धोऽन्यतरासिद्धः संदिग्धासिद्धः श्राश्रयासिद्धश्चेति ।"-न्यायप्र० पृ० ३ ।

न्यायसार (१० ८) में भिसद्ध के चैदिह प्रकार सोदाहरण बतलाये गये हैं। न्यायमखरी (१० ६०६) में भी उसी उद्ग पर अनंक भेदों की सृष्टि का वर्णन है। माणिक्यनन्दी शब्द-रचना बदलते हैं (परी० ६. २२-२८) पर वस्तुत: वे असिद्ध के वर्णन में धर्मकीर्त्त के ही अनुगामी हैं। प्रभाचन्द्र ने परीचामुख की टीका मार्तण्ड में (१० १६१ А) मूल सूत्र में न पाये जानेवाले असिद्ध के अनेक भेदों के नाम तथा उदाहरण दिये हैं जो न्यायसारगत हैं ही हैं। आ० हेमचन्द्र के असिद्धविषयक सूत्रों की सृष्टि न्यायबिन्दु और परीचामुख का अनुसरण करनेवाली है। उनकी उदाहरणमाला में भी शब्दश: न्यायसार का अनुसरण है। धर्मकीर्त्त और माणिक्यनन्दी का अचरश: अनुसरण न करने के कारण वादिदेव के असिद्ध-विषयक सामान्य लच्चण (प्रमाणन०६, ४६) में आ० हेमचन्द्र के सामान्य लच्चण की अपेचा विशेष परिष्कृतता जान पड़ती है। वादिदेव के प्रस्तुत सूत्रों की व्याख्या रत्नाकरा- 10 वतारिका में जो असिद्ध के भेदों की उदाहरणमाला है वह न्यायसार धीर न्यायमखरी के उदाहरणों का अचरश: सङ्कलन मात्र है। इतना अन्तर अवश्य है कि कुछ उदाहरणों में वस्तुविन्यास वादी देवस्रि का अपना है।

पृ० ५५. पं० १७. सामान्यविशेषवत्त्वात्-तुलना-''सामान्यवत्त्वात्"-न्यायसार पृ० ८।

पृ० ५५. पं० २७. 'विपरीत'-जैसा प्रशस्तपाद में विरुद्ध के सामान्य स्वरूप का 15 वर्णन है विशेष भंदों का नहीं, वैसे ही न्यायसूत्र और उसके भाष्य में भी विरुद्ध का सामान्य रूप से वर्णन है, विशेष रूप से नहीं। इतना साम्य होते हुए भी सभाष्यन्याय-सूत्र और प्रशस्तपाद में उदाहरण एवं प्रतिपादन का भेद? स्पष्ट है। जान पड़ता है न्याय-सूत्र की धीर प्रशस्तपाद की विरुद्ध विषयक विचारपरम्परा एक नहीं है।

न्यायप्रवेश (पृ०५) में विरुद्ध के चार मेद सांदाहर स्व बतलाये हैं। सन्भवतः 20 माठर (का०५) को भी वे ही अभिप्रेत हैं। न्यायबिन्दु (३. ८३.८८) में विरुद्ध के प्रकार दें। ही उदाहर शों में समाप्त किये गये हैं और तीसरे "इष्टिविधात कृत्" नामक अधिक भेद होने की आश्रङ्का (३.८६-९४) कर के उसका समावेश अभिप्रेत दें। भेदों में ही कर दिया गया है। इष्टिविधात कृत् नाम न्यायप्रवेश में नहीं है पर उस नाम से जो उदाहर शां न्यायबिन्दु (३.६०) में दिया गया है वह न्यायप्रवेश (पृ०५) में वर्तमान है। जान 25 पड़ता है न्यायप्रवेश में जो 'परार्थाः च च दुरादयः" यह धम्मिविशेषविरुद्ध का उदाहर शा है उसी को कोई इष्टिविधात कृत् नाम से व्यवहृत करते होंगे जिसका निर्देश कर के धर्मकीर्त्ता

१ ''सिद्धान्तमभ्युपेत्य तिद्वरोधी विरुद्धः।''—स्यायस्० १. २. ६। ''यथा सेऽयं विकारो व्यक्तेरपैति नित्यत्वप्रतिषंधात्, अपेताऽप्यस्ति विनाशप्रतिषेधात्, न नित्यो विकार उपपद्यते इत्येवं हेतुः—'व्यक्तेरपेति नित्यत्वप्रतिष्धात्, अपेताऽप्यस्ति विनाशप्रतिषेधात्, न नित्यो विकार उपपद्यते इत्येवं हेतुः—'व्यक्तेरपेतिपि विकारोस्ति' इत्यनेन स्वसिद्धान्तेन विरुध्यते । यदस्ति न तदात्मलाभात् प्रव्यवते, अस्तित्वं चात्म-लाभात् प्रव्यविरिति विरुद्धावेती धर्मी न सह सम्भवत इति । सेऽयं हेतुर्ये सिद्धान्तमाश्रित्य प्रवतंते तमेव व्याहन्ति इति ।''—स्यायभा० १. २. ६। 'थे। ह्यनुमेयेऽविद्यमानीऽपि तत्समानज्ञातीये सर्वस्मिनास्ति तद्विपरीते चास्ति स विपरीतसाधनाद्विरुद्धः यथा यस्माद्विपात्वी तस्माद्वर्व इति ।''—प्रशस्त० पृ० २३८।

ने अन्तर्भाव किया है। जयन्त ने (न्यायम० पृ० ६००-६०१) गौतमसूत्र की ही व्याख्या करते हुए धर्म्भविशेषिवरुद्ध और धर्म्भविशेषिवरुद्ध इन दो तीर्थान्तरीय विरुद्ध भेदों का स्पष्ट खण्डन किया है जो न्यायप्रवेशवाला परम्परा का ही खण्डन जान पड़ता है। न्यायसार (पृ० ६) में विरुद्ध के भेदों का वर्षान सबसे अधिक और जटिल भी है। उसमें सपच के अस्तित्ववाले चार, नास्तित्ववाले चार ऐसे विरुद्ध के आठ भेद जिन चदाहरणों के साथ हैं उन्हीं उदाहरणों के साथ वही आठ भेद प्रमाणनयतस्वालेक की व्याख्या में भी हैं -प्रमाणन० ६.५२-५३। यद्यपि परीचामुख की व्याख्या मार्तण्ड में (पृ० १६२ A) न्यायसारवाले वे ही आठ भेद हें तथापि किसी किसी उदाहरण में थोड़ा सापरिवर्त्तन हो गया है। आठ हमचन्द्र ने तो प्रमाणनयतस्वालोक की व्याख्या की तरह अपनी वृत्ति में शब्दशः विरुद्ध दोनी नाम से व्यवहृत करने की न्यायमखरी और न्यायमार की दलीलों की अपना लिया है। पृ० ५६, पं० ६ सित सपक्षे न्यायमखरी और न्यायमार की दलीलों की अपना लिया है। पृ० ५६, पं० ६ सित सपक्षे न्यायमखरी और न्यायमार की दलीलों की अपना लिया है। पृत्र प्रमुख व्यापका यथा..."-न्यायसार पृ० ६। प्रमुखक० पृ० १६२ A। स्याहादर० पृ० १०२१।

पृ० ५६. ं० १७ 'नियमस्य'- श्रनैकान्तिक हेरवाभास के नाम के विषय में मुख्य दे। 15 परम्पराएँ प्राचीन हैं। पहली गौतम की. और दसरी कलाद की। गौतम अपने न्याय-सूत्र में जिसे सब्यभिचार (१.२ ५.) कहते हैं उसी की कणाद अपने सूत्रों (३.१.१५) में सन्दिग्ध कहते हैं। इस नामभेद की परम्परा भी कुछ अर्थ रखती है और वह अर्थ अगले सब ब्याख्याप्रन्थों से स्पष्ट हो जाता है। वह ग्रर्थ यह है कि एक परम्परा भ्रत्नेकान्तिकता को अधीत् साध्य श्रीर उसके श्रभाव के साथ हेतू के साहचर्य की सन्यमिचार हत्वाभास  $^{20}$  का नियामक रूप मानती है संशयजनकत्व का नहीं जब दूसरी परम्परा संशयजनकत्व की ती अनैकान्तिक है:वाभासता का नियामक रूप मानती है साध्य तदभावसाहचर्य की नहीं। पहली परम्परा के श्रनुसार जो हेतु साध्य-तदभावसहचरित है चाहे वह संशयजनक हो या नहीं-वही सव्यभिचार या अनैकान्तिक कहलाता है। दूसरी परम्परा के अनुमार जी हेतु संशयजनक है-चाहे वह साध्य-तदभावसहचरित हो या नहीं-वही अनैकान्तिक या <sup>25</sup> सन्यभिचार कत्नताता है। अनैकान्तिकता के इस नियामकभेदवाली देा उक्त परम्पराझों के अनुसार उदाहरणों में भी अन्तर पड जाता है। अतएव गीतम की परम्परा में असाधारण या विरुद्धाव्यभिचारी का अनैकान्तिक हेत्वामास में स्थान सम्भव ही नहीं क्योंकि वे दोनों साध्याभावसहचरित नहीं। उक्त सार्धकनामभेद वाली दोनों परम्पराध्रों के परस्पर भिन्न ऐसे दो दृष्टिकोण आगे भी चालू रहे पर उत्तरवर्ती सभी तर्कशास्त्रों में-चाहे वे वैदिक हों, 30 बौद्ध हों. या जैन-नाम तो केवल गौतमीय परम्परा का श्रमैकान्तिक ही जारी रहा । कणादीय परम्परा का सन्दिग्ध नाम ब्यवहार में नहीं रहा।

प्रशस्तपाद धीर न्यायप्रवेश इन दोनों का पैर्वापर्य सभी सुनिश्चित नहीं स्रतएव यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि असुक एक का प्रभाव दूसरे पर है, तथापि न्यायप्रवेश

श्रीर प्रशस्तपाद इन दोनों की विचारसरणी का स्राभेत्रत्व धीर पारस्परिक सहस्व का भेद खास ध्यान देने योग्य है। न्यायप्रवेश में यद्यपि नाम तो झनैकान्तिक है सन्दिग्ध नहीं, फिर भी उसमें अनैकान्तिकता का नियामक रूप प्रशस्तपाद की तरह संशयजनकत्व की ही माना है। अतएव न्यायप्रवेशकार ने अनैकान्तिक के छ: भेद बतलाते हुए उनके सभी उदाहरखो में संशयजनकत्व स्पष्ट बतलाया है?। प्रशस्तपाद न्यायप्रवेश की तरह संशयजनकत्व की ती र् अनैकान्तिकता का नियासक रूप मानते हैं सही, पर वे न्यायप्रवेश में अनैकान्तिक रूप से उदाहृत किये गये ग्रासाधारण श्रीर विरुद्धाव्यभिचारी इन दे। भेदी की ग्रानैकान्तिक या सन्दिग्ध हेरवाभास में नहीं गिनते बिल्क न्यायप्रवेशसम्मत उक्त दोनी हेरवाभासी की सन्दिग्धता का यह कह करके खण्डन करते हैं कि असाधारण और विरुद्धाव्यभिचारी संशयजनक ही नहीं?। प्रशस्तपाद के खण्डनीय भागवाला कोई पूर्ववर्ती वैशेषिक ग्रन्थ या न्यायप्रवेशभिन्न बैद्धियन्थ 10 न मिले तब तक यह कहा जा सकता है कि शायद प्रशस्तपाद ने न्यायप्रवेश का ही खण्डन किया है। जो कुछ हो यह तो निश्चित ही है कि प्रशस्तपाद ने ग्रसाधारण श्रीर विरुद्धा-व्यभिचारी की सन्दिग्ध या अनैकान्तिक मानने से इन्कार किया है। प्रशस्तपाद ने इस प्रश्न का, कि क्या तब असाधारण और विरुद्धाव्यभिचारी कोई हेत्वाभास ही नहीं १. जवाब भी बड़ी बुद्धिमानी से दिया है। प्रशस्तपाद कहते हैं कि ध्रसाधार ${f u}$  हैत्वाभास है सही,  $^{15}$ पर वह संशयजनक न होने से अनैकान्तिक नहीं, किन्तु उसे अनध्यवसित कहना चाहिए। इसी तरह वे विरुद्धाव्यभिचारी की संशयजनक न मानकर या ते। श्रसाधारणुरूप श्रनध्यवसित में गिनते हैं या उसे विरुद्धविशेष ही कहते ( श्रयं तु विरुद्धमेद एव-प्रशः ए॰ २३६) हैं। भी है। पर वे किसी तरह असाधारण और विरुद्धान्यभिचारी की न्यायप्रवेश की तरह संशयजनक मानने की तैयार नहीं हैं फिर भी वे उन दोनों की किसी न किसी हैखाभास में 20 सिन्नविष्ट करते ही हैं। इस चर्चा के सम्बन्ध में प्रशस्तपाद की श्रीर भी दे। बातें खास ध्यान देने योग्य हैं। पहली तो यह है कि अनध्यवसित नामक हेत्वाभास की कल्पना श्रीर दूसरी यह कि न्यायप्रवेशगत विरुद्धान्यभिचारी के उदाहरण से विभिन्न उदाहरण की लेकर विरुद्धान्यभिचारी की संशयजनक मानने न मानने का शास्त्रार्थ । यह कहा नहीं जा सकता

१ "तत्र साधारणः-शब्दः प्रमेयत्वाचित्य इति । तद्धि नित्यानित्यपच्याः माधारण्त्वादनैकान्ति कम् । किम् घटवत् प्रमेयत्वादनित्यः शब्दः स्राहोस्त्रिदाकाशवत्प्रमेयत्वाचित्य इति ।" - इत्यादि-न्यायप्र० पृ० ३ ।

२ "अमाधारणः-श्रावणत्वानित्य इति । तदि नित्यानित्यपद्याभ्यां व्याष्ट्रतत्वानित्यविनिमुंकन्य चाम्यस्यासम्भवात् संशयहेतुः किम्भृतस्यास्य श्रावणत्वमिति ।.....विद्धाव्यभिचारी यथा अनित्यः
शब्दः कृतकत्वात् घटवत्; नित्यशब्दः श्रावणत्वात् शब्दत्वविति । उभयोः संशयहे ग्रुत्वात् द्वावप्येतावेके।ऽनैकान्तिकः समुदितावेव ।" न्यायप्र० पृ० ३, ४ । "एकस्मिश्च द्वयाहेत्वार्यथाक्तल्वणयोविषद्वयोः
सन्निपाने सित संशयदश्नादयमन्यः सन्दिग्ध इति केचित् यथा मृतत्वामूर्तत्वं प्रति मनसः क्रियावत्वास्पर्शवस्वयोरिति । नन्वयमसाधारण एवाचाच्चुपत्यप्रत्यक्तववत् संद्वतेयारन्यतपद्वासम्भवात् ततश्चानध्यवसित इति
वद्यामः ।"-प्रशस्त० पृ० २३६ ।

कि कशादसूत्र में अविद्यमान अनध्यवसित पद पहिले पहिल प्रशस्तपाद ने ही प्रयुक्त किया या उसके पहिले भी इसका प्रयोग अलग हेत्वाभास अर्थ में रहा। न्यायप्रवेश में विरुद्धाः व्यभिचारी का उदाहरण—''नित्यः शब्दः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्, अनित्यः शब्दः कृतकत्वात् घटवत्" यह है, जब कि प्रशस्तपाद में उदाहरण—'भनः मूर्तम् क्रियावस्थात्, मनः अमू- र्मम् अस्पर्शवस्वात्"—यह है। प्रशस्तपाद का उदाहरण तो वैशेषिक प्रक्रिया अनुसार है ही, पर आश्चर्य की बात यह है कि बौद्ध न्यायप्रवेश का उदाहरण खुद बौद्ध प्रक्रिया के अनुसार न होकर एक तरह से वैदिक प्रक्रिया के अनुसार ही है क्यों कि जैसे वैशेषिक आदि वैदिक तार्किक शब्दत्व की जातिह्रप मानते हैं वैसे बौद्ध तार्किक जाति की नित्य नहीं मानते। अस्त, यह विवाद आगे भी चला।

तार्किकप्रवर धर्माकीर्त्त ने हेरवामास की प्ररूपणा बौद्धसम्मत हेतुत्रैरूप्य के? 10 म्राधार पर की, जो उनके पूर्ववर्त्ती बौद्ध अन्थों में मभी तक देखने में नहीं आई। जान पड़ता है प्रशस्तपाद का अनैकान्तिक हेत्वाभास विषयक बौद्ध मन्तव्य का खण्डन बराबर धर्मिकीर्त्त के ध्यान में रहा। उन्होंने प्रशस्तपाद को जवाब देकर न्यायप्रवेश का बचाव किया। धर्म-कीर्त्ति ने व्यभिचार को अनैकान्तिकता का नियामकरूप न्यायसूत्र की तरह माना फिर भी 15 वन्होंने न्यायप्रवेश श्रीर प्रशस्तपाद की तरह संशयजनकत्व की भी उसका नियामक रूप मान लिया । प्रशस्तपाद ने न्यायप्रवेशसम्मत असाधारण की अनैकान्तिक मानने का यह कहकर के खण्डन किया था कि वह संशयजनक नहीं है। इसका जवाब धर्मकीर्त्ति ने भासाधारण का न्यायप्रवेश की भाषेचा जुदा उदाहरण रचकर श्रीर उसकी संशयजनकता दिखाकर, दिया श्रीर बतलाया कि श्रसाधारण अनैकान्तिक हेत्वाभास ही है? । इतना करके 20 ही धर्मोर्कार्त्त सन्तुष्ट न रहे पर अपने मान्य आचार्य दिङ्नाग की परम्परा की प्रतिष्ठित बनाये रखने का और भी प्रयत्न किया। प्रशस्तपाद ने विरुद्धाव्यभिचारी के खण्डन में जो दलील दी थी उसका स्वीकार करके भी प्रशस्तपाद के खण्डन के विरुद्ध उन्होंने विरुद्धाव्य-भिचारी का समर्थन किया थ्रीर वह भी इस ढंग से कि दिङ्नाग की प्रतिष्ठा भी बनी रहे थ्रीर प्रशस्तपाद का जवाब भी हा। ऐसा करते समय धर्म्मकीर्त्त ने विरुद्धाव्यभिचारी का जो 30 उदाहरण दिया है वह न्यायप्रवेश श्रीर प्रशस्तपाद के उदाहरण से जुदा है फिर भी वह उदाहरण वैशेषिक प्रक्रिया के अनुसार होने से प्रशस्तपाद को अग्राह्य नहीं हो सकता । इस तरह बौद्ध धीर वैदिक तार्किकों की इस विषय में यहाँ तक चर्चा आई

१ ''तत्र त्रयाणां रूपाणामेकस्यापि रूपस्यानुक्तौ साधनाभासः। उक्तावप्यसिद्धौ सन्देहे वा प्रतिपाद-प्रतिपादकयोः। एकस्य रूपस्य'.... इस्यादि-न्यायवि० ३. ४७ से।

२ "श्रनयोरेव द्वयो रूपयोः संदेहेऽनैकान्तिकः। यथा सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमन्त्वादितिं। ....श्रत एवान्ययव्यतिरेकयोः संदेहादनैकान्तिकः। साध्येतरये।रते। निश्चयाभावात्।"—न्यायिक ३. ६८-११०।

३ 'विरुद्धान्यभिचार्यपि संशयहेतुरुक्तः । स इह कस्मान्नोक्तः ।... . श्रश्रोदाहरक्ा यत्सर्वदेशाव-स्थितै: स्थरम्बन्धिमियु गपदिमसम्बध्यते तत्सर्वगतं ययाऽकाशम् , श्राभिसम्बध्यते सर्वदेशावस्थितै: स्वसम्बन्धि-

5

जिसका अन्त न्यायमकारी में हुआ जान पड़ता है। जयन्त फिर अपने पूर्वाचारों का पन्न लेकर न्यायप्रवेश और धर्म्मकीर्त्त के न्यायिनदु का सामना करते हैं। वे असाधारण और विरुद्धाव्यभिचारी की अनैकान्तिक न मानने का प्रशस्तपादगत मत का बड़े विस्तार से समर्थन करते हैं पर साथ ही वे संशयजनकरन की अनैकान्तिकता का नियामक रूप मानने से भी इन्कार करते हैं?।

भासर्वज्ञ ने बौद्ध, वैदिक तार्किकों के प्रस्तुत विवाद का स्पर्श न कर भ्रमेकान्तिक हेत्वाभास के भाठ उदाहरण दिये हैं (न्यायसार पृ०१०), भ्रीर कहीं संशयजनकता का उल्लेख नहीं किया है। जान पड़ता है वह गौतमीय परम्परा का भ्रमुगामी है।

जैन परम्परा में अनैकान्तिक श्रीर सिन्दाध यह दोनों ही नाम मिलते हैं। अकलङ्क (न्यायित २.१६६) सिन्दाध शब्द का प्रयोग करते हैं जब कि सिद्धसेन (न्यायात २३) 10 आदि अन्य जैन तार्किक अनैकान्तिक पद का प्रयोग करते हैं। माणिक्यनन्दी की अनैकान्तिक निरूपण विषयक सुत्ररचना आ० हेमचन्द्र की सूत्ररचना की तरह ही वस्तुत: न्याय-बिन्दु की सूत्ररचना की सिच्छा प्रतिच्छाया है। इस विषय में वादिदेव की सूत्ररचना वैसी परिमार्जित नहीं जैसी माणिक्यनन्दी श्रीर हेमचन्द्र की है, क्योंकि वादिदेव ने अनै-कान्तिक के सामान्य लचण में ही जो 'सिन्द्छित' का प्रयोग किया है वह ज़रूरी नहीं जान कान्तिक के सामान्य लचण में ही जो 'सिन्द्छित' का प्रयोग किया है वह ज़रूरी नहीं जान कार्या। जो कुछ हो पर इस बारे में प्रभाचन्द्र, वादिदेव और हेमचन्द्र इन तीनी का एक ही मार्ग है कि वे सभी अपने अपने अन्यों में भासर्वज्ञ के आठ प्रकार के अनैकान्तिक को लेकर अपने अपने लच्चा में समाविष्ट करते हैं। प्रभाचन्द्र के (प्रमेयक० ए० १६२ छ) सिवाय श्रीरों के प्रन्थों में तो आठ उदाहरण भी वे ही हैं जो न्यायसार में हैं। प्रभाचन्द्र ने कुछ उदाहरण बदले हैं।

यहाँ यह स्मरण रहे कि किसी जैनाचार्य ने साध्यसंदेहजनकत्व की या साध्यव्यभि-चार की अनैकान्तिकता का नियामक रूप मानने न मानने की बौद्ध-वैशेषिकप्रन्थगत चर्चा की नहीं लिया है।

पृ० ५६ . पं० २१ . 'ये चान्ये'-तुलना-''पत्तत्रयव्यापको यथा मनित्य: शब्द: प्रमेयत्वात्।" न्यायसार पृ० १०। न्यायप्र० पृ० ३। प्रमेयक० पृ० १६२ B. स्याद्वादर० पृ० १२२८।

अ०२ आ०१ सू०२२-२७ पृ०५७ परार्थ अनुमान प्रसङ्घ में हेत्वाभास का निरूपण बहुत प्राचीन है। कणादसूत्र (३.१.१५) और न्यायसूत्र (१.२.४-६) में वह स्पष्ट भिर्यु गपत् सामान्यमिति।.....दितीयाऽपि प्रयोगो यदुपलन्धिलज्ञण्याप्तं सन्नोपलभ्यते न तत् तत्रास्ति। तद्यथा क्यन्विद्विद्यमानो घटः। नेपलभ्यते चे।पलन्धिलज्ञण्याप्तं सामान्यं व्यक्त्यन्तरालेभ्विति। अय-मनुपलम्भप्रयोगः स्वभावश्च परस्परविद्दार्थं साधनादेकत्र संशय जनयतः।"-न्यायवि०३ ११९-१२९।

१ "श्रसाधारणविरुद्धाव्यभिचारिणौ तु न संस्त एव हेत्वाभासाविति न व्याख्यायेते ।........ अपि च संशयजननमनैकान्तिकलच्चणमुच्यते चेत् काममसाधारणस्य विरुद्धाव्यभिचारिणो वा यथा तथा संशय-हेतुतामधिरोप्य कथ्यतामनैकान्तिकता न तु संशयजनकत्वं तल्लच्चणम्...श्रपि तु पच्चद्वयवृत्तित्वमनैकान्तिकः लच्चणम्....."—स्यायम० पृ० ४६६ ४६६ । एतं विस्तृत है। पर दृष्टान्ताभास का निरूपण उतना प्राचीन नहीं जान पड़ता। अगर दृष्टान्ताभास का विचार भी हेत्वाभास जितना ही पुरातन होता तो उसका सूचन कणाद या न्यायसूत्र में थोड़ा बहुत ज़रूर पाया जाता। जो कुछ हो इतना तो निश्चित है कि हेत्वाभास की कल्पना के ऊपर से ही पोछे से कभी दृष्टान्ताभास, पचाभास अपिद की कल्पना हुई और उनका निरूपण होने लगा। यह निरूपण पहिले वैदिक तार्किकों ने शुरू किया या बीद्ध तार्किकों ने, इस विषय में सभी कुछ भी निश्चित कहा नहीं जा सकता।

दिङ्नाग के मानं जानेवाले न्यायप्रवेश में पाँच साधर्म्य श्रीर पाँच वैधर्म्य ऐसे दस दृष्टान्ताभास हैं? । यद्यपि मुख्यतया पाँच पाँच ऐसे दी विभाग उसमें हैं तथापि अभया-सिद्ध नामक दृष्टान्ताभास के अवान्तर दी प्रकार भी उसमें किये गये हैं जिससे वस्तुत: 10 न्यायप्रवेश के अनुसार छ: साधर्म्य दृष्टान्ताभास और छ: वैधर्म्य दृष्टान्ताभास फलित होते हैं। प्रशस्तपाद ने भी इन्हों छ: छ: साधर्म्य एवं वैधर्म्य दृष्टान्ताभामों का निरूपण किया है? । न्यायप्रवेश श्रीर प्रशस्तपाद के निरूपण में उदाहरण श्रीर भाव एक से ही हैं अलबत्ता दोनों के नामकरण में अन्तर अवश्य है। प्रशस्तपाद दृष्टान्ताभाम शब्द के बदले निद्शीनाभास शब्द का प्रयोग पसन्द करते हैं क्योंकि उनकी अभिमत न्यायवाक्य परिवाटी में उदाहरण का बोधक निदर्शन शब्द श्राता है। इस सामान्य नाम के सिवाय भी न्यायप्रवेश श्रीर प्रशस्तपादगत विशेष नामों में मात्र पर्याय भेद है। माठर काउ प्रभी निदर्शनाभास शब्द दी पसन्द करते हैं। जान पड़ता है वे प्रशस्तपाद के अनुगामी हैं। यद्यपि प्रशस्तपाद के अनुसार निदर्शनाभास की कुल संख्या बारह ही होती हैं श्रीर माठर दस संख्या का उक्लेख करते हैं। पर जान पड़ता है कि इस संख्याभेद का कारण-आश्रयासिद्ध 20 नामक दे। साधर्म्य-वैधर्म्य दृष्टान्ताभास की माठर ने विवचा नहीं की-यही है।

जयन्त ने (न्यायम० १०५८०) न्यायसूत्र की व्याख्या करते हुए पूर्ववर्त्ती बीद्ध-वैशेषिक आदि प्रन्थगत दृष्टान्ताभास का निरूपण देखकर न्यायसूत्र में इस निरूपण की कमी का अनुभव किया और उन्होंने न्यायप्रवेशवाले सभी दृष्टान्ताभासी की लेकर अपनाया एवं अपने मान्य ऋषि की निरूपण कमी की भारतीय टीकाकार शिष्यों के ढङ्ग से भक्त के तीर पर 25 दूर किया। न्यायसार में (१०१३) उदाहरणाभास नाम से छ: साधर्म्य के और छ:

१ ''दृष्टान्तामासे द्विविधः साधम्येंग् वैधम्येंग् च .....तत्र साधम्येंग्...तद्यथा साधनधर्मासिद्धः साध्यधर्मासिद्धः अनन्वयः विपरीतान्वयश्चिति ।....वैधम्येंग्।पि दृष्टान्तामासः पञ्चप्रकारः तद्यथा साध्याव्यावृत्तः साध्याव्यावृत्तः अध्यतिरेकः विपरीतव्यतिरेकश्चेति........।'' न्यायप्र० पृ० ४-६।

२ "अनेन निदर्शनाभासा निरस्ता भवन्ति । तद्यथा नित्यः शब्रोऽम्त्रैन्तात् यदमृते दृष्टं तिव्रित्यम् यथा परमाणुर्यथा कमं यथा स्थाली यथा तमः अभ्वरविति यद् द्रव्यं तत् क्रियावद् दृष्ट्मिति च लिङ्गानुमेयोः भयाश्रयासिद्धाननुगतविपरीतानुगताः साधम्मेनिदर्शनाभासाः। यदनित्य तन्मूर्ते वृष्ट यथा कर्म यथा परमाणुर्यः याकाशं यथा तमः घटवत् यिकिष्कयं तदद्रव्य चेति लिङ्गानुमेयोभयाव्यावृत्ताश्रयासिद्धाव्यावृत्तविपरोतव्यावृत्ताः वैधम्यनिदर्शनाभासा इति ।"-प्रशस्त० पृ० रक्ष ।

10

वैधर्म्य के इस वरह बारह ग्राभास वही हैं जो प्रशस्तपाद में हैं। इसके सिवाय न्यायसार में ग्रन्थ के नाम से चार साधर्म्य के विषय में सिन्दग्ध ग्रीर चार वैधर्म्य के विषय में सिन्दग्ध ऐसे ग्राठ सिन्दग्ध उदाहरणाभास भी दिये हैं?। सिन्दग्ध उदाहरणाभासों की सृष्टि न्याय-प्रवेश ग्रीर प्रशस्तपाद के बाद की जान पड़ती है। धर्मकीर्त्ति ने साधर्म्य के नव ग्रीर वैधर्म्य के नव ऐसे ग्राठारह दृष्टान्ताभास सिवस्तर वर्णन किये हैं। जान पड़ता है न्यायसार में ग्रन्य के नाम से जो साधर्म्य ग्रीर वैधर्म्य के चार चार सिन्दग्ध उदाहरणाभास दिये हैं उन ग्राठ सिन्दग्ध भेदों की किसी पूर्ववर्त्ती परम्परा का संशोधन करके धर्मकीर्त्ति ने साधर्म्य ग्रीर वैधर्म्य के तीन-तीन ही सिन्दग्ध दृष्टान्ताभास रक्खे। दृष्टान्ताभासों की संख्या, उदाहरण ग्रीर उनके पीछे के साम्प्रदायिक भाव इन सब बातों में उत्तरीत्तर विकास होता गया जो धर्मकीर्त्ति के बाद भी चालू रहा।

जैन परम्परा में जहां तक मालूम है सबसे पहिले दृष्टान्ताभास के निरूपक सिद्धसेन ही हैं; उन्होंने बीद्ध परम्परा के दृष्टान्ताभास शब्द को ही चुना न कि वैदिक परम्परा के निदर्शनाभास श्रीर उदाहरणाभास शब्द को । सिद्धसेन नेर अपने संज्ञित कथन में संख्या का निर्देश तो नहीं किया परन्तु जान पड़ता है कि वे इस विषय में धर्मकीर्ति के समान ही नव-नव दृष्टान्ताभासों को माननेवाल हैं । माणिक्यनन्दी ने तो पूर्ववर्षी 15 सभी के विस्तार को कम करके साधन्ये और वैधन्ये के चार-चार ऐसे जुल आठ ही दृष्टान्ता-भास दिखलाये हैं और (परी० ६. ४०-४५ कुछ उदाहरण भी बदलकर नये रचे हैं। बादी देवसूरि ने तो उदाहरण देने में माणिक्यनन्दी का अनुकरण किया, पर भेदों की संख्या, नाम आदि में अचरश: धर्मकीर्त्ति का ही अनुकरण किया है। इस स्थल में वादी देवसूरि ने एक बात नई ज़रूर की। वह यह कि धर्मकीर्त्ति ने उदाहरण देने में जो वैदिक ऋषि एवं जैन 20 तीर्थकरों का लघुत्व दिखाया था उसका बदला बादी देवसूरि ने सम्भवित उदाहरणों में तथागत बुद्ध का लघुत्व दिखाकर पूर्ण कुप से चुकाया। धर्मकीर्त्ति के द्वारा अपने पूज्य पुरुषों के ऊपर तर्कशास्त्र में की गई चीट का वादिदेव सद्द न सके, और उसका बदला तर्कशास्त्र में ही प्रतिबन्दी रूप से चुकाया?।

१ "ग्रन्ये तु संदेहद्वारेणापरानष्टाबुदाहरणाभासान्वर्णयन्ति । सन्दिग्धसाध्यः ......सन्दिग्धः साधनः ....सन्दिग्धः ....सन्दिग्धः ....सन्दिग्धः । ...सन्दिग्धः । ...सन्दिग्धः । ...सन्दिग्धः । ...सन्दिग्धः । १७ - १३ - १४ ।

२ "साधम्येंगात्र दृष्टान्तदोषा न्यायविदीरिताः। स्रपलज्ञगहेत्त्थाः साध्यादिविकलादयः॥ वैध-म्येंगात्र दृष्टान्तदोषा न्यायविदीरिताः। साध्यसाधनयुग्मानामनिवृत्तरेच संशयात्।।"-न्याया० २४-२४।

३ "यथा नित्यः शब्दोऽमूर्तत्वात्, कर्मवत् परमाणुवद् घटवदिति साध्यसाधनधर्मोभयविकलाः। तथा सन्दिग्धसाध्यधर्मादयश्च, यथा रागादिमानयं वचनाद्रध्यापुरुषवत्, मरणधर्मोऽयं पुरुपो रागादिमस्वाद्रध्यापुरुषवत्, असर्वशोऽयं रागादिमस्वाद्रध्यापुरुषवत्, श्रनव्योऽप्रदर्शितान्वयश्च, यथा यो वक्ता स रागादिमानिष्टपुरुषवत्, अनित्यः शब्दः कृतकत्वाद् घटवत् इति। तथा विपरीतान्वयः, यद-नित्यं तत् कृतकमिति। साधम्येण। वैधम्येणापि, परमाणुवत् कर्मवदाकाशवदिति साध्याद्यव्यतिरेकिणः।

ग्राव हैमचन्द्र नाम तो पसन्द करते हैं दृष्टान्ताभास, पर उसे उदाहरखाभास के स्थान में क्यों पसन्द किया इसका युक्तिसिद्ध खुलासा भी कर देते हैं?। दृष्टान्ताभास के निह्नपद्ध में ग्राव हेमचन्द्र की ध्यान देने योग्य महत्त्व की तीन विशेषताएँ हैं जो उनकी प्रतिभा

तथा सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेकादयः, यथाऽसर्वज्ञाः किपलादये।ऽनाप्ता वा, श्रविद्यमानसर्वज्ञताप्ततालिक्कभृतप्रमाणातिशयशामनत्वादिति, श्रत्र वैधम्योदाहग्णम्, यः सर्वज्ञः श्राप्तो वा स ज्योतिर्ज्ञानादिकमुपदिष्टवान्,
तद्यथर्षभवर्धमानादिरिति, तत्रासर्वज्ञतानाप्ततयोः साध्यधमये।ः सन्दिग्धो व्यतिरेकः। मन्दिग्धसाधनव्यतिरेका यथा न त्रयीविदा ब्राह्मण्येन प्राह्मयचनः किश्चित्पुक्यो रागादिमस्वादिति, श्रत्र वैधम्योदाहरण् ये प्राह्मवचना न ते रागादिमन्तः तद्यथा गौतमादया धर्मशास्त्राणां प्रणेतार इति, गौतमादिभ्या रागादिमस्वस्य
साधनधर्मस्य व्यावृत्तिः सन्दिग्धा। सन्दिग्धोभयव्यतिरेको यथा, अवीतरागाः किपलादयः पर्यप्रहाग्रहयोगादिति, श्रत्र वैधम्योदाहरण्म्, या वीतरागो न तस्य परिग्रहाग्रहो यथर्पभादेरिति, श्रृपभादेर्वातरागत्यरिग्रहाग्रहयोगयोः साध्यसाधनधर्मयोः सन्दिग्धो व्यतिरेकः। अव्यतिरेको यथा, श्रवितरागो वक्तत्वात्, वैधम्योदाहरण्म्, यत्रावीतरागत्वं नास्ति न स वक्ता, यथोगलम्वएड इति, यद्यप्युपलस्यष्टादुभयं व्यावृत्तं यो सर्वां वीतरागां न वक्तेति व्याप्त्या व्यतिरेकामिद्धेरव्यातरेकः। श्रवदर्शितव्यतिरेको
यथा, अनित्यः शब्दः कृतकत्वादाकाशवदिति। विपरीतव्यतिरेको यथा, यदकृतकं तिकत्यं भवतीति।"—
न्यायिष्य ३. १२४-१३६।

''तत्रापौरुषेय: शब्दोऽमूर्तत्वाद् दुःखबिदिति साध्यधर्मविकल इति । तस्यामेव प्रतिज्ञायां तस्मिन्नेव हेतौ परमाणुबदिति साधनधमविकल इति । कलशबदिति उभयधर्मावकल इति । रागादिमानयं वक्तृत्वात् दे-वदत्तवदिति सन्दिरथसाध्यधर्मेति । मरग्धभोऽयं रागादिमत्त्वान्मैत्रवदिात सन्दिरधनाधनधर्मेति । नाऽयं सर्वदशीं सरागत्वान्मुानविशेषवदिति सन्दिग्धोभयधर्मेति । रागादिमान् विविद्यतः पुरुषो वक्तृत्वादिष्ट-पुरुषवदिति अनन्त्रयः । स्त्रनित्यः शब्दः कृतकत्वाद् घटवदित्यप्रदर्शितान्त्रय इति । अनित्यः शब्दः कृतक-त्वात् यदनित्यं तन्कृतकं घटवदिति विपरीनान्वय इति । वैधार्येगापि..... तेषु भ्रान्तमनुमानं प्रमा-ण्त्वात् यस्पुनभ्रोन्तं न भवति न तस्प्रमाण्म्, यथा स्वप्नज्ञानमित्यसिद्धसाध्यव्यतिरेकः भ्रान्तत्वस्यानिकृत्तेरिति । निर्विकल्पकं प्रत्यत्तं प्रमाणत्यात्, यत्तु सविकल्पकं न तत् प्रमाण्म , यथा लैङ्गिकमित्यसिद्धसाधनव्यतिरेकः लैङ्गिकात्प्रभाणत्वस्यानिवृत्तः । नित्यानित्यः शब्दः सत्त्वात् यस्तु न नित्या-नित्यः स न सन् तद्यया स्तम्भ इत्यसिद्धोभयव्यतिरेकः, स्तम्भानित्यानित्यत्वस्य चाव्यावृत्तेरिति । अप्रसर्व-ज्ञोऽनाप्तो वा कपिलः अचिष्किकान्तवादित्वात्, यः सर्वज्ञ आप्तो वा स चिष्किकान्तवादी यथा सुगत इति सन्दिश्वसाध्यव्यतिरेकः मुगतेऽसर्वज्ञतानाप्ततयोः साध्यधर्मयोर्व्यावृत्तेः सन्देहादिति । अनादेयवचनः कश्चि-द्विवित्ततः पुरुषो रागादिमत्त्रात् यः पुनरादेयवचनः स वीतरागः, तद्यथा शौद्धादिनिरिति सन्दिग्धसाधनःयतिरेकः शौद्धोदने रागादिमत्त्वस्य निवृत्तेः संशायादिति । न यीतरागः कपिलः करुणास्पदेष्वपि परमकृपयाऽनर्षित-निजिपिशितशकलस्वात्, यस्तु वीतगमः स करुणस्पदेषु परमकृपया समर्पितनिजिपिशितशकलस्तद्यथा तपन-बन्धुरिति सन्दिरधोभयव्यतिरेक इति तपनबन्धौ वीतरागन्वाभावस्य करुणास्पदेष्यपि परमकुपयानपिति जिप-शितशकलत्वस्य च व्यावृत्तेः सन्देहादिति । न वीतरागः कश्चिद्विविद्याः पुरुषो वक्तृत्वात्, यः पुनर्वी-तरागी न स वक्ता यथोपलखरड इत्यव्यतिरेक इति । श्रनित्यः शब्दः कृतकत्वादाकाशवदित्यप्रदर्शित-व्यतिरेक इति । श्रमित्यः शब्दः कृतकत्वात् यदकृतकं तिन्त्यं यथाकाशमिति विपरांतव्यतिरेक इति ।"-प्रमाखन० ६. ६०-७६।

१ 'परार्थानुमानप्रस्तावादुदाहरण्दोपा एवैते दृष्टान्तप्रभगत्वात्तु दृष्टान्तदोषा इत्युच्यन्ते।''-प्र० मो० २. १. २२।

की स्वक हैं -१-उन्होंने स्त्ररचना, उदाहरण आदि में यद्यपि धर्मकी की आदर्श रखा है तथापि वादिदेव की तरह पूरा अनुकरण न करके धर्म्मकीर्त्ति के निरूपण में थोड़ा सा बुखिसिद्ध संशोधन भी किया है। धर्मकीर्त्ति ने अनन्वय और अव्यतिरेक ऐसे जो दो भेद दिखाये हैं उनकी आठ हेमचन्द्र ग्रलग न मानकर कतते हैं कि बाकी के ग्राठ भाठ भेद ही ग्रनन्त्रय श्रीर म्बन्यतिरेक रूप होने से उन दोनों का पार्थक्य मनावश्यक है-- ४० मी २. १. २७ । मा० हेमचन्द्र 5 की यह दृष्टि ठीक है। २-मा हमचन्द्र ने धर्मकीर्त्त के ही शब्दों में अप्रदर्शितान्वय और अप्रदर्शितव्यतिरेक ऐसे दी भेद अपने मीलह भेदी में दिखाये हैं (२.१ २७ ५ पर इन दी भेदों के उदाहरखों में धर्मर्कार्त्ति की श्रपेत्ता विचारपूर्वक संशोधन किया है। धर्मकीर्त्ति ने पूर्ववर्त्ती अनन्वय और अव्यतिरेक दृष्टान्ताभास जो न्यायप्रवेश आदि में रहे ' उनका निरूपण ते। म्राप्रदर्शितान्वय स्रीर सप्रदर्शित व्यतिरेक ऐसे नये दे। सन्वर्ध स्पष्ट नाम रखकर किया र स्रीर 10 न्यायप्रवेश आदि के अनन्वय और अञ्चतिरेक शब्द की रख भी लिया तथा उन नाभी से नये उदाहरण दिखाये<sup>३</sup> जो उन नामों के साथ मेल ग्वा सकें श्रीर जो न्यायप्रवेश श्रादि में नहीं भी थे। ग्रा० हंमचन्द्र ने धर्माकीर्त्ता की ही संशोधित दृष्टि का उपयोग करके पूर्ववर्ती दिङ्नाग, प्रशस्तवाद और धर्मार्कात्ति तक के सामने कहा कि अप्रदर्शितान्वय या अप्रदर्शितव्यतिरेक दृष्टान्तामास तभी कहा जा सकता है जब उसमें प्रमाण भर्थात् दृष्टान्त ही न रहे, वीप्सा भादि 15 पदीं का अप्रयोग इन देखों का नियामक ही नहीं केवल दृष्टान्त का अप्रदर्शन ही इन देखों का नियामक है। पूर्ववर्त्ती सभी आचार्य इन देा दृष्टान्ताभासी के उदाहरणों में कम से कम-श्रम्बरवत् घटवत् — जितना प्रयोग श्रनिवार्य रूप से मानते थे। श्रा० हेमचन्द्र के श्रनुसार ऐसे दृष्टान्तबे।धक 'वत्' प्रत्ययान्त किसी शब्दप्रयोग की जुरूरत ही नहीं-इसी अपने भाव की उन्होंने प्रमाग्रमीमांमा २.१.२७ सूत्र की वृत्ति में निम्नलिखित शब्दों से स्पष्ट किया है—'एती च 20 प्रमाणस्य श्रनुपदर्शनाद्भवते। न तु वीप्सासर्वावधारणपदानामप्रयोगात् सःस्विप तेषु, श्रसित प्रमाणे तथारसिद्धेरिति।"

३—श्या० हंमचन्द्र की तीसरी विशेषता अनेक दृष्टियों से बड़े मार्क की है। उस साम्प्र-दायिकता के समय में जब कि धर्म्भकीिर्त्त ने वैदिक और जैन सम्प्रदाय पर प्रवल चेट की और जब कि अपने ही पूज्य वादी देवसूरि तक ने शास्त्र्यं कुर्यात् शठं प्रति' इस नीति का आश्रय 25

२ "अप्रदर्शितान्त्रयः.......श्रीतत्यशब्दः कृतकत्वात् घटवत् इति । अप्रदर्शितव्यतिरेका यथा श्रानित्यः शब्दः कृतकत्वादाकाशयदिति ।"-न्यायिक ३. १२७, १३४ ।

३ "ग्रनन्त्रयो......यथा यो वक्ता स रागादिमान् इष्टपुरुपवत्। अध्यतिरेके। यथा अवीतरागो वस्तुत्वात् , वैधर्म्योदाहरयाम्, यत्रावीतरागत्वं नाहित न स वस्ता यथोपलखग्दः इति।"-न्यायवि० ३. १२७, १३४।

करके धर्मकीर्शि का बदला चुकाया तब ग्रा० हेमचन्द्र ने इस स्थल में बुद्धिपूर्वक उदारता दिखाकर साम्प्रदायिक मान के विष को कम करने की चेष्टा की। जान पड़ता है अपने व्याकरण की तरह श्री प्रमाणप्रम्थ को भी सर्वपार्षट — सर्वसाधारण बनाने की ग्रा० हेमचन्द्र की उदार इच्छा का ही यह परिणाम है। धर्मकीर्शि के द्वारा ऋषभ, वर्धमान प्रादि पर किये गये कटाच ग्रीर वादिदेव के द्वारा सुगत पर किये गये प्रतिकटाच का तर्कशास्त्र में कितना ग्रनीचित्य है, उससे कितना रुचिभङ्ग होता है, यह सब सोचकर ग्रा० हेमचन्द्र ने ऐसे खदाहरण रुचे जिनसे सबका मतलब मिद्ध हो पर किसी को ग्राघात न हो।

यहाँ एक बात धीर भी ध्यान देने योग्य है जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्व की है। धर्म्मकीर्त्ति ने अपने उदाहरणों में कपिल आदि में असर्वेज्ञत्व धीर अनाप्तत्व साधक जा अनु
10 मान प्रयोग रखे हैं उनका स्वरूप तथा तदन्तर्गत हेतु का स्वरूप विचारते हुए जान पड़ता है

कि सिद्धसेन के सन्मति जैसे धीर समन्तभद्र के आप्तमीमांसा जैसे कोई दूसरे अन्य धर्मकीर्त्ति के सामन अवश्य रहे हैं जिनमें जैन तार्किकी ने अन्य सांख्य आदि दर्शनमान्य कपिल आदि की सर्वज्ञता का और आप्तता का निराकरण किया होगा।

## पृ०. ५ . पं०. ७. 'ननु अनन्वय'-तुलना-न्यायवि० ३,१२७, १३४।

ग० २. द्या० १. सू० २८-२६. पृ० ५६. परार्थानुमान का एक प्रकार कथा<sup>३</sup> भी है, जो पद्य-प्रतिपत्तभाव के सिवाय कभी शुरू नहीं होती। इस कथा से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक पदार्थों का निरूपण करनेवाला साहित्य विशाल परिमाण में इस देश में निर्मित हुआ है। यह साहित्य मुख्यतया दे। परम्पराओं में विभाजित है—बाह्यण—वैदिक परम्परा और श्रमण—वैदिकतर परम्परा। वैदिक परम्परा में न्याय तथा वैद्यक सम्प्रदाय का समावेश है। श्रमण परम्परा में बीद्ध तथा जैन सम्प्रदाय का समावेश है। वैदिक परम्परा के कथामम्बन्धी इस बक्त चपलब्ध साहित्य में अञ्चपद के न्यायसूत्र तथा चरक का एक प्रकरण—विमानस्थान मुख्य एवं प्राचीन हैं। न्यायभाष्य, न्यायवार्त्तिक, तात्पर्यटीका, न्यायमञ्जरी ग्रादि उनके टीकामन्थ तथा न्यायकितिका भी उतने ही महत्त्व के हैं।

वैद्धि सम्प्रदाय के प्रश्तुत विषयक माहित्य में उपायहृदय, तर्कशास्त्र, प्रमाणसमुख्यय, 25 न्यायमुख, न्यायबिन्दु, वादन्याय इत्यादि प्रन्थ मुख्य एवं प्रतिष्ठित हैं।

१ ''सर्वपार्षदत्वाच शब्दानुशासनस्य सकलदर्शनसमूहात्मकस्याद्वादसमाश्रयग्रमतिरमग्रीयम् ।''--हैमश्र० १. १. २।

२ प्रव मीव २. १. २४।

३ पुरातरच पु॰ ३. श्रङ्क ३रे में मेरा लिखा 'कथापद्धतिनु' स्वरूप अने तेना साहित्यनु' दिग्दशन' नामक लेख देखो।

जैन सम्प्रदाय के प्रश्तुत साहित्य में न्यायावतार, सिद्धिविनश्चयटोका, न्यायविनिश्चय, तस्वार्थश्चेक्रवार्त्तिक, प्रमेयकमलमार्त्तण्ड प्रमाणनयतस्वालोक इत्यादि प्रनथ विशेष मतस्व के हैं। उक्त सब परम्पराओं के उपर निर्देष्ट साहित्य के आधार से यहाँ कथासम्बन्धी कतिषय पदार्थों के बारे में कुछ मुद्दों पर लिखा जाता है जिनमें से सबसे पहने दूषण और दूषणाभास को लेकर विचार किया जाता है। दूषण और दूषणाभास के नीचे लिखे मुद्दों पर यहाँ विचार प्रस्तुत है—१. इतिहास, २. पर्याय—समानार्थक शब्द, ३. निरूपणप्रयोजन, ४. प्रयोग की मनुमित या विरोध, ४. भेद-प्रभेद।

१— दूष्ण धीर दूष्णाभास का शास्त्रीय निरूपण तथा कथा का इतिहास कितना पुराना है यह निश्चयपूर्वक कहा नहीं जा सकता, तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि व्यवहार में तथा शास्त्र में कथा का स्वरूप निश्चित हो जाने के बाद बहुत ही जल्दी दूष्ण धीर दूप्णाभास 10 का स्वरूप तथा वर्गीकरण शास्त्रबद्ध हुआ होगा। दृष्ण धीर दूष्णाभास के कमोबेश निरूपण का प्राथमिक यश ब्राह्मण परम्परा को है। बौद्ध परम्परा में उसका निरूपण ब्राह्मण परम्परा द्वारा ही दाखिल हुआ है। जैन परम्परा में उस निरूपण का प्रथम प्रवेश साचात तो बौद्ध साहित्य के द्वारा ही हुआ जान पड़ता है। परम्परया न्याय साहित्य का भी इस पर प्रभाव स्ववश्य है। फिर भी इस बारे में वैद्यक साहित्य का जैन निरूपण पर कुछ भी प्रभाव 15 पड़ा नहीं है जैसा कि इस विषय के बौद्ध साहित्य पर कुछ पड़ा हुआ जान पड़ता है। प्रम्तुत विषयक साहित्य का निर्माण ब्राह्मण परम्परा में ई० स० पूर्व दो या चार शताब्दियों में कभी प्रारम्भ हुआ जान पड़ता है जब कि बौद्ध परम्परा में वह ईसवी सन् के बाद हो शुरू हुआ धीर जैनपरम्परा में तो सीर भी पीछे से शुरू हुआ है। 'बौद्ध परम्परा का वह प्रारम्भ ईसवी के बाद तीसरी शताब्दी से पुराना शायद ही हो धीर जैनपरम्परा का वह प्रारम्भ ईसवी सन् के बाद पीचवीं छठी शताब्दी से पुराना शायद ही हो

२—उपालम्भ, प्रतिषेध, दृषण, खण्डन, उत्तर इत्यादि पर्याय शब्द हैं। इनमें में उपालम्भ, प्रतिषेध ग्रादि शब्द न्यायसूत्र (१२१) में प्रयुक्त हैं, जब कि दृषण ग्रादि शब्द उसके भाष्य में ग्राते हैं। प्रश्तुतविषयक बौद्ध माहित्य में से तर्कशास्त्र, जो प्रो दुध्यी द्वारा प्रतिसंश्कृत हुग्रा है उसमें खण्डन शब्द का बार-बार प्रयोग है जब कि दिङ्नाग, शङ्कर- 25 खामी, धर्म कीर्ति ग्रादि ने दृषण शब्द का ही प्रयोग किया है। देखां—न्यायमुख का० १६, न्यायप्रवेश ए० ८, न्यायिवन्दु० ३. १३८। जैन साहित्य में भिन्न भिन्न प्रम्थों में उपालम्भ, दृषण ग्रादि सभी पर्याय शब्द प्रयुक्त हुए हैं। जाति, ग्रसदुत्तर, ग्रसम्यक् खण्डन, दृषणाभास ग्रादि शब्द पर्यायभूत हैं जिनमें से जाति शब्द न्याय परम्परा के साहित्य में प्रधानतया प्रयुक्त देखा जाता है। बौद्ध साहित्य में ग्रसम्यक् खण्डन तथा जाति शब्द का प्रयोग कुछ 30 प्राचीन ग्रम्थों में है, पर दिङ्नाग से खेकर सभी बौद्धतार्किकों के तर्कप्रन्थों में दूषणाभास शब्द के प्रयोग का प्राधान्य हैं। जीन तर्कप्रन्थों में मिथ्योत्तर, जाति श्रीर दूषणाभास शब्द के प्रयोग का प्राधान्य हैं। गया है। जैन तर्कप्रन्थों में मिथ्योत्तर, जाति श्रीर दूषणाभास श्रादि शब्द प्रयुक्त पाये जाते हैं।

३— उरेश विभाग और लचण मादि द्वारा देशों तथा देशाभासों के निरूपण का प्रयोजन सभी परम्परामों में एक ही माना गया है और वह यह कि उनका यथार्थ ज्ञान किया जाय जिससे वादी स्वयं म्रपनं स्थापनावाक्य में उन देशों से वच जाय और प्रतिवार्श के द्वारा उद्घावित देशाभास का देशाभासत्व दिखाकर भ्रपने प्रयोग की निर्देश साबित कर सके। इसी मुख्य प्रयोजन से प्रेरित होकर किसी ने भ्रपने प्रन्थ में संचेप से तो किसी ने विस्तार से, किसी ने अमुक एक प्रकार के वर्गीकरण से तो किसी ने दूसरे प्रकार के वर्गीकरण से, उनका निरूपण किया है।

४--- उक्त प्रयोजन के बारे में सब का ऐकमत्य होने पर भी एक विशिष्ट प्रयोजन के विषय में मतभेद प्रवश्य है जो खास ज्ञातव्य है। वह विशिष्ट प्रयोजन है-जाति. छत 10 आदि ह्रप से असत्य उत्तर का भी प्रयोग करना। न्याय (न्यायसूर्व ४.२.५०) हो या वैद्यक (चःकः वमानस्थान पृ॰ २६४) दोनों बाह्मण परम्पराएँ असत्य उत्तर के प्रयोग का भी समर्थन पहले से प्रभी तक करती आई हैं। बौद्ध परम्परा के भी प्राचीन उपायहृदय आदि कुछ ग्रन्थ जात्युत्तर के प्रयोग का समर्थन ब्राह्मण परम्परा के श्रन्थों की तरह ही साफ-साफ करते हैं जब कि उस परम्परा के पिछले प्रन्थों में जात्युत्तरें। का वर्णन होते हुए भी उनके प्रयोग 15 का स्पष्ट व सबल निषेध है -वादन्याय पूर्व ७०। जैन परमारा के अन्यों में ता प्रथम से ही लेकर मिथ्या उत्तरी के प्रयोग का सर्वथा निषेध किया गया है - नहमार्थश्ला १० २७६ ! उनके प्रयोग का समर्थन कभी नहीं किया गया। छल जाति युक्त कथा कर्तव्य है या नहीं इस प्रश्न पर जब जब जैन तार्किकों ने जैनेतर तार्किकों के साथ चर्चा की तब तब उन्होंने अपनी एक मात्र राय यही प्रकट की कि वैसी कथा कर्तव्य नहीं, त्याज्य है। ब्राह्मण, बौद्ध श्रीर जैन सभी 20 भारतीय दर्शनी का पन्तिम व मुख्य उद्देश मे। च बतलाया गया है श्रीर मे। च की सिद्ध श्चसत्य या मिष्टयाज्ञान से शक्य ही नहीं जी जात्युत्तरों में श्चवश्य गर्भित है। तब कंवल जैन-दर्शन के अनुसार ही क्यों, बल्कि ब्राह्मण श्रीर बौद्ध दर्शन के अनुसार भी जात्युत्तरी का प्रयोग श्रसंगत है। ऐसा हैाते हुए भी बाह्यण श्रीर बौद्ध तार्किक उनके प्रयोग का समर्थन करते हैं श्रीर जैन तार्किक नहीं करते इस अन्तर का बीज क्या है. यह प्रश्न अवश्य पैदा हाता है। 25 इसका जवाब जैन और जैनेतर दर्शनां कं अधिकारियां की प्रकृति में है। जैन दर्शन मुख्यतया त्यागिप्रधान होने से उसकं अधिकारियों में मुमुद्ध ही मुख्य हैं, गृहस्थ नहीं। जब कि बाह्मण परम्परा चातुराश्रमिक होनं से उनके अधिकारियों में गृहस्थों का, खासकर विद्वान् ब्रह्मण गृहस्थों का, वही दर्जा है जो त्यागियों का होता है। गाईस्थ्य की प्रधानता होने के कारण ब्राह्मण विद्वानी ने व्यावहारिक जीवन में सत्य, अहिंसा आदि नियमी पर उतना भार नहीं 30 दिया जिल्ला कि जैन त्यागियों ने उन पर दिया। गाईस्थ्य के साथ अर्थनाभ, जयतृष्णा मादि का, त्यागजीवन की अपेचा अधिक सम्बन्ध है। इन कारणों से ब्राह्मण परम्परा में मोच का उद्देश होते हुए भी छल, जाति आदि के प्रयोग का समर्थन होना सहज था, जब

१ देसो तिदसेनकृत चाद्यात्रिशिका, वादाष्टक, न्यायवि० २. २१४।

कि जैन परम्परा के लिए वैसा करना सहज न था। क्या करना यह एक बार प्रकृति के अनुमार तय हो जाता है तब विद्वान उसी कर्त्वय का संयुक्तिक समर्थन भी कर लेते हैं। कुशाप्रीयबुद्धि ब्राह्मण तार्किकों ने यही किया। उन्होंने कहा कि तस्वनिर्णय की रसा के वास्ते कभी-कभी छल, जाति भादि का प्रयोग भी उपकारक होने से उपादेय है. जैसा कि ब्रह्मररचा के वास्ते सकण्टक बाढ़ का उपयोग। इस दृष्टि से उन्होंने छल, जाति ब्रादि के प्रयोग <sup>5</sup> कीं भी मीच के साथ सङ्गति बतलाई। उन्होंने श्रपने समर्थन में एक बान स्पष्ट कह दी कि छल, जाति श्रादि का प्रयोग भी तत्त्वज्ञान की रत्ता के सिवाय लाभ, ख्याति श्रादि श्रन्य किसी भौतिक उद्देश से कर्त्व्य नहीं है। इस तरह अवस्थाविशेष में छन, जाति आदि के प्रयोग का समर्थन करके उसकी मोच के साथ जो सकति बाह्य तार्किकां ने दिखाई वही बौद्ध तार्किकों ने अचरश: स्वीकार करके अपने पच में भी ल गू की । उपायहृदय के लेखक बौद्ध तार्किक 10 ते ... छुल जाति आदि के प्रयोग की मे। च के साथ कैसी असङ्गति है यह आशङ्का करके उसका समाधान अचपाद के ही शब्दों ' में किया है कि आश्रफन की रचा आदि के वास्ते कण्टिकल बाड की तरह मद्धर्म की रचा के लिए छलादि भी प्रयोगयोग्य हैं। बादसम्बन्धी :-पदार्थों कं प्रथम चिन्तन, वर्शीकरण श्रीर सङ्कलन का श्रेय ब्राह्मण परम्परा की है या बीद्ध परम्परा की, इस प्रश्न का सुनिश्चित जवाब छुलादि के प्रयोग के उस समान समर्थन में से 15 मिल जाता है। बौद्ध परम्परा मूल से ही जैन परम्परा की तरह त्यागिभिज्ञप्रधान रही है श्रीर उसने एकमात्र निर्वाण तथा उसके उपाय पर ही भार दिया है। वह अपनी प्रकृति के अनुमार शुरू में कभी छल धादि के प्रयोग की सङ्गत मान नहीं सकती जैसा कि ब्राह्मण परम्परा मान सकती है। अतएव इसमें सन्देह नहीं रहता कि बुद्ध के शान्त और अक्जेश धर्म की परम्परा के स्थापन व प्रचार में पड़ जाने के बाद भिज्ञकी की जब बाह्यण विद्वानी से  $2^{\ell}$ लोहा लेना पड़ा तभी उन्होंने उनकी बादपद्धति का विशेष श्रभ्यास, प्रयोग व समर्थन शुक् किया। श्रीर जो जो ब्राह्मण कुलागत संस्कृत तथा न्याय विद्या सीखकर बीद्ध परम्परा में दी चित हुए वे भी अपने साथ कृतुधर्म की वे ही दलीलें ले आए जी न्याय परम्परा में थीं। उन्होंने नवस्वीकृत बौद्ध परम्परा में उन्हों बादपदार्थों के सभ्यास और प्रयोग स्नादि का प्रचार किया जो न्याय या वैद्यक भादि बाह्यस परम्परा में प्रसिद्ध रहे। इस तरह प्रकृति में 25 जैन धीर बौद्ध परम्पराएँ तुल्य होने पर भी ब्राह्मण विद्वानों के प्रथम सम्पर्क धीर संघर्ष की प्रधानता के कारण से ही बौद्ध परम्परा में ब्राह्मण परम्परानुसारी छल आदि का समर्थन प्रथम किया गया। अगर इस बारे में बाह्यल परम्परा पर बीद परम्परा का ही प्रथम प्रभाव होता तो किसी न किसी अति प्राचीन ब्राह्मण प्रनथ में तथा बौद्ध प्रनथ में बौद्ध प्रकृति के अनुसार

१ ''तत्त्वाध्यवसायसंरत्त्वणार्थे जल्पवितग्रंडे बीजप्ररोहसंरत्त्वणार्थे कण्टकशाखावरणवत् ।''-न्थायसू० । १. २० । ''यथाम्रफलपरिपुष्टिकामेन तत् फल ,परिरत्त्वणार्थे बहिब दुनीन्त्वणकण्टकनिकरावन्यासः क्रियने, वादारम्भोऽपि तथैवाधुना सद्धमरत्त्वणे इत्रया न तु ख्यातिलाभाय ।''--उपायहृद्य पृ० ।

छलादि के वर्जन का ही ऐकान्तिक उपदेश होता। यद्यपि बौद्ध तार्किकों ने शुरू में छलादि को समर्थन की ब्राह्मण परम्परा में से भपनाया पर श्रागे जाकर उनकी इस समर्थन की भपने धर्म की प्रकृति के साथ विशेष असंगति दिखाई दी, जिससे उन्होंने उनके प्रयोग का स्पष्ट व संयुक्तिक निषेध ही किया । परन्तु इस बारे में जैन परम्परा की स्थिति निराली 5 रही। एक ता वह बौद्ध परम्परा की अपेचा त्याग और उदासीनता में विशेष प्रसिद्ध रही, दुसरे इसके निर्प्रनथ भिद्धक शुरू में बाह्मण तार्किकों के सम्पर्क व संघर्ष में उतने न आये जितने बौद्ध भिच्चक, तीसरे उस परम्परा में संस्कृत भाषा तथा तदाश्रित विद्यास्रों का प्रवेश बहुत धीरं से झीर पीछे से हुआ। जब यह हुआ तब भी जैन परम्परा की उत्कट त्याग की प्रकृति ने उसके विद्वानी की छन प्रादि के प्रयोग के समर्थन से बिलकुल ही राका। 10 कारण है कि, सब से प्राचीन श्रीर प्राथमिक जैन तर्क प्रन्थों में छलादि के प्रयोग का स्पष्ट निषेध व परिहास १ मात्र है। ऐसा होते हुए भी स्त्रागे जाकर जैन परम्परा की जब दसरी परम्पराद्यों से बार बार वाद में भिड़ना पड़ा तब उसे अनुभव हुआ कि छल आदि के प्रयोग का ऐकान्तिक निषेध व्यवहार्य नहीं। इसी अनुभव के कारण कुछ जैन तार्किकी ने छल श्रादि के प्रयोग का श्रापवादिक रूप से अवस्थाविशेष में समर्थन भी कियार। इस तरह 15 अन्त में बौद्ध भ्रीर जैन दीनों परम्पराएँ एक या दूसरे रूप से समान भूमिका पर आ गई। बौद्ध विद्वानी ने पहले छलादि के प्रयोग का समर्थन करके फिर उसका निषेध किया, जब कि जैन विद्वान् पहले आत्यन्तिक विरोध करके अन्त में ग्रंशत: उससे सहमत हुए। यह ध्यान में ैरहे कि छतादि के श्रापवादिक प्रयोग का भी समर्थन श्वेताम्बर तार्किकों ने किया है पर ऐसा समर्थन दिगम्बर तार्किकों के द्वारा किया हुआ देखने में नहीं आता। इस अन्तर के दो <sup>21)</sup> कारण मालूम होते हैं। एक ते। दिगम्बर परम्परा में श्रीत्सर्गिक त्याग ग्रंश का ही मुख्य विधान है भीर दूसरा ग्यारहवीं शताब्दि के बाद भी जैसा श्वेतास्वर परस्परा में विविध प्रकृति-गामी साहित्य बना वैसा दिगम्बर परम्परा में नहीं हुआ। ब्राह्मण परम्परा का छलादि के प्रयोग का समर्थन तथा निषेध प्रथम से ही अधिकारीविशेषानुसार वैकल्पिक होने से उसको अपनी दृष्टि बदलने की ज़रूरत ही न हुई।

25 प्र— अनुमान प्रयोग के पत्त, हेतु, हष्टान्त भ्रादि अवयव हैं। उनमें आनेवाले वास्तविक देखों का उद्घाटन करना दूषण है और उन अवयवों के निर्दाष होने पर भी उनमें भ्रसत् हेखों का आरोपण करना दूषण की। ब्राह्मण परम्परा के मैलिक प्रन्थों में देखों का, खासकर हेतु देखों का ही वर्णन है। पत्त, हष्टान्त भ्रादि के देखों का स्पष्ट वैसा वर्णन नहीं है जैसा बैद्ध परम्परा के अन्थों में दिख्नाग से लेकर वर्णन है। दृषणाभास के छत्त, जाति रूप से भेद तथा उनके प्रभेदों का जितना विस्तृत व स्पष्ट वर्णन प्राचीन ब्राह्मण प्रन्थों में

१ देखो सिद्धसेनकृत वावद्वार्त्रिशिका ।

२ ''श्रयमेव विषेयस्तत् तत्त्वरा न तपस्विना । देशाचपेव्याऽन्योऽपि विशाय गुरुलाघवम् ॥"--यशो० वाद्झा० श्लो० ८ ।

है उतना प्राचीन बैद्धि प्रन्थों में नहीं है झीर पिछले बैद्धि प्रन्थों में तो वह नामशंष मात्र हो.गया है। जैन तर्कप्रन्थों में जो दूष्ण के भेद-प्रभेदों को वर्णन है वह मूलत: बैद्धि प्रन्थानुसारी ही है झीर जो दूषणाभास का वर्णन है वह भी बैद्धि परम्परा से साचात सम्बन्ध रखता है?। इसमें जो ब्राह्मण परम्परानुसारी वर्णन खण्डनीयरूप से झाया है वह ख़ासकर न्यायसूत्र झीर उसके टोका, उपटोका प्रन्थों से झाया है। यह अचरज की बात है कि ब्राह्मण परम्परा के वैद्यक प्रन्थ <sup>5</sup> में झानेवाले दृष्णाभास का निर्देश जैन प्रन्थों में खण्डनीय रूप से भी कहीं देखा नहीं जाता।

ग्रा० हेमचन्द्र ने दे। सूत्रों में क्रम से जो दूषण श्रीर दूषणाभास का लच्छा रचा है उसका ग्रन्थ ग्रन्थों की श्रपेचा न्थायप्रतेश (१०००) की शब्दरचना के साथ ग्रधिक साहश्य है। परन्तु उन्होंने सूत्र की व्याख्या में जो जात्युत्तर शब्द का श्रथिप्रदर्शन किया है वह न्यायिन्द्ध (३.१४०) की धर्मोत्तरीय व्याख्या से शब्दशः मिलता है। हेमचन्द्र ने दूषणा 10 भासक्त्य से चै।वीस जातियों का तथा तीन छलों का जो वर्णन किया है वह श्रचरशः जयन्त की न्यायकिला (१०१६-२१) का ग्रवतरण्यात्र है।

आ० हेमचन्द्र ने छल की भी जाति की तरह असदुत्तर होने के कारण जात्युत्तर हो माना है। जाति हो या छल सबका प्रतिसमाधान सच्चे उत्तर से ही करने की कहा है, परन्तु प्रत्येक जाति का अलग अलग उत्तर जैसा अच्चपाद ने स्वयं दिया है, वैसा उन्होंने नहीं दिया। 15 कुछ प्रन्थों के आधार पर जातिविषयक एक की उठक नीचे दिया जाता है—

| न्यायसूत्र ।         | वादविधि, प्रमा <b>णसमुञ्चय.</b><br>न्यायमु <b>ख</b> , तर्कशास्त्र । | उपायहृद्य । |    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| माधर्म्यमम           | 17                                                                  | ,,          |    |
| वेधर्म्यमम           | ,,                                                                  | ***         |    |
| उत्कर्पसम            | •••                                                                 | "           | 20 |
| <b>श्र</b> पकर्षसम   | ***                                                                 | 97          |    |
| <b>वए</b> र्यसम      | ***                                                                 | •••         |    |
| श्रवएर्यसम           | •••                                                                 | •••         |    |
| विकल्पसम             | 31                                                                  | •••         |    |
| साध्यसम              | ***                                                                 | •••         | 25 |
| प्राप्तिसम           | "                                                                   | "           |    |
| अप्राप्तिसम          | <b>&gt;5</b>                                                        | "           |    |
| <b>प्रसङ्ग</b> सम    | **                                                                  | •••         |    |
| प्रतिदृष्टान्तसम     | 58                                                                  | >>          |    |
| <b>ऋ</b> नुत्पत्तिसम | 33                                                                  | 71          | 30 |

१ मिलाश्रो-स्यायमुख, न्यायप्रवेश श्रीर न्यायावतार।

|    | न्यायसूत्र ।      | वादविधि, प्रमाणसमु <b>ख</b> य,<br>न्यायमुख, तर्कशास्त्र । | उपायहृद्य ।                                |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | संशयसम            | 33                                                        | ,,                                         |
|    | प्रकरण्सम         | •••                                                       | •••                                        |
| 5  | <b>ग्र</b> हेतुसम | 37                                                        | कालसम                                      |
|    | श्रर्थापत्तिसम    | 25                                                        | •••                                        |
|    | श्रविशेषसम        | <b>?</b> 9                                                | •••                                        |
|    | उपपत्तिसम         | ***                                                       | •••                                        |
| 10 | उपलब्धिस <b>म</b> | 39                                                        | •••                                        |
|    | श्चनुपलन्धिसम     | ***                                                       | •••                                        |
|    | नित्यसम           | <b>&gt;&gt;</b>                                           | •••                                        |
|    | अनित्यसम          | 500                                                       | •••                                        |
|    | कार्यमम           | कार्यभेद                                                  | ,1                                         |
|    |                   | अनुक्ति                                                   |                                            |
|    |                   | स्वार्थविरुद                                              |                                            |
| 15 |                   |                                                           | भेदाभेद, प्रश्नवाहुल्यात्तगल्पता, प्रश्ना- |
|    |                   |                                                           | ल्पतोत्तरबाहुल्य, हेनुसम, ब्याप्ति,        |
|    |                   |                                                           | अव्याप्तिमम, विरुद्ध, ऋविरुद्ध, असंशय,     |

पृ० ५-६ पं० १६. 'साधनस्य'-तुलना-''ये पूर्व न्यूनतादयोऽसिद्धविरुद्धानैकान्तिका 20 उक्तास्तेषामुद्भावकं यद्भचनं तद् दूषसम्"-न्यायिक टीक ३, १३६ ।

पृ० ४ - पं० २२. 'जातिशब्दः'-नुलना-''जातिशब्दः साहश्यवचनः । उत्तरसदः शानि जात्युत्तराणीति । उत्तरस्थानप्रयुक्तत्वादुत्तरसदृशानि जात्युत्तराणि ।"-न्यायवि ठी० ३.१४० ।

श्रुतिमम, श्रुतिभिन्न ।

पृ० ५.स. पं० २४. 'तानि च'-तुलना-"सम्यग्वेतौ हेत्वाभासे वा प्रयुक्ते फाटिति तहोषतत्त्वाप्रतिभासे तु प्रतिबिम्बनप्रायं......" इत्यादि-त्यायकलिका ए॰ १७-२१।

25 पृ० ६२. पं० १६. 'तद्वमुद्भावन'-तुलना-''तदेवमुद्भावनविषयविकल्पभेदेन जातीना-मानन्त्येऽपि ससङ्क्षीर्योदाहरखविवचया चतुर्विशितिर्जातिभेदा: प्रदर्शिता:। प्रतिसमाधानन्तु सर्वजातीनां......" इत्यादि-न्यायकलिका पृ० २१।

पृ० ६२. पं० २३. 'तत्र परस्य'-तुलना-''तत्र परस्य बदते।ऽर्थविकल्पोपपादनेन बचन-विधात: खलम्....." इत्यादि-न्यायक्रलिका पृ० १६।

30 ''छलं नाम परिशठमर्थाभासमपार्थकं वाग्वस्तुमात्रमेव। तद् द्विविधं वाक्छलं सामा-न्यच्छल्था। वाक्छलं नाम यथा कश्चिद् ब्रूयात्—नवतन्त्रोऽयं भिषग् इति। भिषग् ब्रूयात्—

15

20

25

नाहं नवतन्त्रः, एकतन्त्रोऽहमिति । परं ब्र्यात्—नाहं बवीमि नव तन्त्राणि तवेति स्रिपि तु नवाभ्यस्तं हि ते तन्त्रमिति । भिषम् ब्र्यात्—न सया नवाभ्यस्तं तन्त्रम्, स्रनेकधा स्रभ्यस्तं सया तन्त्रमिति—एतद्वाक्छलम् । सामान्यच्छलं नाम यथा व्याधिप्रशमनायौषधिमस्युक्ते परं ब्र्यात्—सत् सत् प्रशमनायौति भवानाह । सम् हि रोगः सदौषधम् । यदि च सत् सत् प्रशमनाय भवति सन् हि कासः सन् चयः । सत्सामान्यात् कामस्ते चयप्रशमनाय भविष्यति <sup>5</sup> इति ।"—चरकसं० पृ० २६६ ।

ं नव इति चतुर्विधम् – नवः, नवः, नवः, नवः इति । यथा कश्चिदाह्र – यो मया परिहितः स नवकम्बलः । सत्र दूषणं वदेत् – यद्भवता परिहितं तदेकमेव वस्नं कथं नवेति । सत्र प्रतिवदेत् – मया नवः इत्युक्तं तथा च नवः कम्बलः न तु नवेति । सत्र दूषयेत् – कथं नवः १ । नवलोमनिर्मितत्वाञ्चव इत्युक्तं प्रतिवादो वदेत् – तत्त्वते। ऽपरिमितानि लोमानि कथं नवः 10 लोमानि इत्युच्यते ।

अत्राह-नव इति मया पूर्वमुक्तं न तु नव संख्या । अत्र दूषग्रम्-तद्वस्त्रं युष्माकमेवेति ज्ञातं कम्मादेनत्र वः कथ्यते । अत्रोत्तरम्-मया नव इत्युक्तं किन्तु न व इति नेक्तम् । अत्र दृषग्रम्-भवतः कायं कम्बलो वस्त इति प्रत्यचमेतत् । कथमुख्यते न वः कम्बलः । अयं हेत्वा-भास इत्युख्यतं वाक्छलं च ।

अपरश्व वाक्छलम्-यथा गिरिर्द्छते इत्युक्ते दूषणम्-तस्वतस्तृश्वतरवा दशक्ते कथं गिरिर्द्छत इत्युक्तम् १। एतद्राक्छलमित्युच्यते।

अपि च छलं द्विविधम्-पूर्ववत् सामान्यञ्चेति । यथा संस्कृता धर्माः शून्याः शान्ता भाकाशवदित्युक्ते दृषणम्-यद्येवं उभयोरिप शून्यत्वमभावश्च, तदा निःस्वभावा धर्मा भाकाश-नुल्या इति मामान्यच्छलम् ।

का ताबदुत्पत्तिरिति १। अत्रोच्यते सत उत्पत्तिरिति। यथा मृदो घटत्ववत्त्वाद् घटो-त्पादकत्वम्। यदि मृदो घटत्ववत्त्वं तदा मृदेव घटः स्यात्। तदा तदुत्पत्तये कृतं कुम्भकार-सूत्रचक्रसंयोगंन। यदि मृदः मद्भावेन घटोत्पादकत्वम् तदोदकस्यापि सद्भावेन घटोत्पाद-करवं स्यात्। यद्युदकस्य सद्भावेन घटानुत्पादकत्वं कथं तिर्द्धं घटोत्पादकत्वम् इति सामा-न्यच्छलम् ।"-उपायहृदय पृ०१४-१६।

पृ० ६२. पं० ३. 'तद्त्र छल्त्रये'-तुलना-"तदत्र छल्त्रयेऽपि वृद्धव्यवहारप्रसिद्धशब्द-सामर्थ्यपरीच्यामेव प्रतिसमाधानं वेदितव्यमिति"-त्यायकल्का पृ० १६।

पृ० ६३. पं०. ६ 'तत्वसंरक्षणार्थम्'-प्रश्नोत्तर रूप से धीर खण्डन-मण्डन रूप से चर्चा दी प्रकार की है। खण्डन-मण्डन रूप चर्चा-ब्रर्थ में सम्भाषा, कथा, वाद, आदि शब्दी का प्रयोग देखा जाता है। सम्भाषा शब्द चरक आदि वैद्यकीय प्रन्थों में प्रसिद्ध है, 30 जब कि कथा शब्द न्याय परम्परा में प्रसिद्ध है। वैद्यक परम्परा में सम्भाषा के सन्धायसम्भाषा

ब्रीर विगृह्यसम्भाषा ऐसे दो भेद किए हैं (चरकसं० २० २६३); जब कि न्याय परम्परा ने कथा के बाद, जल्प, वितण्डा ये तीन भेद किए हैं-न्यायवा० ए० १४६। वैद्यक परम्परा की सन्धायसम्भाषा ही न्याय परम्परा की वाद कथा है। क्योंकि वैद्यक परम्परा मे सन्धायसम्भाषा के जो और जैसे अधिकारी बताए गए हैं (चरकसं० प्र० २६३) वे और वैसे ही <sup>5</sup> ग्राधिकारी वाद कथा के न्याय परम्परा (न्यायस्॰ ४.२.४८) में माने गए हैं। सन्धाय-सम्भाषा और वाद कथा का प्रयोजन भो दोनों परम्पराम्रों में एक ही-तत्त्वनिर्याय-है। वैद्यक परम्परा जिस चर्चा को विगृह्यसम्भाषा कहती है उसी की न्याय परम्परा जल्प श्रीर वितण्डा कथा कहती है। चरक ने विग्रह्मसम्भाषा ऐसा सामान्य नाम रखकर फिर उसी कं जरूप और वितण्डा ये दे। भेद बताए हैं-ए॰ २६५। न्याय परम्परा में इन दे। भेदों  ${f 10}$  को वास्ते 'विगृह्यसम्भाषा' शब्द प्रसिद्ध नहीं है, पर उसमें उक्त दोनों भेद विजिगीषुकथा शब्द से व्यवहृत हाते हैं-न्यायवा वृष्ट १४६। अत्रतएव वैद्यक परम्परा का 'विगृह्यसम्भाषा' श्रीर न्याय परम्परा का 'विजिगीषुकथा' ये दे। शब्द बिलकुल समानार्थक हैं। न्याय परम्परा में यद्यपि विगृह्यसम्भाषा इस शब्द का खास व्यवहार नहीं है, तथापि उसका प्रतिबिम्बप्राय 'विगृह्यकथन' शब्द मूल न्यायसूत्र (८.२.५१) में ही प्रयुक्त है। इस शाब्दिक और 15 ब्रार्कि संचित्त तुलना सं इस बात में कोई सन्देह नहीं रहता कि मूल में न्याय श्रीर वैद्यक दोनों परम्पराएँ एक ही विचार के दो भिन्न प्रवाह मात्र हैं। बौद्ध परम्परा में खास तौर से कथा अर्थ में वाद शब्द के प्रयोग की प्रधानता रही है। कथा के वाद, जल्प आदि अवान्तर भेदों के वास्ते उस परम्परा में प्राय: सद्धर्भवाद, विवाद भ्रादि शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। जैन परम्परा में कथा अर्थ में क्वचित्र जल्प शब्द का प्रयोग है पर सामान्य रूप से सर्वत्र उस 20 भार्थ में बाद शब्द का ही प्रयोग देखा जाता है। जैन परम्परा कथा के जल्प श्रीर वितण्डा दी प्रकारों की प्रयोगयोग्य नहीं मानती. श्रतएव उसके मत से वाद शब्द का वही अर्थ है जो वैद्यक परम्परा में सन्धायसम्भाषा शब्द का धीर न्याय परम्परा में वादकथा का है। बौद्ध तार्किकों ने भी आगं जाकर जल्प और वितण्डा कथा की त्याज्य बतलाकर कंवल वाद-कथा की ही कर्त्तव्य ह्रप कहा है। अतएव इस पिछली बौद्ध मान्यता श्रीर जैन परम्परा के 25 बीच वाद शब्द के अर्थ में कोई अन्तर नहीं रहता।

वैद्यकीय सन्धायसम्भाषा के अधिकारी की बतलाते हुए चरक ने महत्त्व का एक अनसूयक विशेषण दिया है, जिसका अर्थ है कि वह अधिकारी अस्यादेश्यक्त हो। अचपाद ने भी वादकथा के अधिकारियों के वर्षन में 'अनसूचि' विशेषण दिया है। इससे सिद्ध है कि चरक और अचपाद दोनों के मत से वादकथा के अधिकारियों में कोई अन्तर नहीं। इसी भाव की पिछले नैयायिकों ने वाद का लच्चण करते हुए एक ही शब्द में व्यक्त कर दिया है कि —तश्वबुभुत्सुकथा वाद है—केशव व तर्कभाषा १०१२ । चरक के कथनानुसार

१ "कि तत् जल्पं विदुः ? इत्याह-समर्थ वचनम् ।-सिद्धिवि० टी० पृ० २४४ B।

विगृद्धसम्भाषा को अधिकारी जय-पराजयेच्छु श्रीर छलबलसम्पन्न सिद्ध होते हैं, न्यायपरम्परा को श्रमुसार जल्प-वितण्डा को वैसे ही अधिकारी माने जाते हैं। इसी भाव को नैयायिक 'विजिगीषुकथा-जल्प-वितण्डा' इस लचणवाक्य से व्यक्त करते हैं। वाद के अधिकारी तत्त्व- बुभुत्सु किस किस गुण से युक्त होने चाहिएँ और वे किस तरह अपना वाद चलावें इसका बहुत ही सनीहर व समान वर्णन चरक तथा न्यायभाष्य आदि में है।

न्याय परम्परा में जल्पवितण्डा कथा करनेवालों की विजिगीषु माना है जैमा कि चरक ने; पर बैसी कथा करते समय वह विजिगीषु प्रतिवादी और अपने बीच किन किन गुण-देखिं की तुलना करं, अपने से श्रेष्ठ, किनष्ठ या बराबरीवाले प्रतिवादों में किम किस प्रकार की सभा श्रीर कैसे सभ्यों के बीच किस किस प्रकार का बत्तीव करे, प्रतिवादों से आदोप के साथ कैसे बोले, कभी कैसा भिड़के इत्यादि बातों का जैसा विश्तृत व आँखोंदेखा वर्णन 10 चरक (१०२६४) ने किया है वैसा न्याय परम्परा के प्रन्थों में नहीं है। चरक के इस वर्णन सं कुछ मिलता-जुलता वर्णन जैनाचार्थ सिद्धसंन ने अपनी एक वादोपनिषद्द्वात्रिशिका में किया है, जिसं चरक के वर्णन के साथ पढ़ना चाहिए। बैद्ध परम्परा जब तक न्याय परम्परा की तरह जल्पकथा को भी मानती रही तब तक उसके अनुसार भी बाद के अधिकारी तत्त्वबुमुत्सु श्रीर जल्पादि के अधिकारी विजिगीषु ही फलित होते हैं, जैसा कि न्यायपरम्परा 15 में। उस प्राचीन समय का बैद्ध विजिगोषु, नैयायिक विजिगोषु से भिन्न प्रकार का सम्भव नहीं, पर जब में बैद्ध परम्परा में छल आदि के प्रयोग का निषेध होने के कारण जल्पकथा नाम शेष हो गई श्रीर वादकथा ही अवशिष्ट रही तब से उसमें अधिकारिद्वैविश्य का प्रश्न ही नहीं रहा, जैसा कि जैन परम्परा में।

जैन परम्परा कं अनुसार चतुरङ्गवाद कं अधिकारी विजिगीषु हैं। पर न्याय-वैद्यक- 20 परम्परासम्मत विजिगीषु और जैनपरम्परासम्मत विजिगीषु के अर्थ में बड़ा अन्तर है। क्योंकि न्याय-वैद्यक परम्परा के अनुसार विजिगीषु वहीं है जे। न्याय से या अन्याय से, छल आदि का प्रयोग करके भी प्रतिवादी का परास्त करना चाहे, जब कि जैनपरम्परा विजिगीषु उसी का मानती है जो अपने पच्च की सिद्धि करना चाहे, पर न्याय से; अन्याय से छल।दि का प्रयोग करके कभी नहीं। इस दृष्टि से जैनपरम्परासम्मत विजिगीषु असूयावान ही कर 25 भी न्यायमार्ग से ही अपना पच्च सिद्ध करने का इच्छुक होने से क्रीब क्रीब न्याय-परम्परासम्मत तत्त्वबुभुत्सु की कोटि का ही जाता है। जैन परम्परा ने विजय का अर्थ-अपने पच्च की न्याय्य सिद्धि-ही किया है, न्याय-वैद्यक परम्परा की तरह, किसी भी तरह से प्रति-वादी की मूक करना नहीं।

जैन परम्परा के प्राथमिक तार्किकी <sup>१</sup> ने, जो विजिगीषु नहीं हैं ऐसे वीतराग व्यक्तियों <sup>30</sup> का भो बाद माना है। पर वह बाद चतुरङ्ग नहीं है। क्योंकि उसके श्रिथकारी भले ही

१ ''परार्थाधिगमस्तत्रानुद्भवद्रागगाचरः । जिगीपुगाचरश्चेति द्विधा गुद्धधियो विदुः ॥ सन्यवास्भिः विधातव्यः प्रथमस्तरुवदिभिः । यथाकथिन्वदित्येष चतुरङ्गो न सम्मतः ॥"-तत्त्ववार्थश्लो० पृ० २७७ ।

पन्न-प्रतिपन्न लेकर प्रवृत्त हों पर वे असूयामुक्त होने के कारण किसी सभापित या सभ्यों के शासन की अपेन्ना नहीं रखते। वे आपस में ही तस्ववेध का विनिमय या स्वीकार कर लेते हैं। जैन परम्परा के विजिगोषु में और उसके पूर्वीक्त तस्वनिर्णिनीषु में अन्तर इतना ही है कि विजिगोषु न्यायमार्ग से चलनेवाले होने पर भी ऐसे असूयामुक्त नहीं होते जिससे वे बिना किसी के शासन के किसी बात को स्वतः मान लें, जब कि तस्वनिर्णिनीषु न्यायमार्ग से चलनेवाले होने के अलावा तस्वनिर्णिय के स्वीकार में अन्य के शासन से निर्पेन्न होते हैं। इस प्रकार चतुरङ्गवाद के वादी प्रतिवादी देनों विजिगीषु होने की पूर्व प्रथा रही?, इसमें वादि देवसूरि ने (प्रमाणन का १२-१४) थोड़ा विचारमेद प्रकट किया कि, एकमात्र विजिगीषु वादी या प्रतिवादी के होने पर भी चतुरङ्ग कथा का सम्भव है। उन्होंने यह विचारमेद सम्भवतः अकलङ्क या विद्यानन्द आदि पूर्ववर्ती तार्किकों के सामने रखा है। इस विषय में आचार्य हेमचन्द्र का मानना अकलङ्क और विद्यानन्द के अनुसार ही जान पड़ता है।

श्राह्मण बैद्ध श्रीर जैन सभी परम्पराश्रों के श्रनुसार कथा का मुख्य प्रयोजन तत्त्वज्ञान की प्राप्ति या प्राप्त तत्त्वज्ञान की रत्ता ही है। साध्य में किसी का मतभेद न होने पर भी उसकी साधनप्रणाली में श्रन्तर श्रवश्य है, जी पहिले भी बताया जा चुका है। संचेप में वह श्रन्तर इतना ही है कि जैन श्रीर उत्तरवर्ती बैद्धि तार्किक छल, जाति श्रादि के प्रयोग की कभी उपादेय नहीं मानते।

वादी, प्रतिवादी, सभ्य श्रीर सभापति इन चारी श्रङ्गों के वर्शन में तीनोंर परम्पराश्रों में कोई मतभेद नहीं है। ब्राचार्य हेमचन्द्र ने जी चारी श्रङ्गों के स्वरूप का संचिप्त निद-र्शन किया है वह पूर्ववर्ती प्रन्थों का सार मात्र है।

3ेन परम्परा ने जब छलादि के प्रयोग का निषंध ही किया तब उसके अनुसार जल्प या नितण्डा नामक कथा बाद से भिन्न कोई न रही। इस तस्त्र की जैन तार्किकों ने निस्तृत चर्चा के द्वारा सिद्ध किया। इस निषय का सबसे पुराना प्रम्थ शायद कथात्रयभङ्ग ही, जिसका निर्देश सिद्धिविनिश्चयटोको (पु॰ २८६ A) में है। इन्होंने अन्त में अपना मन्तन्य स्थिर किया कि—जल्प और नितण्डा नामक कोई बाद से भिन्न कथा ही नहीं, वह तो कथा- भास मात्र है। इसी मन्तन्य के अनुसार आचार्य हंमचन्द्र ने भी अपनी चर्चा में बतलाया कि बाद से भिन्न कोई जल्प नामक कथान्तर नहीं, जो प्राह्म हो।

पूर्व ६३ पं १२ 'स्वसमयपर'-''उक्त अ-स्वसमय'-न्यायपर वृ पृ १४।

१ ''वादः साऽयं जिगीषताः।''-न्यायिकः २,२१२। ''समर्थं वचनं वादः प्रकृतार्थं प्रत्यायनपरं साद्धिसमञ्चं जिगीपतारेकत्र साधनदूषणवचनं वादः।''-प्रमाणसं० परि०६। ''सिद्धो जिगीपतो वादः चतुरङ्गस्तथा सति।''-तस्त्रार्थश्लोः पृ० २०७।

२ देखा-चरकसं० पृ० २६४ । न्यायप्र० पृ० १४ । तत्त्वार्धश्ला० पृ० २८० ।

पृ० ६३. पं० २१. 'ननु तत्त्वरक्षराम्'-तुलना-''निह वादम्तस्वाध्यवसायसंरचणार्था भवति जलपवितण्डयोरेव तथात्वात् । तदुक्तम्-तत्त्वाध्यवसाय.....''इत्यादि-तत्त्वार्थश्लो० पृ० २७८। प्रमेयक० पृ० १६४ B।

पृ० ६३, पं० २६. 'वाद्लक्षाो'-नुलना-''प्रतिषेधे कस्यचिदभ्यनुज्ञानार्थे सिद्धान्ताविरुद्ध इति वचनम् । 'सिद्धान्तमभ्युपेत्य तिद्वरोधो विरुद्धः' इति हेत्वाभासस्य निम्नहस्थानस्याभ्यनुज्ञा <sup>5</sup> वादे । पञ्चावयवोपपन्न इति 'द्दीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्' 'हेतृदाहरणाधिकमधिकम्' इति चैतयोरभ्यनुज्ञानार्थमिति"-न्यायमा० १. २. १ ।

प्०६४. पं०१४. 'दु:शिक्षित'-न्यायम० ए० ११।

अ० २. आ० १. स्० ३१-३५. पृ० ६४. वाद से सम्बन्ध रखनेवाले कुल कितने पदार्थों का निरूपण आचार्थ हेमचन्द्र ने किया होगा अथवा करना चाहा होगा सो अज्ञात है 15 तथापि उपलभ्य इस अधूरे प्रमाणमीमांसा प्रन्थ से इतना ते। अवश्य जान पड़ता है कि उन्होंने 'पत्रवाक्य' का निरूपण प्रारम्भ किया जो अधूरा ही लभ्य हैं। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि उनका अभिमत पत्रनिरूपण दिगम्बर तार्किक विद्यानन्द की पत्रपरीचा का ही अवलम्बो मुख्यतया होगा। उन्होंने पत्रस्वरूप के निरूपण में बैाद्ध आदि प्रतिवादियों का मत खण्डन विद्यानन्द आदि की तरह अवश्य किया होगा, पर सिद्धान्त उनका सम्भवत: वही होगा जो 20 विद्यानन्द आदि का है। इस विषय के साहित्य में से हमारे सामने इस समय लभ्य प्रन्थ ती पत्रपरीचा, प्रमेयकमलमार्चण्ड (ए० २०७ B) ही हैं। बादी देवस्रिकृत स्याद्वादग्लाकर का वादपरिच्छेद जिसमें 'पत्र' के स्वरूप का विस्तृत निरूपण होना सम्भवित है, उपलभ्य न होने से जैनपरम्परानुसारी पत्रनिरूपण के जिज्ञासुओं को इस समय कंवल उक्त दिगम्बर तार्किकों के ही प्रन्थों को देखना चाहिए।

स्रा० हेमचन्द्र का निम्रहस्थानविषयक निरूपण भाग्यवश श्रखण्डित मिलता है जो ऐतिहासिक तथा तात्त्विक दृष्टि से बड़े महत्त्व का है श्रीर जो जैन तार्किकों की तद्विषयक निरूपण परम्परा में सम्भवत: श्रन्तिम ही है।

भारतीय तर्क साहित्य में निम्नहस्थान की प्राचीन विचारधारा ब्राह्मण परम्परा की ही है, जो न्याय तथा वैद्यक के प्रन्थों में देखी जाती है। न्याय परम्परा में श्रक्षपाद ने जो संसेप 30 में विप्रतिपत्ति ग्रीर ग्रप्रतिपत्ति रूप से द्विविध निम्रहस्थान की बतलाया ग्रीर विस्तार से उसके बाईस भेद बतलाये वही वर्षन श्राज तक के सैकड़ी वर्षों में श्रनेक प्रकाण्ड नैयायिकी के

होने पर भी निर्विवाद रूप से स्विक्ठित रहा है। चरक का निम्नहस्थानवर्गन अचरशः तो अचपाद के वर्गन जैसा नहीं है फिर भी इन दोनों के वर्गन की भित्ति एक हो है। वैद्धि परस्परा का निम्नहस्थानवर्गन दी प्रकार का है। एक ब्राह्मग्रापरस्परानुसारी और दूसरा स्वतन्त्र। पहिला वर्गन प्राचीन वैद्धि तर्कमन्यों में है, जो लच्चण, संख्या, उदाहरण आदि अनेक बातों में बहुधा अचपाद के और कभी कभी चरक (पृ०२६१) के वर्गन से मिलतार है। ब्राह्मग्र परस्परा का विरोधी स्वतन्त्र निम्नहस्थाननिरूपण वैद्धि परस्परा में सबसे पहिले किसने शुरू किया यह अभी निश्चित नहीं। तथापि इतना तो निश्चित ही है कि इस समय ऐसे स्वतन्त्र निरूपयावाला पूर्ण और अति महस्व का जो 'वादन्याय' मन्य हमारे सामने मैंजूद है वह धर्मकीर्ति का होने से इस स्वतन्त्र निरूपण का श्रेय धर्मकीर्ति को परस्परा में निम्नहस्थान के निरूपण का प्रारम्भ करनेवाले शायद पात्रकंसरी स्वामी हों। पर उनका कोई मन्य अभी लभ्य नहीं। अतएव मैंजूदा साहित्य के ब्राधार से तो महारक अकलक्क को हो इसका प्रारम्भक कहना होगा। पिछले सभी जैन तार्किकों ने अपने अपने अपने निम्नहस्थाननिरूपण में महारक अकलक्क के ही वचनरे को उद्धृत किया है, जो हमारी उक्त निम्नहस्थाननिरूपण में महारक अकलक्क के ही वचनरे को उद्धृत किया है, जो हमारी उक्त मिम्नावना का समर्थक है।

पहिले तो बौद्ध परस्परा ने स्याय परस्परा के ही निम्नहस्थानों की अपनाया इसलिए उसके सामने कोई ऐसी निम्नहस्थानविषयक दूमरी विरोधी परस्परा न थी जिसका बौद्ध तार्किक खण्डन करते पर एक या दूसरे कारण से जब बौद्ध तार्किकों ने निम्नहस्थान का स्वतन्त्र निरूपण शुरू किया तब उनके सामने न्याय परस्परा वाले निम्नहस्थानों के खण्डन का प्रश्न स्वयं ही भा खड़ा हुआ। उन्होंने इस प्रश्न की बड़े विस्तार व बड़ी सृहमता से सुल-भाया। धर्मकीर्ति ने वादन्याय नामक एक सारा मन्थ इस विषय पर लिख डाला जिस पर शान्तरिचत ने स्फुट ज्याख्या भी लिखी। वादन्याय में धर्मकीर्ति ने निम्नहस्थान का लच्चण एक कारिका में स्वतन्त्र भाव से बाँधकर इस पर विस्तृत चर्चा की और म्रच्यादसम्मत एवं वात्स्यायन तथा उद्योतकर के द्वारा ज्याख्यात निम्नहस्थानों के लच्चणों का एक एक शब्द लेकर वात्स्यायन तथा उद्योतकर के द्वारा ज्याख्यात निम्नहस्थानों के लच्चणों का एक एक शब्द लेकर वात्स्यायन तथा उद्योतकर के द्वारा ज्याख्यात निम्नहस्थानों के लच्चणों का एक एक शब्द लेकर वात्स्यायन तथा उद्योतकर के द्वारा ज्याख्यात निम्नहस्थानों के लच्चणों का निरूपणपरस्परा स्पष्टतया विरोधी दे। प्रवाहों में बँट गई। क्रीब क्रीब धर्मकीर्त्ति के समय में या कुछ ही आगे पीछे जैन तार्किकों के सामने भी निम्नहस्थान के निरूपण का प्रश्न भाया। किसी भी

१ तर्कशास्त्र पृ०३३। उपायद्वदय पृ०१८।

R Pre. Dinnag Buddhist Logic P. XXII.

३ "श्रास्तां ताबदलाभादिरयमेव हि निम्नहः। न्यायेन विजिगीवूणां स्वाभिष्रायनिवर्त्तनम् ॥"न्यायवि०२. २१३। "कथं तर्हि वादपरिसमाप्तिः ? निराकृतावरथापितिविपत्तस्वपत्त्योरेव जयेतरव्यवस्था
नान्यथा। तदुक्तम् —स्वपत्तसिद्धिरेकस्य निम्नहोऽन्यस्य वादिनः नाऽसाधनाङ्गवचनं नादोपोद्धावनं द्वयोः॥
तथा तस्वार्थश्लोकऽपि (पृ०२८१)- स्वपत्त्रांमिद्धपर्यन्ता शास्त्रांयार्थं विचारणा। वस्त्वाश्रयस्वता यद्वल्लाकिकार्थं विचारणा।"- श्रष्टस० पृ० ६९।-प्रमेयक० पृ० २०३ A

जैन तार्किक ने ब्राह्मण परम्परा के निम्नहस्थानों को अपमाया हो या स्वतन्त्र बौद्ध परम्परा के निम्नहस्थाननिरूपण को अपनाथा हो ऐसा मालूम नहीं होता। अतएव जैन परम्परा के सामने निम्नहस्थान का स्वतन्त्र भाव से निरूपण करने का ही प्रश्न रहा जिसकी मद्दारक अकलक्क ने सुलकाया? । उन्होंने निम्नहस्थान का लच्छा स्वतन्त्र भाव से ही रचा और उसकी उच्च खार्या बाँची जिसका अचरशः अनुसरण उत्तरवर्ती सभी दिगम्बर श्वेताम्बर तार्किकों ने किया है। अकलक्क उत्तरकर स्वतन्त्र लच्छा का मात्र स्वीकार कर लेने से जैन तार्किकों का कर्तव्य पूरा हो नहीं सकता था जब तक कि वे अपनी पूर्ववर्ती और अपने सामने उपस्थित ब्राह्मण और बौद्ध देगों परम्पराओं के निम्नहस्थान के विचार का खण्डन न करें। इसी दृष्टि से अकलक्क के अनुगामी विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र आदि ने विरोधी परम्पराओं के खण्डन का कार्य विशेष रूप से शुरू किया। हम उनके अन्थों में? पाते हैं कि पहिले ते। उन्होंने न्याय पर- 10 न्यरा के निम्नहस्थाने का खण्डन किया और पीछे बौद्ध परम्परा के निम्नहस्थान लच्छा का। बताँ तक देखने में आया है उससे मालूम होता है कि धर्मकीर्त्त के लच्छा का संचेप में स्वतन्त्र खण्डन करनेवाले सर्वप्रथम अकलक्क हैं और विस्तृत खण्डन करनेवाले विद्यानन्द — और तदुपजीवी प्रभाचन्द्र हैं।

ग्राचार्य हेमचन्द्र ने निम्नहस्थाननिरूपण के प्रसङ्ग में मुख्यतया तीन बातें पाँच सूत्रों में 15 निबद्ध की हैं। पहिले दे। सूत्र २. १. ३१, ३२ में जय ग्रीर पराजय की कमशः व्याख्या है श्रीर तीसरे २. १. ३३ में निमह की व्यवस्था है जो श्रकलङ्करचित है श्रीर जो श्रन्य सभी दिग-स्वर-श्वेतान्वर तार्किक सम्मत भी है। चौथे २. १. ३४ सूत्र में न्यायपरम्परा के निम्नहस्थान-लच्च का खण्डन किया है, जिसकी व्याख्या प्रभाचन्द्र के प्रमेयकमलमार्तण्ड का ग्राधिकांश प्रतिबिन्द मात्र है। इसके बाद ग्रन्तिम २. १. ३५ सूत्र में हेमचन्द्र ने धर्मकीर्ति के स्वतन्त्र 20 निम्नहस्थान लच्चा का खण्डन किया है जो ग्रचरशः प्रभाचन्द्र के प्रमेयकमलमार्तण्ड (ए० २०३ A) की ही नक्ल है।

इस तरह निम्नहस्थान की तीन परम्पराम्रों में से न्याय व बौद्धसम्मत दे। परम्प-राम्नों का खण्डन करके माचार्य हेमचन्द्र ने तीसरी जैन परम्परा का स्थापन किया है।

श्चन्त में जय-पराजय की व्यवस्था सम्बन्धो तीनों परम्पराश्चों के मन्तव्य का रहस्य <sup>25</sup> संचेप में लिख देना जरूरी है। जो इस प्रकार है—ब्राह्मण परम्परा में छल, जाति श्चादि का प्रयोग किसी हद तक सम्मत होने के कारण छल श्चादि के द्वारा किसी को पराजित करने मात्र से भी छल श्चादि का प्रयोक्ता श्चपने पन्न की सिद्धि बिना किए ही जयप्राप्त माना जाता है। श्चर्यात् ब्राह्मण परम्परा के श्चनुसार यह नियम नहीं कि जयलाभ के वास्ते पन्नसिद्धि करना श्चनिवार्य ही हो।

**१** दिगम्बर परम्परा में कुमारनन्दी स्त्राचार्य का भी एक वादन्याय ग्रन्थ रहा। ''कुमारनन्दि- ' भद्वारकैरपि स्ववादन्याये निगदितत्वात्"—**पत्रपरीक्षा पृ०३।** 

२ तत्त्वार्थश्लो० पृ० २८३। प्रमेयक० पृ० २०० B।

धर्मकीर्त्त ने उक्त ब्राह्मण परम्परा के ब्राधार पर ही कुठाराघात करके सत्यमूलक नियम बांध दिया कि कोई छल भ्रादि के प्रयोग से किसी को चुप करा देने मात्र से जीत नहीं सकता। क्योंकि छल झादि का प्रयोग सत्यमूलक न होने से वर्ज्य है? । झतएव धर्मकीचि के कथनानुसार यह नियम नहीं कि किसी एक का पराजय ही दूसरे का अवश्यम्भावी जय 5 हो। ऐसा भी सम्भव है कि प्रतिवादी का पराजय माना जाय पर वादी का जय न माना जाय-उदाहरसार्थ वादी ने दुष्ट साधन का प्रयोग किया हो, इस पर प्रतिवादी ने सम्भवित दोषों का कथन न करके मिध्यादोषों का कथन किया, तदनन्तर वादी ने प्रतिवादी के मिष्टयादोषों का उद्भावन किया-ऐसी दशा में प्रतिवादी का पराजय अवश्य माना जायगा। क्योंकि उसने भ्रपनं कर्त्तन्य रूप से यथार्थ देखों का उद्भावन न करके 10 सिष्टयादोषों का ही कथन किया जिसे वादी ने पकड़ लिया। इतना होने पर भी वादी का जय नहीं माना जाता क्योंकि वादी ने दुष्ट साधन का ही प्रयोग किया है। जब कि जय के वास्ते वादी का कर्तव्य है कि साधन के यथार्थ ज्ञान द्वारा निर्देष साधन का ही प्रयोग करे। इस तरह धर्मकीत्ति ने जय-पराजय की ब्राह्मण्सम्मत व्यवस्था में संशोधन किया। पर उन्होंने जो असाधनाङ्गवचन तथा अदीवाद्भावन द्वारा जय-पराजय  $^{15}$  की व्यवस्था की इसमें इतनी जटिलता और दुरुहता ग्रा गई कि ग्रनेक प्रसङ्गों में यह सरलता से निर्णय करना ही ग्रसम्भव हो गया कि ग्रसाधनाङ्गवचन तथा ग्रदोषी-द्भावन है या नहीं। इस जिटलता श्रीर दुरुहता से बचने एवं सरलता से निर्णय करने की टिष्ट से भट्टारक अकलङ्क ने धर्मकीर्त्तिकृत जय-पराजय व्यवस्था का भी संशोधन किया। ग्रक्तलङ्क के संशोधन में धर्मकीत्ति सन्मत सत्य का तत्त्व ता निहित है ही. 20 पर जान पड़ता है अकल्डू की दृष्टि में इसके अलावा अहिंसा-समभाव का जैनप्रकृतिसुलभ भाव भी निहित है। अतएव अकलङ्क ने कह दिया कि है किसी एक पच की सिद्धि ही उसका जय है श्रीर दूसरे पन्न की असिद्धि ही उसका पराजय है। अकलङ्क का यह सुनि-श्चित मत है कि किसी एक पत्त की सिद्धि दूसरे पत्त की असिद्धि के बिना हो ही नहीं

१ 'तत्त्वरत्त्रणार्धे सद्भिरपहर्त्तव्यमेव छलादि। विजिगीपुर्मिरिति चेत् नखचपेटशस्त्रप्रहारादीप-नादिभिरपीति वक्तव्यम्। तस्मात्र ज्यायानयं तत्त्वरत्त्र्णोपायः।"-वादन्याय पृ० ७१।

२ "सदोपयक्तेऽपि प्रतिवादिनोऽज्ञान।त् प्रतिपादनासामध्याद्वा । न हि दुष्टसाधनाभिधानेऽपि वादिनः प्रतिवादिनोऽप्रतिपादिते देापे पराजयन्यवस्थापना युक्ता । तयोरेव परस्यस्यामध्यीपवातापेक्षया जयपराजयन्यवस्थापनात् । केवलं हेल्वाभासादभूतप्रतिपक्तेरभावादप्रतिपादकस्य जयोऽपि नास्त्येय ।"- वादन्याय पृ० ७० ।

३ "निराकृतावस्थापितविपद्यस्वपद्ययोरेव जयेतरब्यवस्था नान्यथा। तदुक्तम्-स्वपद्यक्तिद्विरेकस्य निप्रहोऽन्यस्य वादिनः। नासाधनाङ्गवचनं नाऽदोषोद्रावनं द्वयोः॥"-श्रष्टशा० श्रष्टस्य पृ० ८९। "तत्रेह तास्विके वादेऽकलङ्कैः कथितो जयः। स्वपद्यक्तिद्विरेकस्य निप्रहोऽन्यस्य वादिनः।" — तस्वार्थ- श्रुष्टो० पृ० २८१।

30

सकती। अतएव अकलङ्क के मतानुसार यह फलित हुआ कि जहाँ एक की सिद्धि होगी वहाँ -दूसरे की श्रसिद्धि श्रनिवार्य है, श्रीर जिस पच की सिद्धि हो उसी की जय। श्रतएव सिद्धि श्रीर म्रसिद्धि भ्रथवा दूसरे शब्दों में जय भीर पराजय समन्याप्तिक हैं। कोई पराजय जयशून्य नहीं और कोई जय पराजयशून्य नहीं। धर्मकीतिकृत व्यवस्था में अकलुकू की सूच्म अहिंसा-प्रकृति ने एक श्रुटि देख ली जान पड़ती है। वह यह कि पूर्वीक उदाहरण में कर्त्त व्य- 5 पालन न करने मात्र से अगर प्रतिवादी की पराजित समका जाय तो दुष्टसाधन के प्रयोग में सम्यक साधन के प्रयोग रूप कर्त्तव्य का पालन न होने से वादी भी पराजित क्यों न समभा जाय ?। अगर धर्मकीर्त्ति बादो का पराजित नहीं मानते ता फिर उन्हें प्रतिवादी को भी पराजित नहीं मानना चाहिए। इस तरह श्रकलङ्क ने पूर्वोक्त उदाहरश में केवल प्रतिवादी का पराजित मान होने की व्यवस्था का एकदेशीय एवं अन्यायमूलक मानकर पूर्ण समभाव- 10 मूलक सीधा मार्ग बांध दिया कि अपने पत्त की सिद्धि करना हो जय है। श्रीर ऐसी सिद्धि में दूमरे पत्त का निराकरण अवश्य गर्भित है। अकलङ्कोपज्ञ यह जय-पराजय व्यवस्था का मार्ग अन्तिम है, क्योंकि इसके ऊपर किसी बौद्धाचार्य ने या बाह्मण विद्वानों ने आपित्त नहीं उठाई। जैन परम्परा में जय-पराजय व्यवस्था का यह एक ही मार्ग प्रचलित है, जिसका स्वीकार सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर तार्किकों नं किया है श्रीर जिसकं समर्थन में विद्यानन्द 15 ( तत्त्वार्थश्लो । ए॰ २८१), प्रभाचन्द्र ( प्रमेयक । ए॰ १६४), वादिराज (न्यायवि । टी॰ ए॰ ५२०B) श्रादि ने बड़े विस्तार से पुर्वकालीन धीर समकालीन मतान्तरों का निरास भी किया है। श्राचार्य हेमचन्द्र भी इस विषय में भट्टारक श्रकलङ्क के ही श्रनुगामी हैं।

सूत्र '४ की वृत्ति में भाचार्य हेमचन्द्र ने न्यायदर्शनानुसारी निम्नहस्थानों का पूर्वपचरूप से जो वर्षन किया है वह अच्चरशः जयन्त्व की न्यायक्रिका (१० २१-२०) के अनुसार है 20 और उन्हों निम्नहस्थानों का जो खण्डन किया है वह अच्चरशः प्रमेयकमलमार्चण्डानुसारी (१० २०० छि.-२०३ А) है। इसी तरह धर्मकीर्तिसम्मत (वादन्य य) निम्नहस्थानों का वर्षन भी अच्चरशः प्रनेयकमलमार्चण्ड के अनुसार है। यद्यपि न्याय-सम्मत निम्नहस्थानों का निर्देश तथा खण्डन तत्त्वार्थश्रनोक्रवार्त्तिक (१०२३ में) में भी है तथा धर्मकीर्त्तिसम्मत निम्नहस्थानों का वर्षन तथा खंडन वाचस्पति मिश्र ने तात्पर्यटीका (७०३से) दें में, जयन्त ने न्यायमंत्ररी (१०६४६) और विद्यानन्द ने अष्टमहस्त्री (१०८८) में किया है, पर हेमचन्द्रीय वर्षन भीर खण्डन प्रमेयकमलमार्चण्ड से ही शब्दशः मिलता है।

पृ०, ६५ पं०,२, 'विरुद्धम्'-''तदुक्तम् —विरुद्धं हेतुमुद्धावय वादिनं जयतीतरः। स्राभासा-न्तरमुत्राद्य पत्तसिद्धिमपेत्तते ॥"—तत्त्रार्थश्लो० ए० २८०। न्यायविष् टी० लि० ए० ५२८ A। "अकलङ्कोप्यभ्यधात् —विरुद्धं हेतुमुद्धावय"—रत्नाकरा० ८. २२। पृ० ६५. पं० २५. 'अत्राननुभाषणा'—तुलना-''अत्राननुभाषण्यसङ्गानमप्रतिभा विचेप: पर्यनुयोज्योपेचणमित्यप्रतिपच्या संगृहीतानि शेषाणि विप्रतिपच्या"—न्यायम० ए० ६३६ । न्यायकत्तिका पृ० २२ ।

इस विषय में न्यायभाष्यकार का मतभेद इस प्रकार है-"तत्राननुभाषणमञ्चानम-प्रतिभा विचिपो मतानुज्ञा पर्यनुयोज्योपेच्चणमित्यप्रतिपत्तिर्निष्रहस्थानम् । शेषस्तु विप्रतिपत्ति-रिति ।"-न्यायभार १.२.२०।

पृ० ६६, पं० ६. 'तदेतदसंगतम्'--- तुलना-''इति भाष्यकारमतमसंगतमेव, साचाद् दृष्टान्तद्वानिरूपत्वात् तस्या:........" इत्यादि-प्रमेयक० पृ० २०० B।

पृ० ६६. पं० १५. 'तदेतद्पि व्याख्यानम्'--- तुलना-"तदेतद्प्युद्योतकरस्य जाड्यमा10 विष्करोति, इत्थमेव प्रतिज्ञाहाने विष्यारियतुमशक्यत्वात्....." इत्यादि-प्रमेयक० पृ० २०० B।

पृ०६८. पं०२३. 'दश दाडिमानि'—-तुलना--पात० महा०२.१.४५ । पृ०६८. पं०२७. 'शङ्कः कदल्याम्'—-तुलना-नयचक्रवृ० पृ०१०६ В ।

पृ० ७२. पं० १६. 'यज्ञास्य व्याख्यानम्'-तुलना-''इष्टस्यार्थस्य सिद्धिः साधनम्, तन्य निर्वत्तं कमङ्गम्, तस्यावचनम् —तस्याङ्गस्यानुच्चारणं वादिने। निम्रहाधिकरणम्, तद्भ्युपगन्याप्रितमया तूर्ष्णांभावात् । साधनाङ्गस्यासमर्थनाद्वा । त्रिविधमेव हि लिङ्गमप्रत्यत्तस्य सिद्धेरङ्गम्-स्वभावः कार्यमनुपलन्भश्च । तस्य समर्थनम्—साध्येन व्याप्तिं प्रसाध्य धर्मिणि भावसाधनम् —यथा.....। अत्र व्याप्तिसाधनं विपर्यये बाधकप्रमाणोपदर्शनम् ।"-प्रादन्याय पृ० ३-६ ।

पृ० ७३. पं० १४. 'यचेदमसाधनाङ्गम्'-वुलना-"भ्रन्वयव्यतिरेकवचनयोर्वा साधम्यंवित वैधम्यंवित च साधनप्रयोग एकस्यैवाभिधानेन सिद्धेभीवात् द्वितीयम्यासामर्थ्यमिति तस्याप्य-20 साधनाङ्गस्याभिधानं निष्रहस्थानं व्यर्थाभिधानादेव।"-वादन्याय पु० ६५।

पृ० ७३. पं० २६. 'नतु न स्वपक्ष'-तुलना-''स्यान्मतम्-न स्वपत्तसिद्धचिसिद्धिनिबन्धनी जयपराजयी, तथे।ज्ञीनाज्ञाननिबन्धनत्वात्......'' इत्यादि-ग्रप्टस० पृ० ८१। प्रमेयक० पृ० २०४ A।

पृ० ७४. पं० १८. 'यच्चेद्मदेषिद्भावनम्' तुलना-"अदोषोद्भावनम् प्रतिवादिने। निम्नहस्थानम् । वादिना साधने प्रयुक्तेऽभ्युपगतोत्तरपचो यत्र विषये प्रतिवादी यदा न देष
25 मुद्भावयति तदा पराजिते। वक्तव्यः ।.....अथवा यो न देषः साधनस्य तद्भावेपि वादिना तदसाधियतुमिष्टस्यार्थस्य सिद्धेविधाताभावात् । तस्योद्भावनं प्रतिवादिने। निम्नहाधिकरणं मिष्टयोत्तराभिधानात्....." इत्यादि—वादन्याय पृ० ६६.७२ ।

पृ० ७४ पं० २७ 'त्रयं च प्रागुक्तः'—तुलना-"ध्यथना प्रागुक्तश्चतुरङ्गोवादः पत्रावसन्दनमप्यपेत्रते । श्रतस्तल्त्वस्यमत्र....." प्रमेयक० ए० २०७ B

<sup>30</sup> पृ० ७४, पं० २६, 'शक्यिमत्याह'—प्रमाणमीमांसा अधूरी होने के कारण 'पत्रपरीचा' प्रारम्भ से ही खण्डित है। अभ्यासी इसे पूर्णतया विद्यानन्द की 'पत्रपरीचा' जे। एक स्वतन्त्र प्रकरण है उससे तथा प्रमेयकमलमार्तण्डगत (१० २०७ B) 'पत्रपरीचा' से जान लेवें।

## वृद्धिपत्रक।

पृ० १. पं० १. 'दर्शन'-दर्शन शब्द के तीन अर्थ सभी परम्पराओं में प्रसिद्ध हैं, जैसे— घटदर्शन इत्यादि व्यवहार में चाज्ञुष ज्ञान अर्थ में, आत्मदर्शन इत्यादि व्यवहार में साज्ञात्कार अर्थ में और न्यायदर्शन, सांख्यदर्शन इत्यादि व्यवहार में ख़ास ख़ास परम्परासम्मत निश्चित विचारसरणी अर्थ में दर्शन शब्द का प्रयोग सर्वसम्मत है पर इसके दे। अर्थ जे। जैनपरम्परा में प्रसिद्ध हैं वे अन्य परम्पराओं में प्रसिद्ध नहीं। उनमें से एक अर्थ ते। है अद्धान और दूसरा अर्थ है सामान्यवे।ध या आले।चन मात्र । जैनशाकों में तत्त्वश्रद्धा की दर्शन पद से व्यवहत किया जाता है जैसे—'तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्'—तत्त्वार्थ० १. २। इसी तरह वस्तु के निर्धिश्रेषसत्तामात्र के बोध को भी दर्शन कहा जाता है जैसे—'विषय-विषयिसिश्रपातानन्तरसमुद्भृतसत्तामात्रगोचरदर्शनात्'—प्रमाणन० २.७। दर्शन शब्द के उक्त पाँच अर्थों में से अन्तिम सामान्यवे।धरूप अर्थ लेकर ही यहाँ विचार प्रस्तुत है। इसके 10 सम्बन्ध में यहाँ छ: मुद्दों पर कुछ विचार किया जाता है।

१ अस्तित्व-जिस बोध में वस्तु का निर्विशेषणस्वरूपमात्र भासित हो ऐसे बोध का अस्तित्व एक या दूसरे नाम से तीन परम्पराधों के सिवाय सभी परम्पराएँ स्वीकार करती हैं। जैनपरम्परा जिसे दर्शन कहती हैं उसी सामान्यमात्र बोध को न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग तथा पूर्वीत्तरमीमांसक निर्विकल्पक श्रीर श्रालाचनमात्र कहते हैं। बौद्धपरम्परा में भी उसका 15 निर्विकल्पक नाम प्रसिद्ध है। उक्त सभी दर्शन ऐसा मानते हैं कि ज्ञानच्यापार के उत्पत्ति-क्रम में सर्वप्रथम ऐसे बोध का स्थान अनिवार्यक्षप से आता है जो प्राह्म विषय के सन्मात्र स्वरूप को ग्रह्म करंपर जिसमें कोई अंश विशेष्यविशेषणक्ष से भासित न हो। फिर भीर मध्य श्रीर वल्लभ की दो वेदान्त परम्पराएँ श्रीर तीसरी भर्च हारे श्रीर उसके पूर्ववर्ती शाब्दिकों की परम्परा ज्ञानच्यापार के उत्पत्तिकम में किसी भी प्रकार के सामान्यमात्र बोध का अस्तित्व 20 स्वीकार नहीं करती। उक्त तीन परम्पराधों का मन्तच्य है कि ऐसा बोध कोई हो ही नहीं सकता जिसमें कोई न कोई विशेष भासित न हो या जिसमें किसी भी प्रकार का विशेष्य-

१ दर्शन शब्द का आलोचन अर्थ, जिसका दूसरा नाम श्रानाकार उपयोग भी है, यहाँ कहा गया है सा श्वेताम्बर दिगम्बर देनिं। परम्परा की श्राति प्रसिद्ध मान्यता के। लेकर । वस्तुत: देनिं। परम्पराओं में श्रानाकार उपयोग के सिवाय श्रान्य अर्थ भी दर्शन शब्द के देखे जाते हैं । उदाहरणार्थ—लिङ्ग के विना ही सालात् होनेवाला बोध अनाकार या दर्शन है श्रीर लिङ्ग सापेल्ल बोध साकार या ज्ञान है—यह एक मत । दूसरा मत ऐसा भी है कि वर्तमानमात्रप्राही बोध—दर्शन श्रीर त्रैकालिक प्राही बोध—ज्ञान —तत्त्वार्ध भा० टी० २.६ । दिगम्बरीय धवला टीका का ऐसा भी मत है कि जो श्रात्ममात्र का श्रवलोकन वह दर्शन श्रीर जो बाह्य श्रार्थ का प्रकाश वह ज्ञान । यह मत बृहद्द्रव्यसंग्रहटीका (गा० ४४) तथा लघीयस्त्रयी की अभयचन्द्रकृत टीका (१.५) में निर्दिष्ट है।

२ Indian Psychology: Perception. P. 52-54

विशेषणसम्बन्ध भासित न हो। उनका कहना है कि प्राथमिकदशापन ज्ञान भी किसी न किसी विशेष की, चाहे वह विशेष स्थूल ही क्यों न हो, प्रकाशित करता ही है अतएव ज्ञानमात्र सविकल्पक हैं। निर्विकल्पक द्या मतलब इतना ही समभाना चाहिए कि उसमें इतर ज्ञानों की अपेचा विशेष कम भासित होते हैं। ज्ञानमात्र को सविकल्पक माननेवाली उक्त तीन परम्पराओं में भी शाब्दिक परम्परा ही प्राचीन है। सम्भव है भर्त इरि की उस परम्परा को ही मध्व और बल्लम ने अपनाया हो।

२ लोकिकालोकिकता—निर्विकलप का श्रास्तत्व माननेवाली सभी दार्शनिक परम्पराएँ लोकिक निर्विकलप अर्थात् इन्द्रियसिक्षकर्षजन्य निर्विकलप को तो मानती हैं ही पर यहाँ प्रश्न है अलोकिक निर्विकलप के अस्तित्व का। जैन और बौद्ध दोनों परम्पराएँ ऐसे भी निर्विकलपक को मानती हैं जो इन्द्रियसिक्षक के सिवाय भी योग या विशिष्टात्मशक्ति से उत्पन्न होता है। बौद्धपरम्परा में ऐसा अलीकिक निर्विकलपक योगिसंवेदन के नाम से प्रसिद्ध है जब कि जैनपरम्परा में अवधिदर्शन और केवलदर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग और पूर्वीत्तरमीमांसक विविध कत्तावाले योगियों का तथा उनके योगजन्य अलीकिक ज्ञान का अस्तित्व स्वीकार करते हैं अत्तप्य उनके मतानुसार भी अलीकिक है निर्विकलप का अस्तित्व मान लेने में कुछ बाधक ज्ञान नहीं पड़ता। अगर यह धारणा ठीक है तो कहना होगा कि सभी निर्विकलपकास्तित्ववादी सविकलपक ज्ञान की तरह निर्विकलपक ज्ञान को भी लीकिक-अलीकिकरूप से दो प्रकार का मानते हैं।

३ विषयस्वरूप-समा निर्विकल्पकवादी सत्तामात्र को निर्विकल्प का विषय मानने हैं पर स्त्ता के स्वरूप के बारे में सभी एकमत नहीं। अतएव निर्विकल्पक के बाह्य विषय 20 का स्वरूप भी भिन्न-भिन्न दर्शन के अनुमार जुदा-जुदा ही फिलित होता है। बौद्धपरम्परा के अनुमार अर्थिकियाकारित्व ही सत्त्व है और वह भी चिणिक व्यक्तिमात्र में ही पर्यवसित है जब कि श क्कर वेदान्त के अनुमार अखण्ड और मर्वव्यापक ब्रह्म ही सत्त्वस्वरूप है, जी न देश-बद्ध है न कालबद्ध। न्याय वैशेषिक और पूर्व मीमांसक के अनुमार अस्तित्व मात्र सत्ता है या जित्कृप सत्ता है जो बौद्ध और वेदान्तमन्मत सत्ता से भिन्न है। मांख्य-योग और जैनपर-25 म्परा में सत्ता न तो चिणिक व्यक्ति मात्र नियत है, न ब्रह्मस्वरूप है और न जातिकृप है। उक्त तीनों परम्पराएँ परिणामिनित्यत्ववादी होने के कारण उनके मतानुमार उत्पाद-व्यय- ग्रीव्यस्वरूप ही मत्ता फलित होती है। जो कुछ हो, पर इतना तो निर्विवाद है कि सभी निर्विकल्पकवादी निर्विकल्पक के बाह्य विषय रूप से सन्मात्र का ही प्रतिपादन करते हैं।

४ मात्र प्रत्यचरूप - कोई ज्ञान परोचरूप भी होता है और प्रत्यचरूप भी जैसे सिव30 कल्पक ज्ञान, पर निर्विकल्पक ज्ञान ते। सभी निर्विकल्पकवादियों के द्वारा केवल प्रत्यचरूप माना गया है। कोई उसकी परोचता नहीं मानता, क्योंकि निर्विकल्पक, चाहे
लीकिक हो या अलीकिक, पर उसकी उत्पत्ति किसी ज्ञान से व्यवहित न होने के कारण वह
साचान्रू होने से प्रत्यच ही है। परन्तु जैनपरम्परा के अनुसार दर्शन की गणना

20

परोक्त में भी की जानी चाहिए, क्योंकि तार्किक परिभाषा के प्रनुसार परोक्त मतिज्ञान की सांव्यवहारिक प्रत्यच कहा जाता है श्रतएव तद्तुसार मित उपयोग के क्रम में सर्व-प्रवस ग्रवश्य होनेवाले दर्शन नामक बांध को भी सांव्यवहारिक प्रत्यत्त कहा जा सकता है पर ग्रागमिक प्राचीन विभाग, जिसमें पारमार्थिक-सांव्यवहारिकहृप से प्रत्यच्च के भेदों की स्थान नहीं है, तदनुसार ता मतिज्ञान पराच मात्र ही माना जाता है जैसा कि तस्वार्थ-सन्न (१, ११) में देखा जाता है। तद्तुमार जैनपरम्परा में इन्द्रियजन्य दर्शन परोक्तरूप ही है प्रत्यक्तकप नहीं। सारांश यह कि जैन परम्परा में तार्किक परिभाषा के अनुसार दर्शन प्रत्यक्त भी है और परोक्त भी। अवधि और कंवल रूप दरीन तो मात्र प्रत्यक्रहप ही हैं जब कि इन्द्रियजन्य दर्शन परोत्तरूप होने पर भी सांव्यवहारिक प्रत्यत्त माना जाता है। परन्त श्रागमिक परिपाटी के श्रनुसार इन्द्रियजनय दर्शन केवल परीच ही है और इन्द्रियनिरपेच 10 भ्रवध्यादि दर्शन केंवल प्रत्यस्त ही हैं।

प्र उत्पादक सामग्री-लौकिक निर्विकल्पक जो जैन तार्किक परम्परा के श्रवसार माञ्यवहारिक दर्शन है उसकी उत्पादक सामग्री में विषयेन्द्रियसन्निपात और यथासम्भव श्रालोकादि सिन्निविष्ट हैं। पर श्रलांकिक निर्विकरूप जो जैनपरम्परा के श्रनुसार पारमा-र्थिक दर्शन है उसकी उत्पत्ति इन्द्रियसन्निकर्ष के सिवाय ही कंबल विशिष्ट मात्मशक्ति से 15 मानी गई है। उत्पादक सामधों के विषय में जैन झीर जैनेतर परम्पराएँ काई मतभेद नहीं रखतीं। फिर भी इस विषय में शाङ्कर वेदान्त का मन्तव्य जुदा है जो ध्यान देने योग्य है। वह मानता है कि 'तत्त्वमिस' इत्यादि महाबाक्यजन्य श्रखण्ड ब्रह्मबोध भी निर्विकल्पक है। इसके अनुसार निर्विकल्पक का उत्पादक शब्द आदि भी हुआ जो अन्य परम्परा-सम्भव नहीं।

६ प्रामाण्य-निर्विकल्प के प्रामाण्य के सम्बन्ध में जैनेतर परम्पराएँ भी एकमत नहीं। बैद्ध और वेदान्त दर्शन तो निविकल्पक की ही प्रमाख मानते हैं इतना ही नहीं बल्कि उनके मतानुसार निर्विकल्पक ही मुख्य व पारमार्थिक प्रमाण है। न्याय-वैशेषिक दर्शन में निर्विकल्पक के प्रमात्व सम्बन्ध में एकविध कल्पना नहीं है। प्राचीन परम्परा के अनुसार निर्विकल्पक प्रमारूप माना जाता है जैसा कि श्रीधर ने स्पट किया है (कन्दली पूर्व 25 १६८) ग्रीर विश्वनाथ ने भी भ्रमभिन्नत्वरूप प्रमात्व मानकर निर्विकल्पक की प्रमा कहा है (कारिकावली का०१३४) परन्तु गङ्कोश की नव्य परम्परा के श्रतुसार निर्विकल्पक न प्रमा है श्रीर न मप्रमा । तदनुसार प्रमात्व किंवा अप्रमात्व प्रकारतादिघटित होने से, निर्विकल्प जो प्रकारतादिशुन्य है वह प्रमा-मप्रमा उभय विलक्षण है-कारिकावली का॰ १३५ । पूर्वमीमांसक भीर सांख्य-योगदर्शन सामान्यत: ऐसे विषयों में न्याय-वैशेषिकानुसारी होनं से उनके 30 मतानुसार भी निर्विक रुपक के प्रमात्व की वे ही करणनाएँ मानी जानी चाहिएँ जी न्याय-वैशेषिक परम्परा में स्थिर हुई हैं। इस सम्बन्ध में जैन परम्परा का मन्तव्य यहाँ विशेष रूप से वर्शन करने ये। ग्य है।

जैनपरम्परा में प्रमात्व कि वा प्रामाण्य का प्रश्न उसमें तर्कयुग आने के बाद का है, पित्रले का नहीं। पित्रले तो उसमें मात्र आगमिक दृष्टि थी। आगमिक दृष्टि के अनुसार दर्शनंपयोग को प्रमाण कि वा अप्रमाण कहने का प्रश्न हो न था। उस दृष्टि के अनुसार दर्शन हो या ज्ञान, या तो वह सम्यक् हो सकता है या मिथ्या। उसका सम्यक्त्व और मिथ्यात्व भी आध्यात्मिक भावानुसारी ही माना जाता था। अगर कोई आत्मा कम से कम चतुर्थ गुणस्थान का अधिकारी है। अर्थात् वह सम्यक्त्वप्राप्त हो तो उसका सामान्य या विशेष कोई भी उपयोग मोक्षमार्गरूप तथा सम्यक्ष्य माना जाता है। तदनुसार आगमिक दृष्टि से सम्यक्त्ययुक्त आत्मा का दर्शनेपयोग सम्यक्दर्शन है और मिथ्यादृष्टियुक्त आत्मा का दर्शनेपयोग मिथ्यादर्शन है। ज्यवहार में मिथ्या, अम या ज्यभिचारी समभा जानेवाला भी दर्शन अगर सम्यक्त्वधारि-आत्मगत है तो वह सम्यग्दर्शन ही है जब कि सत्य, अभ्रम और अवाधित समभा जानेवाला भी दर्शन प्रगर सम्यक्त्वधारि-आत्मगत है तो वह सम्यग्दर्शन ही है जब कि सत्य, अभ्रम और अवाधित समभा जानेवाला भी दर्शनीपयोग अगर मिथ्यादृष्टियुक्त है तो वह मिथ्यादर्शन ही है ।

दर्शन के सम्यक्त्व तथा मिथ्यात्व का आगमिक दृष्टि से जो आपेचिक वर्णन ऊपर किया गया है वह सन्मितिटोकाकार अभयदेव ने दर्शन को भी प्रमाण कहा है इस आधार पर समक्षना चाहिए। तथा उपाध्याय यशोविजयजी ने संशय आदि झानों की भी सम्यक दृष्टि
गुक्त होने पर सम्यक् कहा है इस आधार पर समक्षना चाहिए। आगमिक प्राचीन और श्वेताम्बर-दिगम्बर उभय साधारण परम्परा ती ऐसा नहीं मानती, क्योंकि द्वेती पराम्पराओं के अनुसार चच्च, अचच्च, और अवधि तीनी दर्शन दर्शन ही माने गये हैं। उनमें से न कोई सम्यक् या न कोई मिथ्या और न कोई सम्यक् मिथ्या उभयविध माना गया है जैसा कि मित-अ त-अवधि हान सम्यक् और मिथ्या रूप से विभाजित हैं। इससे यही फलित होता

थि के दर्शन उपयोग मात्र निराकार होने से उसमें सम्यग्दृष्टि किंवा मिथ्यादृष्टिप्रयुक्त अन्तर की कल्पना की नहीं जा सकती। दर्शन चाहे चच्च हो, अचच्च हो या अवधि—वह दर्शन मात्र है उसे न सम्यग्दृश्नि कहना चाहिए और न मिथ्यादर्शन। यही कारण है कि पहिले गुण स्थान में भी वे दर्शन ही माने गए हैं जैसा कि चै। ये गुणस्थान में। यह वस्तु गम्धहस्ति सिद्धसेन ने सूचित भी की है—"अत्र च यथा साकाराद्धायां सम्यङ् मिथ्यादृष्ट्योविशेषः, विभावत दर्शन, अनाकारत्वे द्वियारिष तुल्यत्वादित्वर्थः"—तत्वार्थभा० टी २. ६।

यह हुई आगमिक दृष्टि की बात जिसके अनुसार उमास्वाति ने उपयोग में सम्यक्त्व-असम्यक्त्व का निदर्शन किया है। पर जैनपरम्परा में तर्कयुग दाख़िल होते ही प्रमास्व-अप्रभात्व या प्रामाण्य-अप्रामाण्य का प्रश्न आया। और उसका विचार भी आध्या- त्यिक भावानुसारी न होकर विषयानुसारी किया जाने लगा जैसा कि जैनेतर दर्शनों में तार्किक 30 विद्वान् कर रहे थे। इस तार्किकदृष्टि के अनुसार जैनपरम्परा दर्शन की प्रमाण मानती है, अप्रमाण मानती है या उभयभित्र मानती है ? यह प्रश्न यहाँ प्रस्तुत है।

१-"सम्यग्दृष्टिसम्बन्धिनां संशयादीनामिष ज्ञानत्यस्य महाभाष्यकृता परिभाषितत्वात् ?- ज्ञान-बिन्दु पृ०१३६ B. नन्दी स्०४१

तार्किकदृष्टि के धनुसार भी जैनपरम्परा में दर्शन के प्रमास्य या ध्रप्रमास्य के बारे में कोई एकवाक्यता नहीं। सामान्यक्षप से श्वेताक्यर हो या दिगम्बर सभी तार्किक दर्शन की प्रमास कोटि से बाहर ही रखते हैं। क्यों कि ने सभी बौद्धसम्मत निर्विकल्पक के प्रमास का खण्डन करते हैं धौर अपने अपने प्रमास लच्या में विशेषोपयोगबोधक झान, निर्वाय आदि पद दाख़िल करके सामान्य उपयोग दर्शन की प्रमास लच्या का अलच्या ही मानते हैं?। इस ठ तरह दर्शन की प्रमास न मानने की तार्किक परम्परा श्वेताक्वर-दिगम्बर सभी प्रन्थों में साधारस है। मासिक्यनन्दी धौर वादी देवसूरि ने तो दर्शन की न केवल प्रमासवास ही रक्खा है बल्कि उसे प्रमासामास (परी०६.२। प्रमास्तन०६.२४,२५) भी कहा है।

सन्मतिटीकाकार अभयदेव ने (सन्मितिटी॰ पृ॰ ४५७) दर्शन की प्रमाण कहा है पर वह कथन वार्किकटिष्ट से न समझना चाहिए। क्योंकि उन्होंने आगमानुसारी सन्मित 10 की व्याख्या करते समय आगमटिष्ट ही लच्य में रखकर दर्शन की सम्यग्दर्शन अर्थ में प्रमाण कहा है, न कि वार्किकटिष्ट से विषयानुसारी प्रमाण। यह विवेक उनके उस सन्दर्भ से हो जावा है।

श्रत्वत्ता उपाध्याय यशोविजयजी के दर्शन सम्बन्धो प्रामाण्य-श्रप्रामाण्य विचार में कुछ विरोध साजान पड़ता है। एक श्रोर वे दर्शन को व्यव्जनावप्रह-श्रनन्तरभावी नैश्चियक 15 स्वप्रहरूप बतलाते हैं? जो मितव्यापार होने के कारण प्रमाण कीटि में श्रा सकता है। श्रीर दूसरी श्रोर वे वादिदेव के प्रमाण लच्चणवाले सूत्र की व्याख्या में ज्ञानपद का प्रयोजन बतलाते हुए दर्शन को प्रमाणकोटि से बहिर्भूत बतलाते हैं—उर्कभाषा पृ०१। इस तरह उनके कथन में जहाँ एक श्रोर दर्शन विलकुल प्रमाणबिहर्भूत है वहाँ दूसरी श्रोर सवप्रह रूप होने से प्रमाणकोटि में श्राने योग्य भी है। परन्तु जान पड़ता है उनका तात्पर्य कुछ 20 धीर है। श्रीर सम्भवतः वह तात्पर्य यह है कि मत्यंश होने पर भी नैश्चियक श्रवप्रह प्रवृत्ति-निवृत्तिक्यवहारच्यम न होने के कारण प्रमाणरूप गिना हो न जाना चाहिए। इसी श्रीभप्राय से उन्होंने दर्शन का प्रमाणकोटिबहिर्भूत बतलाया है ऐसा मान लेने से फिर कोई विरोध नहीं रहता।

प्राचार्य हेमचन्द्र ने यृत्ति में दर्शन से सम्बन्ध रखनेवाले विचार तीन जगह प्रसङ्गकश 25 प्रगट किए हैं। अवग्रह का स्वरूप दर्शाते हुए उन्होंने कहा है कि दर्शन जे। अविकल्पक है वह अवग्रह नहीं, अवग्रह का परिणामी कारण अवश्य है और वह इन्द्रियार्थसम्बन्ध के बाद पर अवग्रह के पूर्व उत्पन्न होता है—१. १. २६। बैद्धसम्मत निर्विकल्पक झान की अप्रमाण विश्वताते हुए उन्होंने कहा है कि वह अनुध्यवसाय हुए होने से प्रमाण नहीं, अध्यवसाय या निर्यय ही प्रमाण गिना जाना चाहिए—१. १. ६। उन्होंने निर्यय का अर्थ बतलाते हुए अरह है कि अनुध्यवसाय से भिन्न तथा अविकल्पक एवं संशय से भिन्न झान ही निर्यय है—

१ लघी० परी० १. ३। प्रमेयक० पृ० =। प्रमाणन० १. २

२ तर्कभाषा पृ० ४। ज्ञानबिन्दु पृ०१३८।

5

25

पृ०३.पं०१ । झाचार्य के उक्त सभी कथनों से फिलित यही होता है कि वे जैनपरम्परा प्रसिद्ध दर्शन दीर बौद्धपरम्परा प्रसिद्ध निर्विकल्पक की एक ही मानते हैं और दर्शन की स्निविध कप होने से प्रमाश नहीं मानते तथा उनका यह अप्रमाशत्व कथन भी तार्किक दृष्टि से है, आगम दृष्टि से नहीं, जैसा कि अभयदेव भिन्न सभी जैन तार्किक मानते आए हैं।

ग्रा० हेमचन्द्रोक्त श्रवप्रह का परिग्रामिकारग्रक्ष दर्शन ही उपाध्यायजी का नैश्चियक ग्रवप्रह समक्षना चाहिए।

पृ० ३. पं० १४. 'स्विनिर्ण य'—दार्शनिक चेत्र में ज्ञान स्वप्नकाश है, परप्रकाश है या स्व-परप्रकाश है, इन प्रश्नों की बहुत लम्बी और विविधकत्पनापूर्ण चर्चा है। इस विषय में किसका क्या पच्च है इसका वर्णन करने के पहिले कुछ सामान्य बातें जान लेनी जरूरी हैं। जिससे स्वप्रकाशत्व-परप्रकाशत्व का भाव ठीक ठीक समभा जा सके।

१—ज्ञान का स्वभाव प्रत्यत्त योग्य है। ऐसा सिद्धान्त कुछ लोग मानते हैं जब कि दृसरे कोई इससे विलकुल विपरीत मानते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान का स्वभाव परोत्त ही है प्रत्यत्त नहीं। इस प्रकार प्रत्यत्त-परोत्तकप से ज्ञान के स्वभावभेद की कल्पना ही स्वप्र-काशत्व-परप्रकाशत्व की चर्चा का मुनाधार है।

2—स्वप्रकाश शब्द का अर्थ है न्वप्रत्यच अर्थात् अपने आप ही ज्ञान का प्रत्यचरूप से भासित होना। परन्तु परप्रकाश शब्द के दो अर्थ हैं जिनमें से पहिला ता परप्रत्यच अर्थात् एक ज्ञान का अन्य ज्ञानव्यक्ति में प्रत्यचरूप से भासित होना, दूसरा अर्थ है परातुमेय अर्थात् एक ज्ञान का अन्य ज्ञान में अनुमेयक्षपत्या भासित होना।

३—स्वप्रत्यच का यह अर्थ नहीं कि कोई ज्ञान स्वप्रत्यच है अत एव उसका अनुमान

20 आदि द्वारा बोध होता ही नहीं पर उसका अर्थ इतना ही है कि जब कोई ज्ञान व्यक्ति पैदा
हुई तब वह स्वाधार प्रमाता को प्रत्यच होती ही है अन्य प्रमाताओं के लिये उसकी परोच्चता
ही है तथा स्वाधार प्रमाता के लिये भी वह ज्ञान व्यक्ति यदि वर्तमान नहीं तो परोच्च ही है? ।

परप्रकाश के परप्रत्यच अर्थ के एच में भी यही बात लागू है—अर्थात् वर्तमान ज्ञान

व्यक्ति ही स्वाधार प्रमाता के लिये प्रत्यच्च है, अन्यथा नहीं।

विज्ञानवादी वैद्ध (न्यायवि० १. १०), मीमांसक, प्रभाकर<sup>२</sup> वेदान्त<sup>३</sup> और जैन ये स्वप्रकाशवादी हैं। ये सब ज्ञान के स्वरूप के विषय में एक मत नहीं। क्योंकि विज्ञानवाद

१ ''यस्वनुभूतेः स्वयंप्रकाशत्वमुक्तं निव्चयप्रकाशनवेलायां ज्ञातुरात्मनस्तथैन न तु सर्वेषां सर्वदा तथैनेति नियमाऽस्ति, परानुभवस्य हानापादानादिलिङ्गकानुमानज्ञानविषयत्वात् स्वानुभवस्याप्यतीतस्याज्ञासि-षमिति ज्ञानविषयत्वदर्शनाञ्च।"—श्रीभाष्य पु० २४।

३ भामती पृ० १६। "सेयं स्वयं प्रकाशानुभूतिः"—श्रीभाष्य पृ० १८। खित्सुखी पृ० ६।

के अनुसार ज्ञानिभन अर्थ का अस्तित्व ही नहीं? और ज्ञान भी साकार। प्रभाकर के मतानुसार वाह्यार्थ का अस्तित्व है (वृहती पृ० ७४) जिसका संवेदन होता है। वेदान्त के अनुसार ज्ञान मुख्यतया ब्रह्मक्ष होने से नित्य ही है। जैन मत प्रभाकर मत की तरह वाह्यार्थ का अस्तित्व और ज्ञान को जन्य स्वीकार करता है। फिर भी वे सभी इस बारे में एकमत हैं कि ज्ञानमात्र स्वप्रत्यच हैं अर्थात् ज्ञान प्रत्यच हो या अनुमिति, शब्द, स्पृति प्रभाव हैं काहि क्ष्य हो फिर भी वह स्वस्वकृष के विषय में साचारकारक्ष ही है, उसका अनुमितित्व, शाब्दस्व, स्मृतित्व आदि अन्य प्राह्म की अपेचा से समक्षता चाहिए अर्थात् भिन्न भिन्न सामग्री से प्रत्यच, अनुमेय, स्मर्तव्य आदि विभिन्न विषयों में उत्पन्न होनेवाले प्रत्यच, अनुमिति, स्मृति आदि ज्ञान भी स्वस्वकृष के विषय में प्रत्यच ही हैं।

ज्ञान को परप्रत्यन्त ग्रर्थ में परप्रकाश माननेवाले सांख्य-योग श्रीर न्याय-वैशेषिक 10 हैं । वे कहते हैं कि ज्ञान का स्वभाव प्रत्यन्त होने का है पर वह प्रपने प्राप प्रत्यन्त हो नहीं सकता। उसकी प्रत्यन्तवा प्रन्याश्रित है। श्रतएव ज्ञान चाहे प्रत्यन्त हो, श्रनुमिति हो, या शब्द, स्मृति ग्रादि श्रन्य कोई, फिर भी वे सब स्वविषयक श्रनुव्यवसाय के द्वारा प्रत्यन्तरूप से गृहीत होते ही हैं। परप्रत्यन्तर्व के विषय में इनका ऐकमत्य होने पर भी पर्रशब्द के ग्रर्थ के विषय में ऐकमत्य नहीं क्योंकि न्याय-वैशेषिक के श्रनुसार तो पर का श्रर्थ के श्रमुव्यवसाय जिसके द्वारा पूर्ववर्ती कोई भी ज्ञानव्यक्ति प्रत्यन्तत्या गृहीत होती है परन्तु सांख्य-योग के श्रनुसार पर शब्द का श्रर्थ है नैतन्य जो पुरुष का सहज स्वरूप है भीर जिसके द्वारा ज्ञानात्मक सभी बुद्धिवृत्तियाँ प्रत्यन्तत्या भासित होती हैं।

परानुमेय ग्रर्थं में परप्रकाशवादी केवल कुमारिल हैं जो ज्ञान को स्वभाव से ही परोच्च मानकर उसका तन्जन्यज्ञातताक्षप लिङ्ग के द्वारा ग्रनुमान मानते हैं, जो श्रनुमान कार्यहेतुक 20 कारण्यविषयक है—शास्त्रदी०ए० १५७ । कुमारिल के सिवाय भीर कोई ज्ञान को ग्रत्यन्त परोच्च नहीं मानता । प्रभाकर के मतानुसार जो फलसंवित्ति से ज्ञान का ग्रनुमान माना जाता है वह कुमारिल-संमत प्राकट्यक्षप फल से होनेवाले ज्ञानानुमान से बिलकुल जुदा है । कुमारिल तो प्राकट्य से ज्ञान, जो ग्रात्मसमवेत गुण है उसका श्रनुमान मानते हैं जब कि प्रभाकरमतानुसार संविद्क्षप फल से ग्रनुमित होनेवाला ज्ञान वस्तुतः ज्ञान गुण नहीं किन्तु 25 ज्ञानगुण्यजनक सिनकर्ष ग्रादि जड सामग्री ही हैं । इस सामग्री रूप ग्रर्थं में ज्ञान शब्द के प्रयोग का समर्थन करणार्थक 'ग्रन्' प्रत्यय मान कर किया जाता है ।

१ "सहायलम्भनियमादमेदोनीलर्ताद्धयोः" - शृहती पृ० २१ । 'प्रकाशमानस्तादात्म्यात् स्वरू-पस्य प्रकाशकः । यथा प्रकाशोऽभिमतः तथा धीरात्मवेदिनी।"—प्रमाणवा० ३, ३२६ ।

२ सर्वविज्ञानहेत्त्या.....यावती काचिद्प्रहणस्मरण्रूपा"- प्रकरण्ए० पृ० ४६।

३ "सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्त्वस्यस्तत्त्रभोः पुरुषस्यापरिकामित्वात्। न तत्त्वाभासं दृश्यत्वात्"---योगस् ४. १८।

ध ''मने।प्राह्म' सुलं दु: लिमच्छा देपो मतिः कृतिः"—कारिकावली ४७।

४ संविदुत्पत्तिकारण्मात्ममनःसंविक्षिकर्षाख्यं तदित्यवगम्य परितुष्यतामायुष्मतः।"---प्रकर्ण्यप्

प्राचार्य हेमचन्द्र ने जैन परम्परासम्मत ज्ञानमात्र को प्रत्यस्त्व स्वभाव का सिद्धान्त मानकर ही उसका स्वनिर्धायत्व स्थापित किया है भीर उपर्युक्त द्विविध परप्रकाशत्व का प्रतिवाद किया है। इनके स्वपत्तस्थापन भीर परपत्त-निरास की दलीलें तथा प्रत्यत्त-भ्रतुमान प्रमाण का उपन्यास यह सब वैसा ही है जैसा शालिकनाथ की प्रकरणपिक्त तथा जिमाज्य भादि में है। स्वपत्त के ऊपर भीरों के द्वारा उद्घावित देखों का परिहार भी भाषार्थ का वैसा ही है जैसा उक्त भन्थों में है।

प्रव र पंत्र द 'विश्वद:'--प्रत्यच के सम्बन्ध में भ्रन्य मुद्दों पर लिखने के पहले यह जता देना जरूरी है कि प्राचीन समय में लुच्याकार ऋषि प्रत्यच लच्या का लच्या कितना समभते थे प्रर्थात् वे जन्य प्रत्यस मात्र को सस्य मानकर ससा रचते थे, या जन्य-नित्य-10 माधारण प्रत्यन्त की लन्य मानकर लन्नण रचते थे जैसा कि उत्तरकालीन नैयायिकी ने भागे जाकर जन्य-नित्य साधारण प्रत्यच का लच्चण रचा है १। जहाँ तक देखा गया उससे यही जान पडता है कि प्राचीन समय के लचणकारों में से किसी ने चाहै वह ईश्वराविरोधी नैयायिक वैशेषिक ही क्यों न हो जन्य-नित्य साधारता प्रत्यक्त का लक्षण बनाया नहीं है। ईश्वरा-विरोधी है। या ईश्वरविरोधी सभी दर्शनकारों के प्राचीन मृत्त प्रन्थों में एक मात्र जनयप्रत्यच 15 का ही निरूपस है। नित्यप्रत्यच का किसी में सम्भव भी है और सम्भव है तो वह ईश्वर में ही होता है इस बात का किसी प्राचीन प्रन्थ में सूचन तक नहीं?! ध्रापीरुषेयत्व के द्वारा वेद के प्रामाण्य का समर्थन करनेवाले मीमांसकों के विरुद्ध न्याय-वैशेषिक दर्शन ने यह स्थापन तो श्रुक्त कर दिया कि वेद शब्दात्मक श्रीर श्रनित्य होने से उसका प्रामाण्य अपीत-षेयत्व-मूलक नहीं किन्तु पैकिषेयत्व-मूलक ही है। फिर भी उस दर्शन के प्राचीन विद्वानी 20 ने वेद-प्रखेतारूप से कहीं ईश्वर का स्पष्ट स्थापन नहीं किया है। उन्होंने वेद की आप्त-ऋषिप्रणीत कह कर ही उसका प्रामाण्य मीमांसक-सम्मत प्रक्रिया से भित्र प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया और साथ ही वेदाप्रामाण्यवादी जैन बैद्धि श्रादि की जवाब भी दे दिया कि वेद प्रमाण है क्योंकि उसके प्रणेता हमारे मान्य ऋषि श्राप्त ही रहे? । पिछले व्याख्याकार नैयायिको ने जैसे ईश्वर को जगत्स्रष्टा भी माना और वेद-प्राहेता भी, इसी तरह उन्होंने उसमें 25 नित्यज्ञान की कल्पना भी की वैसे किसी भी प्राचीन बैढिक दर्शनसूत्रप्रन्थों में न तो ईश्वर का जगत्सहटा रूप से न वेदकर्ता रूप से स्पष्ट स्थापन है धीर न कहीं भी उसमें नित्यज्ञान कं अस्तित्व का उल्लेख भी है। ध्रतएव यह सुनिश्चित है कि प्राचीन सभी प्रत्यच लचागों का लक्य केवल जन्य प्रत्यक्त ही है। इसी जन्य प्रत्यक्त की लेकर कुछ मुद्दीं पर यहाँ विचार प्रस्तुत है।

१ वैशो० ३. १. नः । "इन्द्रियार्थसन्तिकवीत्वन्नमञ्चयदेश्यमञ्चाभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यच्नम्"— त्यायस्० १. १. ४ । "प्रतिविषयाध्यवसाया १८५"— सांख्यका० ४ । सांख्यस्० १. दर्श योगभा० १. ७ । "सत्तप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणाम् ....."— जैमि० १. १. ४ । "आत्मेन्द्रियमनोऽर्थात् सन्निकर्षात् प्रवर्तते । व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः प्रत्यत्तं सा निरूप्यते ॥"— चरकसं० ११. २० ।

र भ्यायस्० १. १. ७: २. १. ६६ । वैशे० ६. १. १।

10

१ लीकिकालीकिकता—प्राचीन समय में लच्यकीटि में जन्यमात्र ही निविद्ध था फिर भी चार्वाक के सिवाय सभी दर्शनकारों ने जन्य पत्यक्त के लीकिक अलीकिक ऐसे दें। प्रकार माने हैं। सभी ने इन्द्रियजन्य और मनोमात्रजन्य वर्तमान संबद्ध-विषयक झान केर लीकिक प्रत्यच्च कहा है। अलीकिक प्रत्यच्च का वर्णन भिन्न भिन्न दर्शनों में भिन्न भिन्न नाम से है। सांख्य-योग, रेन्याय-वैशेषिक, रेबीद्ध सभी अलीकिक प्रत्यच्च का योगि- प्रत्यच्च या योगि- झान नाम से निरूपण करते हैं जो योगजन्य सामर्थ्य द्वारा जनित माना जाता है।

मीमांसक जो सर्वेज्ञत्व का खासकर धर्माधर्मसाचात्कार का एकान्त विरोधी है वह भी मोचाङ्गभूत एक प्रकार के भात्मज्ञान का भस्तित्व मानता है जो वस्तुत: योगजन्य या भातीकिक ही है<sup>४</sup>।

वेदान्त में जो ईश्वरसाचीचैतन्य है वही झलै। किक प्रत्यच स्थानीय है।

जैन दर्शन की ग्रागमिक परम्परा ऐसे प्रत्यचा को ही प्रत्यच कहती हैं प्रस्थित इस परम्परा के अनुसार प्रत्यच कंवल वही माना जाता है जो इन्द्रिय जन्य न हो। इस परम्परा के अनुसार तो दर्शनान्तरसंगत लै। किकप्रत्यच प्रत्यच नहीं पर परोच्च हैं किर भी जैन दर्शन की तार्किक परम्परा प्रत्यच के दो प्रकार मानकर एक की जिसे दर्शनान्तरों में लं. किक प्रत्यच कहा है सौव्यवहारिक प्रत्यच कहती हैं भीर दूसरे की जी दर्शनान्तरों में मली-किक प्रत्यच कहा जाता है पारमार्थिक प्रत्यच कहती है। तथा पारमार्थिक प्रत्यच के कारणक्ष्य से लिख या विशिष्ट ग्रात्मशक्ति का वर्णन करती है, जो एक प्रकार से जैन परिभाषा में योगज धर्म ही है।

२ अलीकिक में निर्विकल्पक का स्थान—अब प्रश्न यह है कि अलीकिक प्रत्यक्ष 20 निर्विकल्पक ही होता है या सिवकल्पक ही होता है, या उभयरूप १। इसके उत्तर में एक-वाक्यता नहीं। तार्किक बैद्ध और शाङ्कर वेदान्त परम्परा के अनुसार तो अलीकिक प्रत्यक्ष निर्विकल्प ही संभवित है सिवकल्पक कभी नहीं। रामानुज का मत् इससे बिलकुल उत्तरा है, तदनुसार लीकिक हो या अलीकिक कोई भी प्रत्यक्ष सर्वेषा निर्विकल्पक संभव ही नहीं पर न्याय वैशेषिक आदि अन्य वैदिक दर्शन के अनुसार अलीकिक प्रत्यक्ष सिवकल्पक 25

१ योगसू० ३. ४४। सांख्यका० ६४।

२ वैशे० ६, १. १३-१४।

३ न्यायबि० १. ११।

४ ''सर्वत्रैव हि विशानं संस्कारत्वेन गम्यते। पराङ्गं चात्मविश्वानादन्यत्रेत्यवधारणात्॥"— तन्त्रवा० पृ० २४०।

४ तस्वार्थ० १. १२।

६ तत्त्वार्थ० १. ११।

७ दिप्पण पृ० २२।

<sup>=</sup> Indian Psychology: Perception. P. 352.

६ "श्रतः प्रत्य स्तर्य कदाचिदपि न निर्विशेषविषयत्वम्"—श्री भाष्य पृ० २१।

निर्विकल्पक-उभय संभवित जान पड़ता है। यहाँ संभवित शब्द का प्रयोग इसिलये किया है कि भासर्वज्ञ (न्यायसार १०४) जैसे प्रवल नैयायिक ने उक्तरूप से द्विविध ये। गि-प्रत्यक्त का स्पष्ट ही कथन किया है फिर भी क्यादसूत्र भीर प्रशस्तपादभाष्य भादि प्राचीन प्रन्थों में ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं। जैन परम्परा के अनुसार अलीकिक या परमार्थिक प्रत्यक्त उभयरूप है। क्योंकि जैन दर्शन में जो अवधिदर्शन तथा केवलदर्शन नामक सामान्यवे। माना जाता है वह अलौकिक निर्विकल्पक ही है। भीर जो अवधिज्ञान, मनःपर्यायज्ञान तथा केवलज्ञानरूप विशेषवे। है वहीं सविकल्पक है।

३ प्रत्यच्रत्व का नियामक—प्रश्न है कि प्रत्यच्रत्व को नियामक तत्त्व क्या है, जिसके कारण कोई भी बोध या ज्ञान प्रत्यच्च कहा जाता है ? । इसका जवाब भी दर्शनों में एकविष नहीं । नव्य शाङ्कर वेदान्त के अनुसार प्रत्यच्रत्व का नियामक है प्रभाणचैतन्य और विषयचैतन्य का अभेद जैसा कि वेदान्तपरिभाषा ( १० २३ ) में सविस्तर वर्धित है । न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, बौद्ध, मीमांसक दर्शन के अनुसार प्रत्यच्रत्व का नियामक है सिक्षकर्षजन्यत्व, जो सिक्षकर्ष से, चाहे वह सिक्षकर्ष लौकिक हो या अलौकिक, जन्य है, वह सब प्रत्यच्च । जैन दर्शन में प्रत्यच्च के नियामक दो तत्त्व हैं । आगिमक परम्परा के अनु
15 सार ते। एक मात्र आत्ममात्र सापेच्यच ही प्रत्यच्यत्व का नियामक ( सर्वार्थ १.१२ ) है । जब कि तार्किक परम्परा के अनुसार उसके अलावा इन्द्रियमनोजन्यत्व भी प्रत्यच्यत्व का वियामक फलित होता है—प्रमाण्मी० १.२० । वस्तुतः जैनतार्किक परम्परा न्याय-वैशेषिक आविवासक फलित होता है —प्रमाण्मी० १.२० । वस्तुतः जैनतार्किक परम्परा न्याय-वैशेषिक आविद वैदिक दर्शनानुसारिणी ही है ।

४ प्रत्यक्तव का क्षेत्र—प्रत्यक्तव केवल निर्विकल्पक में ही मर्यादित है या वह <sup>20</sup> सविकल्पक में भी है १। इसके जवाब में बैद्धि का कथन है कि वह मात्र निर्विकल्पक में मर्यादित है। जब कि बैद्धि भिन्न सभी दर्शनें का मन्तन्य निर्विकल्पक-सविकल्पक दोनें। में प्रत्यक्षत्व के स्वीकार का है।

प्रजन्य-नित्यसाधारण प्रत्यच—श्रमी तक जन्यमात्र को ल्लंच मानकर ल्लंण की वर्षा हुई पर मध्ययुग में जब कि ईश्वर का जगतकर्तृ रूप से या वेदप्रणेतृ रूप से न्याय-वैशे
25 विकादि दर्शनों में स्पष्ट स्थान निर्धात हुमा तभी से ईश्वरीय प्रत्यच नित्य माने जाने के कारण जन्य-नित्य दमय साधारण प्रत्यच लच्चण बनाने का प्रश्न ईश्वरवादियों के सामने प्राया। जान पड़ता है ऐसे साधारण लच्चण का प्रयत्न भासर्वज्ञ ने सर्वप्रथम किया। दसने 'सन्य-गपरोचानुभव' (न्यायतार पृ०२) को प्रत्यच प्रमा कहकर जन्य-नित्य दमय प्रत्यच का एक ही लच्चण बनाया। शालिकनाथ जो प्रभाकर का मतुगामी है उसने भी 'साचात्प्रविति' (प्रकरण्प० पृ०५१) को प्रत्यच कहकर दूसरे शब्दों में बाह्यविषयक इन्द्रियजन्य तथा मात्मा भीर ज्ञानमाही इन्द्रियाजन्य ऐसे द्विविध प्रत्यच (प्रकरण्प० पृ०५१) से साधारण लच्चण का प्रण्यन किया। पर मागे जाकर नव्य नैयायिकों ने भासर्वज्ञ के भपरोच पद तथा शाखिक-नाथ के साचारप्रविति पद का 'ज्ञानाकरणक्कान' को जन्य-नित्य साधारण प्रत्यच कहकर

नन्य परिभाषा में स्पष्टीकरण किया (मुका०५२)। इधर जैनदर्शन के तार्किकों में भी साधारणलच्याप्रख्ययन का प्रश्न उपस्थित हुआ जान पढ़ता है। जैन दर्शन नित्यप्रत्यच ते। मानता ही नहीं अतएव उसके सामने जन्य-नित्यसाधारण लच्चण का प्रश्न व था। पर साज्यवद्वारिक, पारमार्थिक उभयविध प्रत्यच के साधारण लच्चण का प्रश्न था। जान पड़ता है इसका जवाब सर्व प्रथम सिद्धसेन दिवाकर ने ही दिया। उन्होंने अपरे।चरूप कि जान को प्रत्यच कहकर साज्यवहारिक-पारमार्थिक उभयसाधारण अपरो।चरव को लच्चण बनाया (न्याया०४) यह नहीं कहा जा सकता कि सिद्धसेन के 'अपरोच्च पद के प्रयोग का प्रभाव भासविज्ञ के लच्नण में है या नहीं १। पर इतना तो निश्चत ही है कि जैन परम्परा में अपरोच्च तक्कप से साधारण लच्णा का प्रारंभ सिद्धसेन ने ही किया।

६ दोष का निवारण—सिद्धसेन ने अपरोक्तत्व की प्रत्यक्त मात्र का साधारण लक्षण 10 बनाया। पर उसमें एक ट्रुटि है जो किसी भी सूक्तप्रज्ञ तार्किक से छिपी रह नहीं सकती। वह यह है कि अगर प्रत्यक्त का लक्षण अपरोक्त है तो परोक्त का लक्षण क्या होगा १। अगर यह कहा जाय कि परोक्त का लक्षण प्रत्यक्तिअत्व या अप्रत्यक्तरव है तो इसमें स्पष्ट ही अन्यान्याश्रय है। जान पड़ता है इस दोष की दूर करने का तथा अपरोक्त्व के स्वरूप की स्कुट करने का प्रयन्न सर्व प्रथम भट्टारक अकल्क्ष्ट ने किया। उन्होंने बहुत ही प्राञ्जल राज्य से साधारण लक्षण तो गर्भित किया ही पर साथ ही उक्त अन्योन्याश्रय दोष को भी टाल दिया। क्योंकि अब अपरोक्तपद ही निकल गया, जो परोक्त्व के निर्वचन की अपेक्त दिया। क्योंकि अब अपरोक्तपद ही निकल गया, जो परोक्त्व के निर्वचन की अपेक्त स्काट भी कर दिया। वह स्कोट भी ऐसा कि जिससे सांव्यवहारिक पारमार्थिक दोने। प्रत्यक्त का संप्रह हो। उन्होंने कहा कि अनुमानादि की अपेक्त विशेष प्रतिभास करना ही वैश्वय है—लधी० १.४। अकलक्ष्ट का यह साधारण लक्षण का प्रयन्न और स्कोट ही उक्तरवर्ती सभी श्वेतान्वर-दिगन्वर तार्किको के प्रत्यक्त लक्षण में प्रतिविन्वत हुआ। किसी ने विशद पद के स्थान में 'स्पष्ट' पद (प्रमाण्न० २.२) रखा तो किसी ने उसी पद की ही रखा—ररी २.३।

आ० हेमचन्द्र जैसे अनेक स्थलों में अकलङ्कानुगामी हैं वैसे ही प्रत्यच के लच्चा के 25 बारे में भी अकलङ्क के ही अनुगामी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ते विशद पद और वैशय का विवस्स अकलङ्क के समान ही रखा। अकलङ्क की परिभाषा इतनी टढ़मूल हो गई कि अन्तिम तार्किक उपाध्याय यशोविजयजी ने भी प्रत्यच के लच्चा में उसीका आश्रय किया— तर्कमाषा प्र०१।

पूर्व २१. पंत्र २२ 'प्रतिसंख्यानेन'—प्रतिसंख्यान शब्द बैाद्ध परम्परा में जिस अर्थ में 30 प्रसिद्ध है उसी अर्थ में प्रसंख्यान शब्द न्याय, योग आदि दर्शनीं में प्रसिद्ध है— न्यायभार ४. २. २ । योगस्र ४. २६ ।

प्राप्त १. सू० ३५-३६. ए० २६—पीछे हमने लिखा है कि 'भोवार्य हेमचन्द्र ने प्राप्ता वैयाकरणत्व अवर्षक तार्किक शैली में व्यक्त किया है' (टिप्पण ए० ६६) इसका खुनासा यों समक्तना चाहिए। वैयाकरणों की परिभाषा के अनुसार कियावाची शब्द षातु १ कहलाता है और धातुप्रतिपाद्य अर्थ किया? कही जाती है। अवर्मक धातु के वाच्य फल और व्यापार दें नों समानाधिकरण अर्थात् कर्ष निष्ठ हाते हैं। जब कि सकर्मक धातु के वाच्य फल और व्यापार दें नों अंश जो धातु वाच्य होने के कारण क्रियाक्ष्प हैं वे व्यधिकरण अर्थात् अनुक्रम से कर्मनिष्ठ और कर्ण निष्ठ होते हैं । प्रकृत प्रमाण-फल की चर्चा में ज्ञाधातु का व्यापारक्ष्प अर्थ जो कर्ण निष्ठ है उसको प्रमाण कहा है और उसका फलक्ष्प अर्थ जो कर्मनिष्ठ है उसे फल कहा है। आधातु सकर्मक होने से उसके ज्ञानात्मक व्यापार और तब्जन्य प्रकाशक्रप फल दोनी अनुक्रम से कर्ण निष्ठत्या और कर्मनिष्ठत्या प्रतिपाद्य हैं और दोनों क्रियाक्ष्प हैं।

पृ० ३१. पं० २१. 'स्वपराभासी'— म्राचार्य ने सूत्र में म्रातमा की स्वाभासी भीर पराभासी कहा है। यद्यपि इन दे विशेषणों की लिखत करके हमने संचेप में टिप्पण लिखा है (टिप्पण ए० ७०) फिर भी इस विषय में मन्य दृष्टि से लिखना म्रावश्यक समक्त कर यहाँ मेड़ा सा विचार लिखा जाता है।

15 'स्वाभासी' पद के 'स्व' का आमामनशील और 'स्व' के द्वारा आभासनशील ऐसे दो अर्थ फलित होते हैं पर वस्तुत: इन दोनों अर्थों में कोई तात्त्विक भेद नहीं। दोनों अर्थों का मतलब स्वप्रकाश से है और स्वप्रकाश का तात्पर्य भी स्वप्रत्यन्त हो है। परन्तु 'पराभासी' पद से फलित होनेवाले दो अर्थों की मर्यादा एक नहीं। पर का आभासनशील यह एक अर्थ जिसे वृत्ति में आचार्य ने स्वय' ही बतलाया है और पर के द्वारा आभासनशील यह वृत्तरा अर्थ। इन दोनें। अर्थों के भाव में अंतर है। पिहले अर्थ से आत्मा का परप्रकाशन स्वभाव सृचित किया जाता है जब कि दूसरे अर्थ से स्वय' आत्मा का अन्य के द्वारा प्रकाशित होने का स्वभाव सृचित होता है। यह तो समभ ही लोना चाहिए कि उक्त दो अर्थों में से दूसरा अर्थात् पर के द्वारा आभासित होना इस अर्थ का तात्पर्य पर के द्वारा प्रत्यन्त होना इस अर्थ का तात्पर्य पर के द्वारा प्रत्यन्त होना इस अर्थ का तात्पर्य तो पर को प्रत्यन्त वा परोत्त किसी रूप से भासित 25 करना यह है। जो दर्शन आत्माभित्र तक्त्व का भी मानते हैं वे सभी आत्मा को पर का अवभासक मानते ही हैं। और जैसे प्रत्यन्त या परोत्तरूप से पर का अवभासक आत्मा अवश्य होता है वैसे ही वह किसी न किसी रूप से स्व का भी अवशासक होता ही है अत

मुचल० का० १३।

१ "क्रियाओं धातुः"— हैमशा० ३. ३. ३। "कृति: क्रिया प्रवृत्तिव्यापार इति यावत्। पूर्वा-परीभृता साध्यमानरूपा सा अर्थोऽभिषेयं यस्य स शब्दो धातुर्सको भवति।"— हैमशा० बृ० ३. ३. ३।

२ ''भवत्यर्थ: साघ्यरूप: क्रियासामान्य धात्वर्थ: स घातुनैवोच्यते।'' हैमशु० बृ० ४. ३. १८ । ३ ''फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मकः। धातुस्तये।र्धार्मभेदे सकर्मक उदाहृतः॥'' वै०

एव यहाँ जो दार्शनिकों का मतभेद दिखाया जाता है वह स्वप्रत्यन्त धीर परप्रत्यन्त धर्थ को लेकर ही समभाना चाहिए। स्वप्रत्यन्तवादी वे ही हो सकते हैं जो ज्ञान का स्वप्रत्यन्त मानते हैं भीर साथ ही ज्ञान-प्रात्मा का ग्रभेद या कर्यन्तिसेद मानते हैं। शङ्कर, रामानुज आदि वेदान्त, सांख्य, योग, विज्ञानवादी बैद्ध श्रीर जैन इनके मत से भ्रात्मा स्वप्रत्यन्त है— चाहे वह भ्रात्मा किसी के मत से शुद्ध व नित्य चैतन्यक्ष्य हो, किसी के मत से जन्य ज्ञानक्ष्य है हो द्या किसी के मत से चैतन्य-ज्ञानोभयक्ष्य हो — न्योंकि वे सभी भ्रात्मा भीर ज्ञान का भ्रभेद मानते हैं तथा ज्ञानमात्र की स्वप्रत्यन्त ही मानते हैं। कुमारिल ही एक ऐसे हैं जो ज्ञान को परान्त मानकर भी श्रात्मा को वेदान्त की तरह स्वप्रकाश ही कहते हैं। इसका तात्पर्य यही जान पड़ता है कि कुमारिल ने श्रात्मा का स्वक्ष्य श्रुतिसिद्ध ही माना है ग्रीर श्रुतिग्रों में स्वप्रकाशत्व स्पष्ट है भ्रतएव ज्ञान का परान्तव मानकर भी भ्रात्मा को स्वप्रत्यन्त 10 विना माने उनकी दूसरी गति ही नहीं।

परप्रत्यचवादी वे हो हो सकते हैं जो ज्ञान को आत्मा से भिन्न, पर उसका गुग्र मानते हैं.—चाहे वह ज्ञान किसी के मत से स्वप्रकाश हो जैसा प्रभाकर के मत से, चाहं किसी के मत से परप्रकाश हो जैसा नैयायिकादि के मत से।

प्रभाकर कं मनानुसार प्रत्यच्च, अनुमिति, आदि कोई भी मंबित हो पर उसमें आत्मा 15 प्रत्यच्चरूप से अवश्य भासित होता है। न्याय-वैशेषिक दर्शन में मतभेद है। उसके अनुगामी प्राचीन हो या अर्वाचीन सभी एक मत से योगों की अपेचा आत्मा का परप्रत्यच्च ही मानते हैं क्योंकि सब के मतानुमार योगज प्रत्यच्च के द्वारा आत्मा का साचात्कार होता है?। पर अस्मदादि अर्वाग्दर्शी की अपेचा उनमें मतभेद है। प्राचीन नैयायिक और वैशेषिक विद्वान अर्वाग्दर्शी के आत्मा को। प्रत्यच्च न मानकर अनुमेय मानते हैं , जब कि 20 पिछे के न्याय-वैशेषिक विद्वान अर्वाग्दर्शी आत्मा को। असके मानसप्रत्यच्च का विषय मान कर परप्रत्यच्च बतलाते हैं ।

ज्ञान को म्रात्मा से भिन्न माननेवाले सभी के मत से यह बात फलित होती है कि मुक्तावस्था में योगजन्य या म्रीर किसी प्रकार का ज्ञान न रहने के कारण मात्मा न तो साचारकर्ता है भीर न साचारकार का विषय। इस विषय में दार्शनिक कल्पनामों का राज्य 25 सनेकथा विस्तृत है पर वह यहाँ प्रस्तुत नहीं।

१ "आत्मनैव प्रकारयोऽयमात्मा ज्योतिरितम्" - स्रोकवा० श्रात्मचाद स्रो० १४२।

२ ''युज्ञानस्य यागसमाधिजमात्ममनमा: संयोगिवशेषादात्मा प्रत्यत्त इति ।''---स्यायभाव १. १. ३ । ''आत्मन्यात्ममनमा: संयोगिवशेषात् ग्रात्मप्रत्यत्तम्-वैशोव ६. १. ११ ।

३ "आत्मा तावत्प्रत्यत्त्वता न गृह्यते"—न्यायभा० १. १. १०।" तत्रात्मा मनश्चाप्रत्यत्त्व"— वैशो० ८. १. २।

ध ''तदेवमहंप्रत्ययविषयस्वादात्मा तावत् प्रत्यक्तः''—न्यायबा० पृ० ३४२ । ''ब्रहङ्कारस्याश्रये।ऽय मनोमात्रस्य गोचरः''—कारिकाचळी ४० ।

पृ० ३८. पं० २२. 'साधनात्'—अनुमान शब्द के अनुमिति और अनुमितिकरण ऐसे दो अर्थ हैं। जब अनुमान शब्द भाववाची हो तब अनुमिति और जब करणवाची हो तब अनुमितिकरण अर्थ निकलता है।

धनुमान शब्द में अनु श्रीर मान ऐसे दो ग्रंश हैं। अनु का अर्थ है पश्चात् श्रीर मान का अर्थ है ज्ञान श्रयांत् जो ज्ञान किसी अन्य ज्ञान के बाद ही होता है वह अनुमान। परन्तु वह अन्य ज्ञान खास ज्ञान ही विवक्तित है, जो अनुमिति का कारण होता है। इस खास ज्ञान रूप से न्याप्तिज्ञान—जिसे लिङ्गपरामर्श भी कहते हैं—इष्ट है। प्रत्यक्त और अनुमान ज्ञान में मुख्य एक अन्तर यह भी है कि प्रत्यक्त ज्ञान नियम से ज्ञानकारणक नहीं होता, जब कि अनुमान नियम से ज्ञानकारणक ही होता है। यही भाव अनुमान शब्द में मीजूद कि अनुमान नियम से ज्ञानकारणक ही होता है। यही प्रत्यक्तिमत्र दूसरे भी ऐसे ज्ञान हैं जो अनुमान कोटि में न िन काने पर भी नियम से ज्ञानजन्य ही हैं, जैसे उपमान, शब्द, अर्थापत्ति आदि; तथापि दर असल में जैसा कि वैशेषिक दर्शन तथा बोद्ध दर्शन में माना गया है—प्रमाग्र के प्रत्यक्त और अनुमान ऐसे दो ही प्रकार हैं। बार्का के सब प्रमाग्र किसी न किसी तरह अनुमान प्रमाग्र में समाये जा सकते हैं जैमा कि उक्त द्विप्रमाग्रवादिदर्शनों के समाया भी है।

अनुमान किसी भी विषय का हो, वह किसी भी प्रकार के हेतु मं जन्य क्यों न हो पर इतना तो निश्चित है कि अनुमान के मूल में कहीं न कहीं प्रत्यच्च ज्ञान का श्रास्तित्व अवश्य होता है। मूल में कहीं भी प्रत्यच्च न हो ऐसा अनुमान हो ती नहीं सकता। जब कि प्रत्यच्च अपनी उत्पत्ति में अनुमान की अपेचा कदाप नहीं ग्खता तब अनुमान अपनी उत्पत्ति में प्रत्यच्च की अपेचा अवश्य ग्खता है। यही भाव न्यायसूत्रगत अनुमान के लच्चण में 'तत्पूर्वकम्' (१.१.५) शब्द से अधि ने व्यक्त किया है, जिसका अनुसरण सांख्यकारिका (का०५) आदि के अनुमान लच्चण में भी देखा जाता है।

श्रतुमान के स्वरूप श्रीर प्रकार निरूपण श्रादि का जो दार्शनिक विकास हमारे सामने हैं उसे तीन युगों में विभाजित करके हम ठीक ठीक समक्त सकते हैं १ वैदिक युग, २ बौद्ध 25 युग श्रीर ३ नव्यन्याय युग।

१-विचार करने से जान पड़ता है कि अनुमान प्रमाण के लच्छा और प्रकार आदि का शास्त्रीय निरूपण वैदिक परंपरा में हो शुरू हुआ। और उसी की विविध शास्त्राओं में विकसित होने लगा। इसका प्रारंभ कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, इसके प्राथमिक विकास नै किसना समय लिया, वह किन किन प्रदेशों में सिद्ध हुआ। इत्यादि प्रश्न शायद सदा ही

१ जैसे 'तत्पूर्वक' शब्द प्रत्यत्व श्रीर अनुमान का पीर्वापर्य प्रदर्शित करता है वैसे ही जैन परम्परा में मित श्रीर श्रुतसंज्ञक दे। ज्ञानों का पेर्वापर्य बतलानेवाला 'भाइपुर्व जेस सुर्य'' (नन्दी सू० २४) यह शब्द है। विशेषा० गा० द्रद, १०४, १०६।

निरुत्तर रहेंगे। फिर भी इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसके प्राथमिक विकास का प्रन्थन भी वैदिक परंपरा के प्राचीन ग्रन्थ प्रन्थों में देखा जाता है।

यह विकास वैदिकयुगीन इस लिये भी है कि इसके प्रारम्भ करने में जैन और बौद्ध परम्परा का हिस्सा ते। है ही नहीं बल्कि इन दोनों परम्पराश्चों ने वैदिक परम्परा में ही उक्त शास्त्रीय निरूपण को शुरू में भज्ञा अपनाया है। यह वैदिकयुगीन अनुमान निरूपण हमें मिंदि दो वैदिक परम्पराश्चों में थोड़े बहुत हर फोर के साथ देखने को मिलता है।

- (अ) वैशेषिक और मीमांसक परम्परा—इस परम्परा की स्पष्टतया व्यक्त करनेवाले इस समय हमार सामने प्रशस्त और शावर दे। भाष्य हैं। दोनों में अनुमान के दे। प्रकारों का ही उल्लेख हैं? जो मूल में किसी एक विचार परम्परा का सूचक है। मेरा निजी भी मानना है कि मूल में वैशेषिक और मीमांसक दोनों परम्पराएँ कभी अभिन्न थीं?, जो 10 आगे जाकर कमश: जुदो हुई और भिन्न भिन्न मार्ग से विकास करती गई।
- (व) दूसरी वैदिक परम्परा में न्याय, सांख्य और चरक इन तीन शास्त्रों का समावेश है। इनमें अनुमान के तीन प्रकारों का उल्लेख व वर्णन है । वैशेषिक तथा मीमांमक दर्शन में वर्णित दे। प्रकार के बेधिक शब्द करीब करीब समान हैं, जब कि न्याय आदि शास्त्रों की दूसरी परम्परा में पाये जानेवालं तीन प्रकारों के बेधिक शब्द एक ही हैं। अलबत्ता सब 15 शास्त्रों में उदाहरण एक से नहीं हैं।

जैन परम्परा में सब सं पहितं अनुमान के तीन प्रकार अनुयोगद्वारसूत्र मं—जी ई० स० पहली शताब्दी का है—ही पायं जाते हैं, जिनके बोधक शब्द अचरशः न्यायदर्शन के अनुमार ही हैं। फिर भी अनुयोगद्वार वर्धित चीन प्रकारों के उदाहरखों में इतनी विशेष्यता अवश्य है कि उनमें भेद-प्रतिभेद रूप से वैशेषिक-मीमांसक दर्शनवाली द्विविध अनु- 20 मान की परम्परा का भी समावेश हो ही गया है।

बैद्ध परम्परा में अनुमान के न्यायसूत्रवाले तीन प्रकार का ही वर्णन है जो एक मात्र उपायहृदय (ए०१३) में अभी तक देखा जाता है। जैसा समक्का जाता है, उपाय-हृदय अगर नागार्जुनकृत नहीं हो तो भी वह दिङ्नाग का पूर्ववर्ती अवश्य होना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि ईसा की चैार्था पाँचवीं शताब्दी तक के जैन-बैद्ध साहित्य में वैदिक 25 युगीन उक्त दे। परम्पराओं के अनुमान वर्णन का ही संग्रह किया गया है। तब तक में उक्त

१ ''तत्तु द्विविधम्—प्रत्यत्त्त्ती दृष्टसम्बन्धं सामान्यता दृष्टसम्बन्धं च"—शावरमा०१.१.४। ''तत्तु द्विविधम्—दृष्टं सामान्यता दृष्ट च"—प्रशस्त० पृ० २०४।

२ मीमांसा दर्शन 'श्रयाता धर्माजज्ञाता' में धर्म से ही शुरू हेाता है वैसे ही वैशेषिक दर्शन भी 'श्रधाता धर्म व्याख्यास्यामः' सूत्र में धर्मनिरूपण से शुरू हेाता है। 'चादनालच्नशोऽधी धर्मः' श्रीर 'तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्' दोनी का माव समान है।

३ ''पूर्ववच्छेषवत्सामान्यती द्रष्टं च'' न्यायस्० १. १. ४। माठर० का० ४। चरक० सुत्रस्थान को० २८, २६।

४ ''तिविहे परगासे तंजहा-पुब्बवं, सेसवं, दिहसाहम्मवं।''-- अनुयोo पु० २१२ A ।

देशनी परम्पराएँ मुख्यतया प्रमाण के विषय में खासकर अनुमान प्रणाली के विषय में वैदिक परम्परा का ही अनुसरण करती हुई देखी जाती हैं।

२-ई० स० की पांचवीं शताब्दों से इस विषय में बैद्धियुग शुक्त होता है। बैद्धियुग इसिलिये कि अब तक में जेर अनुमान प्रणाली बैदिक परम्परा के अनुसार ही मान्य होती आई श्री उसका पूर्ण बल से प्रतिवाद करके दिङ्नाग ने अनुमान का लक्षण स्वतन्त्र भाव से रचा अग्रीर उसके प्रकार भी अपनी बैद्धि दृष्टि से बतलाए। दिङ्नाग के इस नये अनुमान प्रस्थान की सभी उत्तरवर्ती बैद्धि विद्वानों ने अपनाया अग्रीर उन्होंने दिङ्नाग की तरह ही न्याय आदि शास्त्र संमत वैदिक परम्परा के अनुमान लक्षण, प्रकार आदि का खण्डन किया श्री कि कभी प्रसिद्ध पूर्ववर्ती बैद्धि तार्किकों ने खुद ही स्वीकृत किया था। अब से वैदिक और विद्वा तार्किकों के बीच खण्डन मण्डन की खास आमन सामने छावनिया बन गई। बास्त्यायनभाष्य के टीकानुटीकाकार उद्यातकर, वाचस्पति मिश्र आदि ने वसुबन्धु, दिङ्नाग, धर्मकीर्ति आदि बौद्ध तार्किकों के अनुमानलक्षणप्रणयन आदि का जोर शोर से खण्डन किया जिसका उत्तर क्रमिक बैद्ध तार्किक देते गये हैं।

बैद्धयुग का प्रभाव जैन परम्परा पर भी पड़ा। बैद्धतार्किकों के द्वारा वैदिक पर15 स्परासम्भत भनुमान लच्चा, भेद भादि का खण्डन होते श्रीर स्वतन्त्रभाव से लच्चाप्रण्यन हिते देखकर सिद्धसेन जैसे जैन तार्किकों ने भी स्वतन्त्रभाव से अपनी दृष्टि के अनुसार भनुमान का लच्चाप्रण्यन किया। भट्टारक भक्तलङ्क ने उम सिद्धसेनीय लच्चण प्रण्यन भात्र में ही संतोध न माना। पर साथ ही बैद्धितार्किकों की तरह वैदिक परम्परा सम्मत अनुमान के भेद प्रभेदी के खण्डन का सूत्रपात भी स्वष्ट किया जिसे विद्यानन्द भादि उत्तर20 वर्ती दिगम्बरीय तार्किकों ने विस्तृत व परलवित किया ।

नये बौद्ध युग के दो परिश्वाम स्पष्ट देखे जाते हैं। पहिला तो यह कि बैाद्ध और जैन परम्परा में स्वतन्त्र भाव से अनुमान लच्च आदि का प्रणयन और अपने ही पूर्वाचारों के द्वारा कभी स्वीकृत वैदिक परम्परा संमत अनुमानलच्या विभाग आदि का खण्डन। दूसरा परिश्वाम यह है कि सभी वैदिक विद्वानों के द्वारा बौद्ध संमत अनुमानप्रणाली का खण्डन व अपने पूर्वाचार्य सम्मत अनुमान प्रश्वाली का स्थापन। पर इस दूसरे परिश्वाम में चाहें गौध कप से ही सही एक बात यह भी उल्लंखयोग्य दाखिल है कि भासर्वज्ञ जैसे वैदिक परम्परा

१ प्रभाणसमु० २. १. Buddhist Logic. Vol. I. p. 236.

२ "श्रतुमानं लिङ्गादर्थदर्शनम्"-न्यायप्र० पृ० ७। न्यायबि० २. ३। तस्त्रसं० का०१३६२।

३ प्रमाससमु० परि० २। तत्त्वसं० का० १४४२: तात्पर्य० पृ० १८०।

ध न्यायवाव पृ**० धह** । तात्पय० पृ० १८० ।

४ "शाध्याविनासुनो तिङ्कात्साध्यनिश्चायकं स्मृतम् । श्रनुमानम्"—न्याया० ४ ।

६ म्यायवि० २. १७१, १७२।

**७ तस्वार्थस्त्रो० ए० २०४।** प्रमे<mark>यक० ए० १०४।</mark>

के किसी किसी तार्किक के लच्छ प्रश्रयन में बौद्ध लच्चण का भी श्रसर श्रागया? जो जैन तार्किकों के खच्चण प्रश्रयन में तो बौद्धयुग के प्रारम्भ से ही श्राज तक एकसा चलाः श्राया है?

३—तीसरा नव्यन्याययुग उपाध्याय गङ्गेश से शुरू होता है। उन्होंने अपने वैदिक पूर्वाचारों के अनुमान लच्चा को कायम रख कर भी उसमें सूच्म परिष्कार किया जिसका आदर उत्तरवर्षी सभी नव्य नैयायिकों ने ही नहीं बिल्क सभी वैदिक दर्शन के परिष्कारकों <sup>5</sup> ने किया। इस नवीन परिष्कार के समय से भारतवर्ष में बौद्ध तार्किक करीब करीब नामशेष हो गये। इस लिये बौद्ध प्रन्थों में इसके स्वीकार या खण्डन के पाये जाने का तो संभव ही नहीं पर जैन परम्परा के बारे में ऐसा नहीं है। जैन परम्परा तो पूर्व की तरह नव्यन्याययुग से आज तक भारतवर्ष में चली आरही है और यह भी नहीं कि नव्यन्याययुग के मर्मक्ष कोई जैन तार्किक हुए भी नहीं। उपाध्याय यशोविजयजी जैसे तत्त्वचिन्तामिश्च और आलोक आदि 10 नव्यन्याय के अध्यासी सूच्मप्रज्ञ तार्किक जैन परम्परा में हुए हैं किर भी उनके तर्कभाषा जैसे अन्य में नव्यन्याययुगीन परिष्कृत अनुमान लच्चा का स्वीकार या खण्डन देखा नहीं जाता। उपाध्यायजी ने भी अपने तर्कभाषा जैसे प्रमाश विपयक मुख्य अन्य में अनुमान का लच्चा वही रखा है जो सभी पूर्ववर्त्ती श्वेताम्बर दिशम्बर तार्किकों के द्वारा मान्य किया गया है।

श्राचार्य हेमचन्द्र ने अनुमान का जो लचण किया है वह सिद्धसेन और अकलङ्क श्रादि
प्राक्तन जैन तार्किकों के द्वारा स्थापित श्रीर समर्थित हो रहा। इसमें उन्होंने काई सुधार
या न्यूनाधिकता नहीं की। फिर भी हेमचन्द्रीय अनुमान निरूपण में एक ध्यान देने योग्य
विशेषता है। वह यह कि पूर्ववर्ती सभी जैन तार्किकों ने — जिनमें अभयदेव, वादी देवसूरि आदि
स्वेतांबर तार्किकों का भी समावेश होता है — वैदिक परम्परा संमत त्रिविध अनुमान प्रणाली 20
का साटोप खण्डन किया था उसे आ० हंमचन्द्र ने छोड़ दिया। यह हम नहीं कह सकते
कि हेमचन्द्र ने संचेपक्रिच की दृष्टि से उम खण्डन की जी पहिलों से बराबर जैन अन्थों में चला
आ रहा था छोड़ा, कि पूर्वपर असंगति की दृष्टि से। जी कुछ हो, पर आचार्य हेमचन्द्र के
द्वारा वैदिक परम्परा संमत अनुमान त्रविध्य के खण्डन की परित्याग होने से, जी जैन प्रन्थों में
खास कर स्वेतांबरीय प्रन्थों में एक प्रकार की असंगति आगई थी वह दूर हो गई। इसका 25
अय आचार्य हेमचन्द्र की ही है।

धसंगति यह थी कि आर्थरिक्त जैसे पूर्वधर समभे जाने वाले आगमधर जैन आचार्य ने न्याय संमत अनुमानत्रैविष्य का बड़े विस्तार से स्वीकार और समर्थन किया था। जिसका छन्हीं के उत्तराधिकारी अभयदेवादि स्वेतांवर तार्किकों ने सावेश खण्डन किया था।

१ "सम्याविनाभावेन परोज्ञानुभवसाधनमनुमानम्" -- न्यायसार पृ० ४।

२ न्यायाक ४। न्यायविक २, १। प्रमाणपक पृत्र ७०। परीक ३, १४।

३ ''अतीतानागतधूमादिशानेऽप्यनुमितिदर्शनाच लिङ्ग' तद्धेतु: व्यापारपूर्ववर्श्ततयारमायात्..... किन्तु व्याप्तिशानं करण् परामश्रों व्यापारः''— तस्वचि० परामश्रे पृ० ४३६-४०।

**४ सन्मतिदी० पृ०** ४४६। स्याद्वाद्रर० पृ० ४२७।

20

दिगम्बर परम्परा में ते। यह असंगति इसिलिये नहीं मानी जा सकती कि वह आयेरिचित के अनुयोगद्वार को मानती ही नहीं। अतएव अगर दिगम्बरीय तार्किक अकलक्क आदि ने न्यायदर्शन संमत अनुमानत्रैविध्य का खण्डन किया ते। वह अपने पूर्वाचार्यों के मार्ग से किसी भी प्रकार विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। पर श्वेतांबरीय परम्परा की बात दूसरी है। अभयदंव आदि श्वेताम्बरीय तार्किक जिन्होंने न्यायदर्शन संमत अनुमानत्रैविध्य का खण्डन किया, वे तो अनुमानत्रैविध्य के पच्चपाती आर्यरिचित के अनुगामी थे। अतएव उनका वह खण्डन अपने पूर्वाचार्य के उस समर्थन से स्पष्टयत्या मेल नहीं खाता।

आचार्य हंमचन्द्र ने शायद सोचा कि श्वेताम्बरीय तार्किक अकलङ्क ग्रादि दिगम्बर तार्किकों का श्रनुसरण करते हुए एक स्वपरम्परा की श्रसंगति में पड़ गए हैं। इसी विचार 10 से उन्होंने शायद सपनी व्याख्या में त्रिविध अनुमान के खण्डन का परित्याग किया। संभव है इसी हेमचन्द्रांपज्ञ श्रसंगति परिहार का श्रादर उपाध्याय यशोविजयजी ने भी किया और अपने तर्कभाषा प्रन्थ में वैदिक परम्परा संमत श्रनुमानत्रैविध्य का निरास नहीं किया, जब कि हंतु के न्यायसंमत पाञ्चकृष्य का निरास श्रवश्य किया।

पृ० ३ ६. पं० १७. 'भिक्षवः' नीचे दिया जानेवाला हेतु ग्रीर हेत्वाभासी की संख्या का 15 कोष्ठक दिङ्नाग के हेतुचक ग्रीर न्यायमुख (काविका २) के अनुमार है।

दिङ्नाग के प्रस्तृत मन्तव्य को 'म्रत्र दिङ्नागेन' ऐसा कह करके वाचस्पति ने (तात्पर्य पृ० २८६ ) उद्धृत किया है वह इस प्रकार—

"सपक्षे सन्नसन् द्वेषा पक्षधर्मः पुनस्त्रिधा ।

पत्येकमसपक्षे च सदसदृद्धिविधत्वतः ॥

तत्र यः सन् सजातीये द्वेषा चासंस्तदत्यये ।

स हेतुर्विपरीते।ऽस्माद्विरुद्धोः-न्यत्वनिश्चितः ॥"

ये कारिकाएँ विद्याभूषण ने प्रमाणसमुच्चय के तृतीय परिच्छेद की बतलाई हैं—देखेा— Indian Logic. P. 213.

हेतु का सपच और विषच में, गियात कं कि द्वान्त के अनुसार जितने भी प्रकार से 25 रहना सम्भव है उन सभी प्रकारों का समावेश इस चक्र में किया गया है। फलत: यहां सिद्ध होता है कि हेतु भिन्न भिन्न नव ही प्रकार से सपच और विषच में रह सकता है इससे ज्यादह और कम प्रकार से नहीं। उन नव प्रकारों में से सिर्फ दो ही सत् हेतु हैं और बाकी के सात हैत्वाभास। उन सात हैत्वाभासों में दो तो सत् हेतु से अत्यन्त उलटे होने के कारण विरुद्ध कहे जाते हैं। बाकी के पाँच अनैकान्तिक—सन्दिग्ध कहे जाते हैं क्योंकि उनका सपच विषच में रहना अनिश्चित प्रकार से होता है। या ता वे सपच में रहकर विषच क-देश में—जहाँ हेतु का रहना उचित नहीं—भी रहते हैं या सभी सपचों में रहकर सभी विषचों में भी रहते हैं। अथवा सिर्फ पच में ही रहकर किसी सपच या विषच में रहते ही नहीं। अन्तिम स्थित में तो हेतु असाधारण या अव्यापक अनेकान्तिक हेत्वाभास हो

जाता है इसी लिए उससे कोई सिद्धि नहीं हो पातो। अगर हेतु सभी सप जों और सभी विपत्तां में रहता है तब वह साधारण हैत्वाभास हो जाता है अत: उससे भी कोई सिद्धि नहीं हो पाती। उपरोक्त दो साधारण और असाधारण हेत्वाभासों का प्रयोग व्यवहार में विरल है फिर भी उनका सैद्धान्तिक महत्त्व कम नहीं है क्योंकि वे हेत्वाभास की दो अन्तिम सीमा के निदर्शक हैं और उन दोनों अवस्थाओं के बीच ही कहीं हमें सत् हेतु मिल उसकता है। बाकी के तीन अनैकान्तिक बचतं हैं और असल में ये तीन ही अनैकान्तिक नाम के योग्य हैं क्योंकि ये तीन ही ऐसे हैं जो सपन्त में रहकर भी या तो सभी विपन्तों में रहते हैं या कुछ विपन्तों में।

इस तरह हेनु की सपन्न श्रीर विपन्न में भिन्न भिन्न नव श्रविश्वितियों के श्राधार पर दें। सत् हेनु होंगे, दें। विरुद्ध हेत्वाभास होंगे, दें। श्रन्तिम दें। सीमा की दिखानेवाले साधा- 10 रण श्रीर श्रमाधारण हेत्वाभास होंगे श्रीर बाकी के तीन विपन्न में भी रहने के कारण श्रनैकान्तिक होंगे। देखा — Buddhist Logic. Vol I.P. 321-323.

(काष्ठक के लिये देखा पृ० १४४)

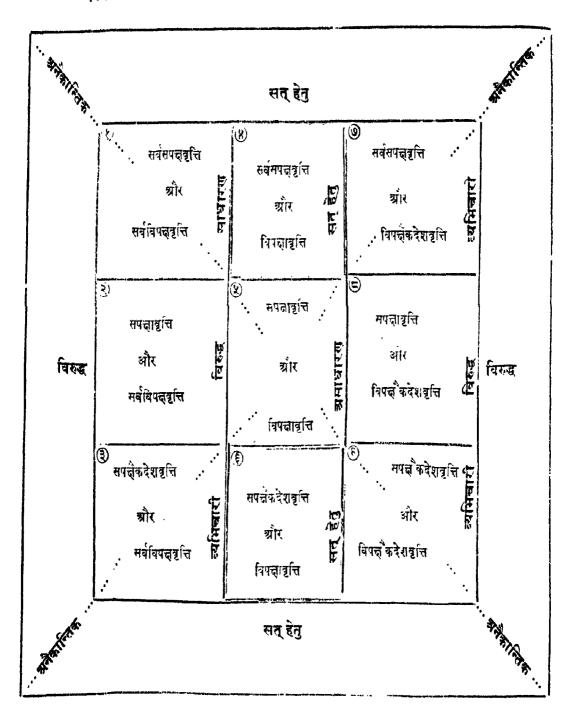

॥ प्रमाणमीमांसायाः परिशिष्टानि ॥

## १. प्रमाणमीमांसायाः सूत्रपाठः ।

अथ प्रमाणमीमांसा ॥ १ ॥ सम्यगर्थनिर्णयः प्रमाणम् ॥ २ ॥ स्वनिर्णय: सन्नप्यलक्षणम् , अप्रमाणेऽपि भावात् ॥ ३ ॥ त्रहीष्यमाणग्राहिण गृहीतमाहिणोऽपि इव नाप्रामाण्यम् ॥ ४ ॥ अनुभयत्रोभयकोटिस्पर्शी प्रत्ययः संशयः ॥५॥ विशेषानुहेह्यनध्यवसायः ॥ ६ ॥ अतर्रिमस्तदेवेति विपर्ययः ॥ ७ ॥ प्रामाण्यनिश्चयः स्वतः परतो वा ॥ ८ ॥ ममाणं द्विधा ॥ ९ ॥ प्रत्यक्षं परोक्षं च ॥ १०॥ व्यवस्थान्यधीनिषेधानां सिद्धेः प्रत्यक्षेतरप्रमाण-सिद्धिः ॥ ११ ॥ भावाभावात्मकत्वाद्वस्तुनो निर्विषयोऽभावः॥१२॥ विशदः प्रत्यक्षम् ॥ १३ ॥ प्रमाणान्तरानपेक्षेदन्तया प्रतिभासो वा वैश-चम् ॥ १४ ॥ तत् सर्वथावरणविख्ये चेतनस्य स्वरूपाविभीवो मुख्यं केवलम् ॥ १५॥ **पज्ञातिञ्चयविश्रान्त्यादिसिद्धेस्तिस्सिद्धः ॥ १६ ॥** वाधकाम।वाच ॥ १७॥ तचारतम्येऽविधमनःपर्यायौ च ॥ १८ ॥ विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयमेदात् तद्भेदः ॥ १९ ॥ इन्द्रियमनोनिमिचोऽवम्रहेहावायधारणात्मा सां-व्यवहारिकम् ॥ २०॥

स्पर्शरसगन्बरूपशब्दग्रहणलक्षणानि स्पर्शनरस-नघाणचक्षःश्रोत्राणीन्द्रयाणि द्रव्यभाव-मेदानि ॥ २१ ॥ द्रव्येन्द्रियं नियताकाराः पुद्गलाः ॥ २२ ॥ भावेन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ ॥ २३ ॥ सर्वार्थप्रहणं मनः ॥ २४ ॥ नार्थालोकौ ज्ञानस्य निमित्तमन्यतिरेकात् ॥२५॥ अक्षार्थयोगे दर्शनानन्तरमर्थब्रहणमवब्रहः ॥२६॥ अवगृहीतविशेषाकाङ्क्षणमीहा ॥ २७ ॥ ईहितविशेषनिर्णयोऽवायः ॥ २८॥ स्मृतिहेतुर्घारणा ॥ २९॥ प्रमाणस्य विषयो द्रव्यपर्यायात्मकं वस्तु ॥ ३०॥ अर्थिकियासामर्थ्यात् ॥ ३१॥ तरुलक्षणत्वाद्वस्तुनः ॥ ३२ ॥ पूर्वोत्तराकारपरिहारस्वीकारस्थितिलक्षणपरिणामे-नास्यार्थिकयोपपत्तिः ॥ ३३ ॥

नास्यार्थकियोपपत्तिः ॥ ३३ ॥
पान्तरानपेक्षेदन्तया मितमासो वा वैशद्यम् ॥ १४ ॥
सर्वथावरणविलये चेतनस्य स्वरूपाविर्मावो
सुल्यं केवलम् ॥ १५ ॥
तिश्चयविश्चान्त्यादिसिद्धेस्तिसिद्धः ॥ १६ ॥
अज्ञानिवृत्तिवी ॥३८॥
अज्ञानिवृत्तिवी ॥३८॥
अञ्चानिवृत्तिवी ॥३८॥
स्वाणासुत्तासुत्तरं फलम् ॥३९॥
इत्याचार्यक्षित्रस्य ।। २०॥
स्वपराभासी परिणाम्यास्य प्रमाता ॥४२॥
इत्याचार्यक्षीदेमचन्द्रविरिवतायां प्रमाणमीमांसायां प्रथमस्याप्यायस्य प्रथममाद्धिकम् —ता-मू॰॥

अविशदः परोक्षम् ॥१॥
स्मृतिमत्यभिज्ञानोहानुमानागमास्तद्विधयः ॥२॥
वासनोद्बोधहेतुका तदित्याकारा स्मृतिः ॥३॥
दर्शनस्मरणसम्भवं तदेवेदं तत्सदृशं तद्विरुक्षणं
तत्मितयोगीत्यादिसङ्करुनं मत्यभिज्ञानम् ॥४॥

उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञानम् ऊहः ॥५॥ व्याप्तिज्यीपकस्य व्याप्ये सति भाव एव व्या-प्यस्य वा तत्रैव भावः ॥६॥ साधनात्साध्यविज्ञानम् अनुमानम् ॥७॥ तत् द्विषा स्वार्थे परार्थे च ॥८॥

स्वार्थ स्वनिश्चितसाध्याविनाभावैकलक्षणात् साधनात् साध्यज्ञानम् ॥९॥

सहक्रमभाविनोः सहक्रमभावनियमोऽविना-

भावः ॥१०॥ ऊहात् तनिश्चयः ॥११॥

स्वभावः कारणं कार्यमेकार्थसमवायि विरोधि

चेति पश्चधा साधनम् ॥१२॥

सिषाधयिषितमसिद्धमबाध्यं साध्यं पक्षः ॥१३॥ प्रत्यक्षानुमानागमलोकस्ववचनप्रतीतयो बाधाः १४ साध्यं साध्यधर्मविशिष्टो धर्मी, क्वचित्

धर्मः ॥१५॥

धर्मी प्रमाणसिद्धः ॥१६॥ बुद्धिसिद्धोऽपि ॥१७॥ न दृष्टान्तोऽनुमानाङ्गम् ॥१८॥ साधनमात्रात् तत्सिद्धेः ॥१९॥ स व्याप्तिदर्शनमूमिः ॥२०॥ स साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां द्वेषा ॥२१॥ साधनधर्मप्रयुक्तसाध्यधर्मयोगी साधम्य-

दृष्टान्तः ॥२२॥

साध्यधर्मनिवृत्तिपयुक्तसाधनधर्मनिवृत्तियोगी

वैधर्म्यदृष्टान्तः ॥२३॥

इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायां प्रमाणमीमांसायां प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयमाह्निकम् । ताः मृ० ॥

यथोक्तसाधनाभिधानजः परार्थम् ॥१॥ वचनमुपचारात् ॥२॥ तद् द्वेधा ॥३॥ तथोपपत्त्यन्यथानुपपत्तिमेदात् ॥४॥ नानयोस्तात्पर्ये मेदः ॥५॥ अत एव नोभयोः प्रयोगः ॥६॥ विषयोपद्र्शनार्थं तु प्रतिज्ञा ॥७॥ गम्यमानत्वेऽपि साध्यधर्माधारसन्देहापनोदाय धर्मिणि पक्षधर्मोपसंहारवत् तदुपपत्तिः ॥८॥ एतावान् प्रेक्षप्रयोगः ॥९॥ बोध्यानुरोघात् प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगम-नानि पञ्चापि ॥१०॥ साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा ॥११॥ साधनत्त्राभिज्यञ्जकविभक्त्यन्तं साधनवचनं हेतः ॥१२॥ दृष्टान्तवचनमुदाहरणम् ॥१३॥ धर्मिणि साधनस्योपसंहार उपनयः ॥१४॥ साध्यस्य निगमनम् ॥१५॥ असिद्धविरुद्धानैकान्तिकास्त्रयो हेत्वाभासाः ॥१६॥ नासन्ननिश्चितसत्त्वो वाऽन्यथानुपपन्न सत्त्रत्यासिद्धौ सन्देहे वाऽसिद्धः ॥१७॥ वादिप्रतिवाद्यभयभेदाचैतद्भेदः ॥ १८॥ विशेष्यासिद्धादीनामेष्वेवान्तर्भावः ॥ १९ ॥

विपरीतनियमोन्यंथैवोपपद्यऽमानो विरुद्धः॥२०॥ नियमस्यासिद्धौ सन्देहे वाऽन्यथाप्यपपद्यमानो-ऽनैकान्तिकः ॥ २१ ॥ साधर्म्यवैधर्म्याभ्यामष्टावष्टौ दृष्टान्ताभासाः ॥२२॥ अमूर्तत्वेन नित्ये शब्दे साध्ये कर्मपरमाणुषटाः साध्यसाधनोभयविकलाः ॥ २३ ॥ वैधर्म्येण परमाणुकर्माकाशाः साध्याद्यव्यति-रेकिणः ॥ २४ ॥ वचनाद्वागे रागान्मरणधर्मकिश्चिज्ज्ञत्वयोः सन्दिग्धसाध्याचन्वयव्यतिरेका रथ्यापुरु-

षादयः ॥ २५ ॥ विपरीतान्वयव्यतिरेकौ ॥ २६ ॥ अप्रदर्शितान्वयव्यतिरेकौ ॥ २७ ॥ साधनदोषोद्भावनं दूषणम् ॥ २८॥ अमृतदोषोद्भावनानि दृषणाभासा जात्युत्तराणि २९ तत्त्वसंरक्षणार्थे प्राक्षिकादिसमक्षं साधनदूषण-

वदनं वादः ॥ ३०॥ स्वपक्षस्य सिद्धिर्जयः ॥ ३१ ॥ असिद्धिः पराजयः ॥ ३२ ॥ स निमहो बादिप्रतिवादिनोः ॥ ३३ ॥ न विप्रतिपत्त्यप्रतिपत्तिमात्रम् ॥ ३४ ॥ नाऽप्यसाधनाङ्गवचनमदोषोद्भावने ॥ ३५ ॥

इत्याचार्यभ्रीहेमचन्द्रविरचितायां प्रमाणमीमांसायां द्वितीयस्याध्यायस्य कियन्ति सूत्राणि-सं मू०॥

## २. प्रमाणमीमांसायाः सूत्राणां तुलना ।

१.१.२ परी० १.१। प्रमाणन० १.२ । १.१.५. लघी० स्ववि० १.४ । प्रमा-णन० १.१२। १.१.६ प्रमाणन० १.१४। १.१.७ प्रमाणन० १.१० । १.१.८ परी० १.१३। प्रमाणन० १.२१। १.१.९-१० परी० २.१-२ । प्रमाणन०२.१। १.१.११ परी० ६.५६। १.१.१३ न्याया० ४ । रुघी० १.३ । परी० २.३ । प्रमाणन० २.२ । **१.१.१४** लघी० १.४ । परी० २.४ । प्रमाणन० २.३। १.१.१५ न्याया० २७। परी० २.११। १.१.१६ योगभा० १.२५। १.१.१७ लघी० स्ववि० १.४। १.१.१८ प्रमाणन० २.२०-२२ । १.१.१९. तत्त्वार्थ० १.२६। १.१.२० तत्त्वार्थ० १.१४-१५। लघी० १.५,६ | परी० २.५ | प्रमा-णन० २.५,६। **१.१.२१** न्यायस्० १.१.१२,१४ । तत्त्वार्थ० २.२०,२१ । १.१.२२ तत्त्वार्थ० २.१७। १.१.२३ तत्त्वार्थ २.१८। १.१.२४ न्यायमा० १.१.९। १.१.२५ लघी० ६.३-७। लघी० स्ववि० ६.५,७। परी० २.६। १.१.२६-२९ लघी० १.५, ६ । प्रमाणन० 2.0-901 १.१.२७ लघी० स्ववि० १.५ । १.१.२८ लघी० स्ववि० १.५।

१.१.२९ लघी० स्ववि० १.६।

१.१.३० न्याया० २९। लघी० २.१। परी० ४.१। प्रमाणन० ५.१। १.१.३१.३२ न्यायबि० १.१५। १.१.३३ परी० ४.२ । प्रमाणन० ५.२ । १.१.३४ न्यायबि० १.१९ । तत्त्वसं० का० १३४४। १.१.३७ न्यायबि० १.२१। १.१.३८ न्याया० २८। आप्तमी० १०२। परी० ५.१। प्रमाणन० ६.३। **१.१.३९** लघी० १.६। १.१.४० न्याया०२८। आप्तमी० १०२। परी० ५.१। प्रमाणन० ६.४,५। १.१.४१ अष्टश०का० १०२।परी० ५.२। प्रमाणन० ६.६। १.१.४२ न्याया० ३१। प्रमाणन ७.५४,५५। १.२.१ न्याया० ४। हर्वा० १.३। परी० ३.१ । प्रमाणन० ३.१ । १.२.२ लघी० ३.१ । परी० ३.२ । प्रमाणन० ३.२ । १.२.३ परी० ३.३ । प्रमाणन० ३.३ । 8.2.8 परी० ३.५-१० । प्रमाणन० 3.4,81 परी० ३.११ । प्रमाणन० ३.७ । १.२.५ े हेतुबि० टि० लि० पृ० १८। १.२.६ न्याया० ५ । लघी० १.२.७ ₹.₹ | न्यायबि० २,१ । परी० ३.१४ । १.२.द न्यायवि० २.१,२। न्याया० १०। परी०३. ५२,५३। प्रमाणन०३.९। १.२.९ न्यायबि० २.३ । न्याया० ५ । लघी० ३.३ । परी० ३.१४,५४ । प्रमाणन० ३.१०। १.२.१० परी० ३.१६-१८।

**१,२.११** न्यायबि० २.१५९। परी० ३.१९। ं १.२.१२. वै० सू० ९.२.१।

१.२.१३ न्यायबि० ३.४०। न्याया० १४। न्यायबि० २.३ । परी० ३.२०। प्रमाणन० ३.१४।

**१.२.१४** न्यायबि० ३.५०। न्याया० १४। परी० ६.१५। प्रमाणन० ६.४०।

**१.२.१५** न्यायवि० २.८। परी० ३.२५, २६,३२। प्रमाणन० ३.१८-२०।

**१.२.१६-१७** परी० ३.२७-३१ । प्रमा-णन० ३.२१,२२

**१.२.१८-१९** न्यायबि० ३.१२२,१२३। परी० ३.३७-४३ । प्रमाणन० ३.२८,३४-३८।

१.२.२० प्रमाणन० ३.४३।

१.२.२१ परी० ३.४७। प्रमाणन० ३.४४।

१.२.२२ न्याया० १८। परी ३.४८। प्रमाणन० ३.४५।

**१.२.२३** न्याया० १९ । परी० ३.४९ । प्रमाणन० ४६ ।

**२.१.१-२** न्याया० १०,१३ । न्यायबि० ३.१,२ । परी० ३.५५,५६ प्रमाणन० ३.२.३ ।

**२.१.३-६ न्याया० १७ । न्यायिक०** ३.३-७ । परी० ३.९४-९७ प्रमाणन० ३.२९-३३

२.१.५ न्यायवि० ३.६।

२.१.६ प्रमाणन० ३.३३

२.१.७-८ न्याया० १४। परी० ३.३४-३६,९८। प्रमाणन० ३.२४-२५

२.१.९ परी ३.३७। प्रमाणन० ३.२८।

२.१.१० परी० ३.४६। प्रमाणन० ३.४२

२.१.११ न्यायसू० १.१.३३।

२.१.१२ न्यायसार पृ० ५ ।

२.१.१३ न्यायसार पृ० १२।

२.१.१४ परी० ३.५०। प्रमाणन०३.४७।

२.१.१५ परी० ३.५१। प्रमाणन० ३.४८

२.१.१६ न्यायप० पृ०३। परी० ६.२१। प्रमाणन० ६.४७।

२.१.१७ न्याया० २३। परी० ६.२२-२८। प्रमाणन० ६.४८।

**२.१.१८** न्यायबि० ३.५८। प्रमाणन० ६.४९।

२.१.१९ प्रमेयक० पृ० १९१ A पं० १०

**२.१.२०** न्याया० २३ । परी० ६.२९ । प्रमाणन० ६.५२ ।

२.१.२१ न्यायिक ६.९५ । न्याया० २३परी० ६.३०-३४ । प्रमाणन० ६.५४-५७ ।

२.१.२३ न्यायबि० ३.१२५ । परी० ६. ४०,४१ । प्रमाणन० ६.६०-६२ ।

२.१.२४ न्यायबि० ३.१३०। परी० ६. ४४। प्रमाणन० ६.७१-७३।

२.१.२५ न्यायबि० ३.१२६,१३१-१३३। प्रमाणन० ६.६३-६५, ७४-७६।

**२.१.२६** न्यायबि० ३.१२८,१३६ । परी० ६.४२,४५। प्रमाणन० ३.६८,७९

२.१.२७ न्यायबि० ३.१२७,१३५। प्रमा-णन० ६.६७,७८।

**२.१.२८** न्यायप्र० ए० ८। न्यायबि० ३.१३८,१३९।

२.१.२९ न्यायप्र० ए० ८ । न्यायबि० ३.१४०,१४१ न्यायवि० २.२०२।

२.१.३० प्रमाणसं० परि० ६ । न्यायवि० २.२१२ । प्रमाणन० ८.१ ।

२.१.३१-३३ तत्त्रार्थस्रो०ए०२८१.पं०२।

२.१.३४ तत्त्वार्थस्को० प्र० २८३ स्रो० ९९ से।

२.१.३५ न्यायवि० २.२०८। तत्त्वार्थ-श्लो० पृ० २८१ श्लो० ६२ से।

## ३. प्रमाणमीमांसागतानां विशेषनाम्नां सूची ।

```
[ਬ ]
                                                              [प]
                                            पाणिनि ी. ६
अकलङ्क ी. ११
अक्षपाद ी. ६; ४२. १८; ४९. २६. ७२. ९
                                            पारमर्घ २४. ४
                                            पिङ्गल ी. ६
अक्रारमदेंक ी८. १६
                                            प्रमाणपरीक्षा २. १७
अद्वैतवादिन् ४०. ५७
                                            प्रमाणमीमांसा ी. १७
अर्हत् ी. २; ी२. १९
                                            प्राभाकर ७. १२
                 [ ई ]
                                                              [4]
र्द्दश्वरकृष्ण २४. १ ४
                                             बीख ५४. १०
                 [ q ]
                                            ब्रह्म १२. ३१
एकान्तपराभासिवादिन् ३१. २५
                                                               [भ]
एकान्तभिष्ठागिष्ठफलवादिन् ३१. ७
                                             मह ३६. ९; ४४. २२
एकान्तस्वाभासिवादिन् ३१. २५
                                             भद्रबाह ५२. २०
                                             भाइ ७, १२
                  [ओ]
                                             भाष्यकार २२. ९
औस्तुक्य २७. २६
                                             भाष्यकारीय ६६. १
                  [ क ]
                                             भिक्ष ३९. १७
कणाद ी. ६
                                                               [ म ]
कपिल ४४. २२: २३
                                             महेदवर १२. ३१
काणाद २७. १४; २४. ६
                                             मीमांसक ४२. ५
काष्यानुषासन ी. २०
                                                               [य]
कुमारिछ १२. ३०
                                             यौग २४. ६; २८. १३; ३७. २०
                                                               [ਲ਼]
                                             लौकायतिक ७. २५
चार्वाक ७. १०; ७. २८
                                                               [व |
                                             वाचक १९, १५
छन्दोनुशासन ी. २०
                                             वाचकमुख्य ी. ९; २. १४; १९. १२; २४. ३
                   [ জ ]
                                             वाचस्पति २२. २४
 जैन 🤈 ४; ५;
                                              वार्तिककार ६६. ११
 जैमिनि १४. १७
                                              विष्णु १२. ३१
 जैमिनीय २३. १६
                                              बृद्धसांख्य २४. १३
                   [त]
                                              वैशेषिक ७, १०; ३७, १५; ४४, २२
 तस्वार्थसूत्राणि ी. १०
                                              शब्दानुशासन 🕽. २०: २. १
 ब्रिडोचन २२. २४
                                                                [ ਚ ]
                   [ध]
                                              सांख्य ७. ११; ९७. १९; ४२. ५; १०; ४४. ७
 धर्मकीर्ति ी. ११: ८. १६; ७२. १२
                                              सिद्धसेन २४. ७
                   | न |
                                              सौगत ६. २६: ७. १४: ८. २२; २२. २:; २३.
 नैयायिक ६, १६; ७, ११; २२, २१; २२; ४१, १;
                                                  ८: २८. १२; ३३. १३; ४०. २३; ४६. २१;
     ४३. १९; ४२. ६
                                                  ४२. ११; ७२. ९; २३
 न्यायवादिन् ४२. २४; ४३. ६; ४४. १३
                                              स्याद्वाद ३०. ९
                                             स्याद्वादिन २८. २
 न्यायविद् २१. २३
```

## ४. प्रमाणमीमांसागतानां पारिभाषिकशब्दानां सूची ।

[ अर ] अकृताभ्यागम ३२. ३ अक्ष (इन्द्रिय) ७. १८ अक्ष (जीव) ७. १७ अज्ञान ७). ५. अज्ञाननिवृत्ति ३०. १२ अज्ञानविनिवर्तन ३०, १५ अतिप्रसङ्गापादन ६०. २४ अतिब्याप्ति ३. १२ अतीन्द्रियार्थद्शिन् १२. १५ अय ी. १७ अदोषोद्धावन ७२. १० अधिक (निम्रहस्थान) ६९. २९ अध्यवसाय २४. १७ अध्याय ी. १५ भनध्यवसाय ५. १३ अनन्भाषण ७०, २६ अनम्बय ५९. ७ अनन्वयदोप ी०. १ अनर्थजन्यत्व ४. ४ अनवस्था ३. १९; २८. **६** अनित्यसमा ६२. ६ अनिन्द्रिय १५, १० अनुत्पत्तिसमा ६१, १ अनुपल्लिसमा ६१, १४ अनुपलम्भ ३६. २० अनुभाष्यस्य ३. २४ अनुभृति ३. २४ अनुमान ६. ६; ७. १०; ८. २५; ११. १९; १४. २१; ३०, २०; ३३. ७; ३६. २७; ३८. २२ अनुमानाङ्ग ४७. २४ अनुमानानुमेयन्यवहार ४६. २० अनुमानबाधा ४६. ५ अनुवाद ७०. १० अनुवादभङ्गी २३, १८ अनुवृत्तिरूप ११. १२ अनेकान्त ी८. ४

अनैकान्तिक ३९. १६. ४४. ३. ४६. १७ अन्तर्क्याप्ति २. २५: ४८. १५ अन्यथानुपपत्ति ४९. २३ अन्यथानुपपश्च ४४, ११ भन्यथानुपपन्नत्व ४०, २५ अन्योन्याश्रय ३, १९ अन्त्रय १९. २९; ४८. १९; ४०. १०; ४८. २१ अन्वयब्यतिरेक ९. २ अपकर्षसमा ६०. ८ अपसिद्धान्त ७२. १ अपार्थक ६८. २२ अपूर्वार्थनिर्णय ४. १६ अपूर्वार्थविज्ञान ४. १८ अपौरुपेब ११. २३; १४. १ अप्रतिपत्ति २८. ९; ६४. १३ अप्रतिभा ७१, १० अप्रदर्शितच्यतिरेक ४८, २५ अप्रदर्शितान्वय ४८. २५ अप्रयोजकस्य ४. ८ अप्राप्तकाल ६९. १२ अप्राप्तिसमा ६०. २१ अप्राप्यकारित्व २३, ४ अबाधितविषयस्व ४१. २ अबाध्य ४४. २० भभाव ७. १२: ८. ३० भभाव (दोप) २८. २२ अभावोद्य ९. १७. अभिन्नेय ४०. ९. अभृतदोषोद्भावन ४९. २० અર્થ રે. રે, પ, ૮, ૧૦, ૧ે. રેપ अर्थकिया ११. १४: २४. २४ अर्थक्रियानिर्भास ५. २५: ६. ११ अर्थक्रियासामर्थ्यं २४. १२ अर्थकियोपपत्ति २९. ६ अर्थनिर्णय ३. १४ अर्थपुनरुक्त ७०. १२ अर्थप्रकाश २९, १७: ३०. ६ अर्थानुत्पाद ४. २

भनेकान्तवाद १९. ६

```
अर्थान्तर ६७. २६
अर्थापत्ति ३. २०: ७. ११
अर्थापत्तिसमा ६१. १२
भवप्रह ४. २४; २१. २; २२. १७; ३०. १८
अवधि ( ज्ञान ) १४. ४
अवयव ७४. २३
अवर्ण्यसमा ६०. १६
अवाय २१. २८; ३०. २०
अविकल्पक ४. १५: ६. २७: २१, ११; २३, १४
अविकल्पकरव ३. १
अविच्यति २२. ९
अविचार (ध्यान ) १०. १६
अविज्ञातार्थं ६८. १३
अविनाभाव ४१, १२
अविनाभावग्रहण ४८. १
भविनासावनियम ४०. ११
अविशद ३३. ३
अविशेषसमा ६१, १५
अविसंवादित्व ३३. २३
अविसंवादिन ६. २६
अव्यतिरेक ४९. ७
अव्याप्ति ३. १२
असत्प्रतिपक्षत्व ४१, २
असंभव ३, १२
असंबत १४. २३
असमर्थ २४. २८
असाधनाङ्गवचन ७२. १०
 असाधारण ३९. २१
असाधारणख ४२. ७
 असिद् (हेत्वाभास) ३९. १६; ४४. ३; १७
 असिद्ध ४४. २०
 असिन्धि ६४. ३
 अहेत ४४. ४
 अहेतसमा ६१. ८
                  [ आ ]
 आक्षेप ६७, २५
 आगम ७. ३०; ८. २५; ११, २०; १४, १; ३३, ७.
 आगमबाधा ४६. ६
 आरमन् १०. २१; ३१. २१
 आत्मसंवेदन ८. २४
 आस्मार्थ ४४. २४
 आनन्द ी. १
  आनुमानिक १४. १२
```

```
आछोक १९. २५
आवरण ी०, १४
आवरणविख्य ीर. ५
आविर्भाव ४४. ८
आध्यासिख ४४. १८
आश्रयैकदेशासिख ४४. १९
आह्निक ी. १५
                 [ 2 ]
इतरेतराश्रय ३. २१
इन्द्र (आत्मन् ) १६. २१
इन्द्रिय १६. १८: ३६. १
इन्द्रियज ८. २४
                 [ § ]
हैहा ४. २४; २१. १५; ३०. २०
                 [ਰੀ
बक्कपैसमा ६०. ८
उदाहरण ४८. १३; ४२. १६; ४३. ६
उदाहरणदोष ५७. १०
उद्देश २. ७
उद्धरण ६४, १६
उपकार २६. ४
उपकार्योपकारकभाव २६. १२
उपचार ४९. ९; १५;
उपचारच्छक ६३. ३
डपनय ४२, १६: ४३, १३
उपपत्तिसमा ६१. १७.
उपमान ७, ११: ३४, ५
उपयोग ( भावेन्द्रिय ) १८. १९
डपस्थ १७. १८
उपलब्धिसमा ६१, २०
उपलम्भ ३६. २०
उपसंहार ४३. १३
 उपादानभाव २७. ६
 उपालम्म ६३. २४
 उभयविकल ५७. १५
 उभयसिद्ध ४७. १९.
 उभयाष्यतिरेकिन ५७. २२
 उभयाब्यापृत्त ५७. २४
 उभवासिद्ध ४४. १०
                  िक ी
 उर्ध्वतासामान्य २४. १
 उत्ह ८. २५; २९. २१: ३०. २०: ३३. ७;
     ३६. २०. ४९. २४
 उहापोह ३७. १५
```

```
[पु]
एकत्ववितर्क (ध्यान) १०. १६
एकार्थसमवाय ४४. ३
एकार्थसमवायिख ४४. २२
एकार्थसमवायिन् ४२. १
                 [ भी ]
भीपचारिक ( अनुमान ) ४९. १४.
कथञ्जिजेदाभेदवाद २८. २
कथा ६३. १४
करण ६. १८
कल्पना २३. ९
कायप्रमाणता ३२. १७
कारण ३४. ४; ४२. १; २२
कारणानुपलव्धि ४४. १३
कार्य ४२. १: ४३. १८
कार्यकारणभाव ४४. २५
कार्यसमा ६२. ११
कार्यानुपलन्धि ४५. १४
कालक्रम २६. २२
काळातीत ५४. ७
कालात्ययापदिष्ट ५४. ९
कूटस्थनित्यता ११. ११
कृतनाश ३२. ३
केवल १०. १४; २०; १३. ७
केवलज्ञान १२. २
क्रमभावनियम ४१. १२
क्रमभाविन् ४ी. १२
क्रिया २९, २६
क्षणभङ्गवाद २७. २
क्षणिक २७. ४
क्षायोपशमिकत्व १४. १५
क्षीणकवाय १४. २४
                  िगी
गति 🤼 २३
गुणप्रत्यय १४. ९
गुणस्थानक १४. २५
गृहीतमाहिन् ४. १९
ब्रहीष्यमाणमाहिन् ४. १९
याह्यप्राप्तकभाव २०, १०
                  िघ ी
घातिकर्मन् १०, १७: १३. ७
```

ब्राण १६. १७

```
[ च ]
 चञ्जुष १६. १७
 বন্তবন্ধ ৬४. ২৩
 चतुरङ्गा ६३. १४
                   िख ी
 छल ६२. २२
                   ि जा
जन्यजनकभाव २०. ९
 जय ६४. २६
 जल्प ६३. २१: ३०
 जाति ६०. १
 जातिवादिन् ६०. २७
 जात्युत्तर ४९. २०
 ज्ञानी, १
 ज्ञानप्रवन्ध ४. ६
 ज्ञानावरण ी०. १७; ी९. २७
                    [ इ ]
  डिण्डिकराग ४%. १९
  हिस्भहेवाक ८. १२
                    [त]
 तस्वसंरक्षण ६३. ६
 तथोपवित्त ४९. २३
 तदाकारता २०. १७
 तदुत्पत्ति २०. १७
 तर्क ३७. २०: ४१. २५
 तात्पर्य ५०. ६
 तादासय २७. २२
 तायित्र ी. २
 तिरोभाव ४४. ८
 ब्रेह्स्य ४०. ९
 ब्रेलक्षण्य ३९. १७
                    [ द ]
 दर्शन ी. १. २१. २
 दूपण ५९, १५; ६३, ६
  दुषणवाक्य ६८. १२
 दूपणवादिन् ७३. २७
 दूषणा ५९. १८
 दुषणाभास ४९. २०
 दृष्ट २४. १७
 द्दष्टान्त ४७. २४; ४८. ३; ४
 दृष्टान्तदोष ५७. १०
 रष्टान्तवचन ४३. ६
```

दृष्टान्ताभास ४७. ९
दृष्टान्ताभिषान ४८. १३
देशकम २६. २२
दोष ४९. १६
द्रविडमण्डकमञ्जूणन्याय ३३. १०
द्रव्य ४. २०; २४. ३०; २७. १५
द्रव्य (इन्द्रिय) १६. १८
द्रव्यवर्षायात्मकत्व २४. २६
द्रव्यवर्षायात्मक २८. १
द्रव्याचार्य १८. १६
द्रव्याचार्य १८. १६
द्रव्याचार्य १८. ११
द्रव्योक्स १८. ११
द्रव्योक्स १८. १९

िषी

धर्म ४६. १२ धर्मतीर्थ ]. २ धर्मधर्मिन्याय ४६. २१ धर्मिन् ४६. १२; १८ धारणा २२. १; ३०. २० धारावाहिज्ञान ४. १६; २१

नामकर्म १६. २१ निगमन ४२. १६, ४३. १७, ७०. १४ निमह ६४. ८ निमहस्थान ६६. २१ नित्यसमा ६२. १

निरनुयोज्यानुयोग ७१. २७ निरर्थक ६८. ५

निर्णय ३. १; ७. ४ निर्विकल्प २३. १३

निषेध ४२. ३

निषेधसाधनस्य ४४. ९

नोइन्द्रिय १९. १०

नोदना १२. ८

न्याय ४५. २७

न्यून ६५. २४; ७४. २५

[प]

पक्ष ४४. २०; ६६. १२ पक्षत्रयन्यापक ४६. २२ पक्षत्रयकदेशदृत्ति ४७. ६ पक्षवीप ४४. ८
पक्षधमंता ४०. १९
पक्षधमंता ४०. १९
पक्षधमंता ४०. १६, ४४. २१,
पक्षधमंत्व ३९. १६, ४४. २१,
पक्षधमंतिसंहार ४१. २२, ७२. १४
पक्षविपक्षच्यापक ४६. ७, १०
पक्षविपक्षच्यापकसपक्षिकदेशतृत्ति ४७. १
पक्षविपक्षेकदेशतृत्ति ४६. ९, १३
पक्षविपक्षेकदेशतृत्ति ४६. ७, ११
पक्षच्यापकविपक्षेकदेशतृत्ति ४५. ७, ११
पक्षच्यापकसपक्षविपक्षेकदेशतृत्ति ४७. १
पक्षसपक्षक्यापकविपक्षेकदेशतृत्ति ४७. १
पक्षसपक्षकदेशतृत्तिविपक्षच्यापन् ४७. ५
पक्षेकदेशतृत्तिविपक्षच्यापक ४६. ८, ११
पक्षेकदेशतृत्तिसपक्षविपक्षच्यापक ४५. ३
पक्षेकदेशतृत्तिसपक्षविपक्षच्यापक ४७. ३
पक्षेकदेशात्तिव्य

पञ्चलक्षणकस्य ४१. १ पत्र ५४. २७

पद ी. १४

परपक्ष ६४. ३

परमार्थसत् २४. ३

पराजय ६४. ३

पराजयाधिकरण ७२. ९

परार्थ ३५. ४, ४४. २४, ४९. २

परिणामिन् ३१. ३१

परिणामिनित्य ११. ११

परीक्षा २. ११

परोक्ष ७. १६, २०, ८. २५, ९. ४, ३३. ३

पर्यं नुयोज्योपेक्षण ७१. २२

पर्याय ४. २०, ११. १२, २४. २, २७. १५

पर्यायार्थादेश १७. २२

पर्यायेकान्त २७. 1३

पर्यायुकान्तरूप २६. २०

पर्यायकान्तवाद २६. २७

पर्युदास ७४. १९

पाणि ी७. १८ पाद ी७. १८

पुद्रस ी८. ११

पुनरुक्त ४ी. १८; ७०. १०

प्रकरण ी. १४

प्रकरणसम् ४४. ७; १०

प्रकरणसमा ६१. ६

प्रकाषय ४०. ९

प्रकारयप्रकाशकभाव २०. १६ प्रज्ञा 🦳 २९ प्रतिक्षणविनाशिन् २६. २० प्रतिज्ञा ५०. २४; ५२. १६; २४ प्रतिज्ञान्तर ६६. २१ प्रतिज्ञाविरोध ६७. ९ प्रतिज्ञासंन्यास ६७. १६ प्रतिज्ञाहानि ६४. २७ प्रतिदृष्टान्त ६४. २७ प्रतिदृष्टान्तसमा ६०, २६ प्रतिपक्ष ६६. १३ प्रतियोगिन् ९. १४ प्रतिवादिन् ४४. ४; ६३. ८; ६४. ८ प्रतिवाद्यसिद्ध ४४. २४ प्रतिसंख्यान २१. १२ प्रतिसमाधान ६२. ५७ प्रतीतिबाधा ४६. ९ प्रत्यक्ष ६. ९; ७. १०; १६; १९; २२; ८. २५; ९. २: २६: १९. १८; १४. १०; २२. २३; २३, ८: १७, २४, ५; १३; ३४, १४; २५; ३६. ३४ प्रत्यक्षबाधा ४६. ३ प्रत्यक्षाभास ५३. २६ प्रत्यक्षेतरप्रमाण ७. २६ प्रत्यभिज्ञान ८. २५; ३०. २०; ३३. ७; ३४. १२ प्रत्यवस्थान ४९. २५ प्रत्यासत्ति १७. २७ प्रधान ४४. १८ प्रमत्त ( गुणस्थान ) ीर. २४ प्रभाग २. ५; २०; ३. १४; ,१५; ४. १७; ६, १६; २६; २६; ७. ७; २०. ३; १८ प्रमाणफलभाव ३०. ९ प्रमाणसम्प्रव ७०. १ प्रमाणसिद्ध ४६. १८ प्रमाणाभास ४३. २५ प्रमाता ३१. २१ प्रयोग ५०. १५ प्रयोगकाल ४६. १४ प्रसङ्गसमा ६०. २५ प्रसुज्यप्रतिषेध ७४. १८ प्राप्तिसमा ६०, २१ प्राप्यकारिन् २३. ५

प्रामाण्यनिक्चय ६. १ प्राक्षिक ६३. ६: १३ मेक्षप्रयोग ४२. ८ [%] फल २९, १७: ३०, १९ [ **ब** ] बहिर्गिप्ति ४८. १४ बाधकप्रमाण ४२. ५ बाधा ४१. ८: ४६. २ बुद्धिसिद्ध ४७. २ बुद्ध्यारूढ ४६. २० बोधिबीज ी. ३ बोध्य ५२. १६ बहा १३. १३: १४. १ भि भगवत् १४. ४ भवप्रत्यय ( अवधिज्ञान ) प्रेर. ९ भागासिद्ध ५५. १७ भाव ( इन्द्रिय ) १६. १८ भावमनस् १९. १८ भावांश ९. १३ भावेन्द्र ी८. २३ भावेन्द्रिय ४. २; ३; १८. १९ [म] मङ्गल २. २, ४ मति १९. १४ मतानुज्ञा ७ी. १६ सनःपर्याय १४. ४ मनस् १४. ११, १८. ८ मनस्कार १८. २२ मानस ८. २४: ९. १५ मीमांसा २. ६ मीमांसा ( शब्द ) २. १२; १८ मुख्य ीर. ३ मुख्य ( प्रस्यक्ष ) १०. १४ य याचितकमण्डनन्याय ६. ३९ योगिज्ञान ८. २५: ३४. ५ योगिन् २०. ३ योगिप्रत्यक्ष १२. १५

[ 7 ]

रसन १६. १७ रूप १९. २**२** 

[ਲ]

लक्षण २. ८ स्थाणार्थं २. २२ स्टिंग १८. १९ लिक्न २८. १९, ३९. १३ लिक्निन् २८. १९ स्टोकमाधा ४६. ७

[ व ]

बर्ण्यसमा ६०. १३ वर्धमानपरिणाम 💃 २५ वस्तु ८. ३०, २४. २६; २४. १६ वाक ी७. १८ वाक्छक ६२. २५ वासकस्व ४०. ९ वाद ६३. ७: २५ वादिन ४५. ४; ६३. ८; ६४. ८ वाद्यसिद्ध ४४, ६ वायससदसद्दशनपरीक्षा २३. १३ वासना ३३. १७ वासनोद्धोध ३३, १६ विकल्प ६. २९: ७. १, २१. १२: ३७. ७ विकरमञ्जूदि ४६. २२, ४७. ३ विकल्पसमा ६०. १६ विक्षेप ७१. १२ वितण्डा ६३. २१, ६४. १ विधि ११. २७, ४२. ३ विधिसाधनता ४४. ९ विपक्षण्याष्ट्रित १०. ६ विपक्षेकदेशकृति ४०. ४ विपरीतनियम ४४. २७ विपरीतस्यतिरेक ४८. १६ विपरीतान्वय ५८. १६ विपर्यय ५. १७ विप्रतिपत्ति ३४. ६, ६४. १३ विभाग २. ९ विरुद्ध ३९. १६; ४४. १६; ४४. ३; ४४. २७ विरुद्धकार्य ४४. १६

विरुद्धधर्माध्यास २२. १७ विरोध ३. २६, २८. ६ विरोधिन् ४२. १ विवर्त्त २४. २ विशद ९. २६ विशेषणविशेष्यभाव २६. १२ विशेषणासिख ४४. १६ विशेषस्थाण २. ८, ९ विशेष्यासिद्ध ४४. १४ विषय २४. १६: ३४, ५ विषयव्यवस्था २८. ९ विषयोपदर्शन ४०. २४ वीर्य ी. १ वीर्यान्तराय ी७. १ ब्रति २४. १३ वेद १२. १० वैतण्डिक ६४. ३ वैधर्म्य ४८ १८, ४७ ९ वैधर्म्यदृष्टान्त ४८. २० वैधर्म्यदृष्टान्ताभास ४७. २५ वैधर्म्यसमा ६०. ४ वैधर्म्योडाहरण ४३ १० वैवधिकाण्य २८ ४ वैशय ी० ६ व्यतिकर २५. ८ ब्यतिरेक २० १; ४८ १९; ४०. १०; ४८. २१ व्यतिरेकिन ९. ३० व्यभिचार ३ ११ व्यर्थविशेषणासिद्ध ४४ २० व्यर्थविशेष्यासिख ४४. १९ व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभाव ३०. ८ व्यापक ३८, ३ ब्यापकधर्मता ३८ ५ ब्यापकानुपलन्धि ४४. १५ व्याप्ति ३८. ३ व्यासिद्रहणकास्त्र ४६. १५ ब्यामिज्ञान ३६. २० ब्यासिदर्शनभूमि ४८. ९ व्यासिस्मरण ४८. १ ब्याप्युवदर्शन ४०. १८ ध्याप्य ३८. रे ब्याप्यधर्मता ३८. ११

[श]

शब्द ( प्रमाण ) ८. २३
शब्द पुनरुक्त ७०. ११
शब्द र्थ ४० ८
शाब्द ६. १३
शाख १२. १५
शासन १२. २२
शिखण्डिन २३. १५
शुक्क ध्यांन १३. ७
शुद्ध ४२. २०; ४३. २१
श्रुत १९. १२

[ **स** ] संयत १४. २३ संयतासंयत १४. २३ संयुक्तसंयोग (सिक्किपी) २३. ६ संयोग २६. ७ संवादक ६. १० संवित् ४. ३: ६: ७ संब्यवहार १६.८ संशय ४. ७: २८. ९ संशयसमा ६१ ३ संशयाद्यामास ४३. २६ संस्कार २२. २: ५ सक्लार्थदर्शिन १४. १८ सङ्कर २८. ७ सङ्कल ३४. १२ सत् २४. ४ सत्तायोग २७. १९ सस्व २७. १७ सन्तान २६, २५; २७, १ सभापति ६३. १४ सन्दिग्धविपक्षन्याष्ट्रसिक १४. ३०; ४०. ८ सन्दिग्धविशेषणासिद्ध ४४. २२ सन्दिग्वविशेष्यासिद्ध ४४. २१ सन्दिग्धसाधनधर्मान्वय ५८. ७ सन्दिग्धसाधनस्यतिरेक ४८. ११ सन्दिग्धसाधनव्याद्वति ४९. ५ सन्दिग्धसाध्यधर्माञ्चय ४८. ६ सन्दिग्धसाध्यब्यतिरेक ४८. १० सन्दिग्धसाध्यव्यावृत्ति ५९. ४

सन्दिग्धसाध्यादिव्यतिरेक ४८. २ सन्दिग्धसाध्याद्यस्य ४८ २ सन्दिग्धान्वय ४०. २ सन्दिग्धासिद्ध ३९. २२: ४४. २६ सन्दिग्घोभयधर्मान्वय ४८. ८ सन्दिग्घोभयन्यतिरेक ४८. १२ सन्दिग्धोभयन्याष्ट्रति ४९ ५ सिंबिकर्ष २२. ३१ सपक्ष ी०. २ सपक्षाच्यापिन् ३९. २५ सभ्य ६३. ७१ समवसरण १३. ८ समवाय २६ ८ समवायिन ४४. २२ समाधान ६७. २५ सम्भव ३. ११ सम्यक्त १२. २१ सम्यग् ३. ९ सम्यगुसर ६२. २० सर्वज् १२. ३२; १४. २३ सर्वज्ञता १२.१९ सविकल्पक २३. १४ सहक्रमभावनियम ४३. १२ सहकारिन २४. २७ सहकारिभाव २७. ९ सहभाविन् ४१. १२ सांव्यवहारिक ६. २७; १६. २ साधन ३८. २२. ४२. २; ४७. २७ साधन (परार्थानुमान ) ४९. १५: ६३. ६: २४ साधनस्व ४२. २९ साधनदोष ४४. ४ साधनदोषोद्धावन ४९. १५ साधनधर्म ४३. १४ साधनवचन ४२. २९ साधनवादिन् ७३. २७ साधनविकल ५७. १५ साधनवाक्य ६८. १२ साधनाभास ६४. ५ साधनाभिधान ४९ २ साधनाष्यतिरेकिन् ५७. २१ साधनाच्यावृत्त ५७. २३ साधम्यं ४८. १८; ४७. ९

साधम्बंदद्यान्त ४८. २२ साध्रम्यदृष्टान्ताभास ४७. १९ साधर्म्यप्रयोग ६०. २ साधर्म्यसमा ६०. १ साधर्म्योदाहरण ४३. ८ साधारण ४०. ४ साधारणानैकान्तिक ३९. २४ साध्य ४४. २०; ४६. १२ साध्यधर्मिन् ४३. १४ साध्यनिर्देश ४२. २४ साध्यप्रति । ति ४५. १ साध्यविकल ५७. १५ साध्यविज्ञान ३८. २२; ४९. ५ साध्यसमा ६०. १८ साध्यसाधनभाष ४४. २ साध्याद्यव्यतिरेकिन् ५७. २० साध्याविनाभाव ३९ ८ साध्याब्यतिरेकिन् ५७. २१ साध्याब्याद्रत ५९. ४ सामान्यच्छस ६२. २७ सामान्यलक्षण २. ८ सिब्रि ६४. २६ सिषाधिविषित ४४. २० सुत्र ] १४; ३४. १४

स्पर्शन १६. १७
स्पुटत्व १०. ५
स्मरण ३४. १६
स्मृति ४. १; ८. २५; २२, १; ३०. २०;
३३. ७; १६
स्याद्वाद १२. १६
स्वानर्णय ३ १४; ४. ९; १०
स्वपक्ष ६४. ३; २६
स्वपराभासिन् ३१. २१
स्वभाव ४२. १: ४
स्वभावानुपछव्धि ४४. १३
स्वस्वनवाधा ४६ ८
स्वसंवेदन ३. २७; ४. ३; १६. १२
स्वार्थ ३९ ४; ८

हि

हानादिबुद्धि २१, ४ हेतु ४२, ११; १६; २९ हेतुदोषस्य ४४, ६ हेतुफलभाव १९, २९ हेत्वन्तर ६७, २१ हेत्वाभास ४४, ३: ७२, ६ हेत्वाभासता ४३, २७



# ५. प्रमाणमीमांसागतानामवतरणानां सूची ।

| [अ]                                                                             | उपन्नेइ वा त्रिगमेइ वा [ ] २४. ४                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| अग्निस्वभावः शकस्य [प्रमाणवा॰ १. ३॰] ४४.६                                       | उपमानं प्रसिद्धार्थ-[ डबी॰ ३. १० ] ३४. <b>७</b>                                           |
| अथ प्रमाणपरीक्षा [प्रमाणप॰ १० १] २. १६                                          | [ प ]                                                                                     |
| अथापि नित्यं परमार्थसन्तम [न्यायम॰ ए॰                                           | एवं सत्यनुवादित्वम [ इलोकवा० सु० ४ इलो०                                                   |
| <b>४६४] २७.</b> १                                                               | <b>ર</b> ૧ ] ૨રૂ. ૧૧                                                                      |
| अथापि वेददेहत्वान् तत्त्वसं० का० ३२०८ ]                                         | एकसामग्न्यधीनस्य [ प्रमाणवा॰ १.१० ] ४३.८                                                  |
| ૧૨. ૨૧                                                                          | एकार्थसमवायम्तु [ ] ४५. ३                                                                 |
| अनिव्रहस्थाने [ न्यायसृ॰ ५. २. २२ ] ७९. २७                                      | कि]                                                                                       |
| अनुपलम्भात् कारणव्यापकानुपलम्भाच [                                              | कत्थइ पञ्चावयवं [ द्वा•नि० ५० ] ४२. २९                                                    |
| ] રૂહ. ૧૧                                                                       | कार्य धूमो हुत्रभुजः [ब्रमाणवा० १.३५ ] ४३.२५                                              |
| अन्यथाऽनुपपन्नत्वम् 🛒 📘 🛚 ४०. २५                                                | कार्यव्यासङ्गान् [ न्यायस्० ५, २, १९ ] ७१, १२                                             |
| अपाणिपादो हामनो प्रहीता [श्वेताश्व॰ ३. १९]                                      | कालमसंखं संखं च [विशेषा० गा० ३३३] ३३.१४                                                   |
| 99. २४                                                                          | किन्त्वम्य विनिवर्तन्ते [तस्वसं का० २२५]३२.१                                              |
| अभिलापसंसर्गयोग्य-[न्यायिक १.५,६] २३. ९                                         | गि                                                                                        |
| अयमेवेति यो ह्येप [ इलोकवा । अभाव । इलो ।                                       | गतानुगतिको छोकः [ न्यायम० ५०११ ] ६४. १६                                                   |
| 14 ] 9, E                                                                       | गम्भीरगर्जितारम्भ [ न्यायम० प्ट॰१२९ ] ४३.१४                                               |
| अर्थिकिया न युज्येत [ हवी० २. १ ] ११. १४                                        | गृहीत्वा वस्तुसद्भावम् [ब्लोकवा॰ भभाव॰ व्रको॰                                             |
| अर्थिकियाऽसमर्थस्य [प्रमाणवा०१.२१५] २४.२२                                       | 5@] d' 38                                                                                 |
| अर्थस्यासम्भवेऽभावान् [ धर्मकीर्ति ] ८. २०                                      | [জ]                                                                                       |
| अर्थादापन्नस्य स्वशन्देन [न्यायसू० ५ २.१५ ]                                     | जाणह बज्झेणुमाणेणं [विशेषा०गा० ८१४]१४.१४                                                  |
| عد مقامدة و مسسما بسطوميت كني                                                   | ज्ञानमप्रतिघं यस्य [ ] १२.२७                                                              |
| अर्थेन घटयत्येनाम् [प्रमाणवा॰ ३.३०५]२०.२४<br>अर्थोपछन्धिहेतुः प्रमाणम [ ] ६. १६ | ज्ञानादतिरिक्तो भावनाख्यः [ ] २२.६                                                        |
|                                                                                 | [8]                                                                                       |
| अल्पाश्चरमसन्दिग्धम् [ ] ३४. १३ अविच्चुई धारणा होइ [ विशेषा० गा० १८० ]          | <u> </u>                                                                                  |
| २२. ६                                                                           | डिण्डिकरागं परित्यज्य [ हेतु० परि० १ ] ४१.१९                                              |
| असाधनाङ्गवचनम् [वादन्यायः का॰ १] ७२.१३                                          | [ तू ]                                                                                    |
| [आ]                                                                             | तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थम [न्यायस्० ४. २.                                                |
|                                                                                 | 40] <b>53. 31</b>                                                                         |
| आद्यन्तापेक्षिणी सत्ता [ ] ४४. ७                                                | तत्रापूर्वार्थेविज्ञानम [ ]४. १८                                                          |
| आवर्तवर्तनाशालि-[न्यायम॰ प्र॰ ३॰] ४३.२०                                         | तत्संप्रयोगे पुरुषस्य [ शाबरभा॰ १.१.५ ] २४.५<br>तथेव नित्यचैतन्य-[ तस्वसं का॰ २२४ ] ३२. ८ |
| [ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                         | त्रिकालविपयं तत्त्वम् [ सिद्धिवि॰ लि॰ ए॰ ४१४                                              |
| इदमल्पं महद्दूरम् [ छघी॰ ३. १२ ] ३४. ९                                          | A] 92. 12                                                                                 |
| इन्द्रियार्थसिन्नकर्पोत्पन्नम् [ न्यायस्० १. १. ४ ]                             | [द]                                                                                       |
| <sup>२२, २२</sup><br>ि च ]                                                      | द:शिक्षितकतर्काश्-िन्यायम० पृष् ११ ] ६४. १४                                               |
| ु उ ]<br>उत्पाद्व्ययभ्रीव्ययुक्तं सन् [ तस्वार्धं ० ५. २९ ]                     | हृष्टश्चासावन्ते                                                                          |
| अत्याद्वयवात्राञ्चलुक्त तात् [ तायायः ५ १ ) ]                                   | दोहिं वि नएहिं [ सन्मति० ३, ४९ ] २४. ४                                                    |

### [ध]

धीरत्यन्तपरोक्षेऽर्थे [सिद्धिवि • कि • ए • भ १ A] न च कर्नृत्वभोक्तृत्वे [ तस्वसं • का ॰ २२७ ] ३२. १४ न तावदिन्द्रियेणेषा [ श्लोकवा० अभाव० श्लो० 16 ] 9. 17 नर्ते तदागमात्सिध्येत् [ श्लोकवा० स्०२ श्लो० 182 ] 99. 21 न स्मृतेरप्रमाणत्वम् [ न्यायम० पृ० २३ ] ४. ३ नाननुकृतान्वयव्यतिरेकम [ नानुपलब्धे न निर्णीते [ न्यायभा॰ १. १. १ ] ४४. २७ नासतो हेतुता नापि [ े २९. २३ नासिद्धे भावधर्मीऽस्ति विमाणवा० १. १९२. ર ે ૪૭. ૧ नोदना हि भूतं भवन्तम् [ शाबरभा॰ १०१० २ ] १२. ८

### [ प ]

पद्मवर्णं भवेद्रत्नम् [ ३४. २२ पयोम्बुभेदी हंसः स्यात् [ ३४. २० पित्रोश्च ब्राह्मणत्वेन [ ४४. १३ पुट्टं सुणेइ सदं [ भाव॰ नि॰ ५ ] २९. ६ पुढवी चित्तमन्तमक्खाया [दशवे० ४.१] १७. ६ पूर्वप्रमितमात्रे हि [तत्त्वसं० का० ४५३] ३४. २० प्रतिज्ञाहेतृदाहरण-[न्यायस्० १. १. ३२] ४२. १८ ७४. २३; प्रतिज्ञाहेत्वोविंरोधः [न्यायस्० ५. २. ४ ] ६७.९ प्रतिदृष्टान्तधर्मानुज्ञा [न्यायसू० ५. २. २] ६४. २७ प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम् [सांख्यका॰ ५] प्रत्यक्षं कल्पनाऽपोढम [न्यायिक १.४] २३. ८ प्रत्यक्षमनुमानं च [ प्रमाणसमु० १ २: न्यायिक 1. 2 ] 0. 18 प्रत्यक्षागमवाधित-[ 1 X8. 6 प्रत्येकं यो भवेदोपः [ २९. ३ प्रमाणं स्वपराभासि [ न्याया॰ १ ] ३. १४ प्रमाणतकसाधनोपालम्भः [म्बायस्॰ १ २

१ ] ६३. २४

प्रमाणनयरिष्यमः [ तत्वार्थं । १ ६ ] २, १३ प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम् [प्रमाणवा॰ २. १ ] प्रमाणस्य फलं साक्षात् [ न्याया॰ २८ ] ३०. १५ प्रमाणेतरसामान्य-[ धर्मकीर्त्त ] ८. १८ [ **ब** ] बाघाऽविनाभावयोर्विरोधात् [ हेतु० परि० ४ ४१. ८ [भ] भिन्नकालं कथं प्राह्मम् [प्रमाणवा॰ ३. २४७] २०. 11 [ 申 ] मतिश्रुतयोर्निबन्धः [ तस्वार्थं ० १ २७ ] १९.१४ मदेन मानेन मनोभवेन [अयोग० २५] १३. १४ य यत्र तत्र समये यथा तथा [अयोग० ३।] **ી**૪. ર यथाहेः कुण्डलावस्था [तत्त्वसं० का० २२३] यथोक्तोपपन्नच्छलजाति-[न्यायस्॰ १. २. २] ९ यदीयसम्यक्त्वबलात् प्रतीमः [अयोग०२१] यश्चाप्यतिशयो दृष्टः [ श्लोकवा॰ स्॰ २ श्लो॰ ११४ ] ३६. १० यस्त्रन्यतोऽपि भवन्तुपलब्धः [ ४४. ३ यो यत्रैव स तत्रैव [ [र] रूपं यद्यन्वयो हेतोः [ 38. 16 रूपालोकमनस्कार-[ 79. 22 रूपिष्ववधेः [ सर्सार्थं० १. २८ ] १४. ७ रोमशो दन्तुरः श्यामः [न्यायम० १० १४३] रोलम्बगवलव्याल-[ षड्द० २०: न्यायम० पृ० १२९ ] ४३. १६ [ਲ] लिङ्गस्यानन्वया अष्टौ [ लिक्को लिक्की भवत्येव [

| [व]                                             |
|-------------------------------------------------|
| वर्षातपाभ्यां किं व्योम्नः [ ] ११. ९            |
| वहद्बह्छरोवाल-[न्यायमं० पृ० १३०] ४३. २२         |
| विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः [प्रमाणवा॰      |
| 1. २८ ] ४२. ११                                  |
| विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च [ न्यायस्॰ १ २, १९ ] |
| ξ <u>χ</u> . 1 ο                                |
| विरुद्धं हेतुमुद्भाव्य [ ] ६४. २                |
| व्याप्तिप्रहणकाले [ ] २१. २२                    |
| [ श ]                                           |
| शङ्खः कदल्यां कदली च [ ] ६८. २७                 |
| श्रुतमनिन्द्रियस्य [तखार्थ० २. २२ ] १९. १२      |
| श्रोत्रादिवृत्तिरविकल्पिका प्रत्यक्षम् [        |
| २४. १३                                          |
| [स]                                             |
| सकलप्रमाणज्येष्ठं प्रत्यक्षम [ ] ७. २२          |
| सत्संप्रयोगे पुरुपस्य [ जैमि॰ १. १. ४ ] २३. १   |
| स प्रतिपक्षस्थापनाहीनः [न्यायसू०१ २.३]६४ १.     |
| सम्बद्धं वर्तमानं च [श्लोकवा॰ सू॰ ४ श्लो॰ ८४]   |
| ीप्त. १२: ३४. २७<br>-                           |

सम्यगनुभवसाधनं प्रमाणम् [न्यायसारः पृ०१]

सम्यगर्थे च संशब्द: [ श्लोकवा॰ स्॰ ४ श्लो॰ १८, १९ ] २३. २६ सर्व एवानुमानानुमेयव्यवहारः [ ] ४६. २० सर्वमस्ति स्वरूपेण [ सादेरिप न सान्तत्वम [ साध्यधर्मप्रत्यनीकेन [न्बायमा॰ ५.२.२] ६६. १ साध्यानुवादाल्लिङ्गस्य [ े ४८. २३ सापेक्षमसमर्थम [पात॰महा॰३.१.८] २४. २८ सिद्धान्तमभ्युपेत्य [ न्यायस्० ५ २.२३ ] ७२. १ स्यातामत्यन्तनाशे हि [तस्वसं०का०२२६] ३२. १२ स्वसमयपरसमयज्ञाः [ स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकम् [परी०१. १] ४. १७ स्वार्थेव्यवसायात्मकम् [ तस्वार्थश्रो० ७७ ] ३. १५ [ **ह** ] हसति हसति स्वामिन्युच्चैः [ वादन्यायः ए० 111 ] (00. 18 हीनमन्यतमेनापि न्यूनम् [ न्यायस्० ५.२.१२ ] हेतोस्तथोपपत्त्या वा [ न्याया॰ १७ ] ४०. १९ हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञायाः [ न्यायस्० १.१. ३९ ] हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः [ न्यायस्० ५. २. २४ ]



## ६. भाषाटिप्पणगत शब्दों और विषयों की सूची।

[ ਅ ]

अकलक्क १. ११ अकि किस्त ६७. १० अक्ष २३. २४; २४. १ अक्षपाद १. ७ अक्षिगोस्टककृष्णसार ४०. १५ अचात्रदर्शन १२८. १७ अज्ञातस्य ६१. २४ अज्ञानस्य ६१. २६ अज्ञानस्य ६०. २६ अञ्चानस्य ११ शब्द के अर्थ के विषय में व्यास, शङ्कर, वाचस्पति

शब्द के अर्थ के विषय में महाभाग्य, शबर, व्यास, शङ्कर, वाचस्पति और हेमचन्द्र के मन्तव्य २.११

भय प्रमाणमीमांसा १. २१

इसकी रचना के आधार का ऐतिहासिक अव-लोकन **१.**२१

अदृष्टार्थ ( आगम ) १८. १२

अदोषोद्धावन १२२. १६

अधिगतार्थक ११. २४

भनधिगत १४. ५: ३५

अनध्यवसाय

प्रशस्तपादकृत दो मेद १५. ८

हेमचन्द्र १५. १८

अनध्यवसाय १२६. २९

अन्ध्यवसित (हेत्वाभाग ) ६६. १८; १०१. १७

अनन्वय ( तप्रान्ताभाग ) १०७. ३; १०८. ३४

अनभ्यासद्द्या १७. २१

अनवस्था ६५, १५

अनसूयक ११६. २७

अनस्यी ११६. २८

अनित्यवाद ५३. ८

भनित्यसम ( जाति ) ११४. ११

अनुक्ति (जाति ) ११४. १३

अनुत्पत्तिसम ( जाति ) ११३. ३०

अनुपल्लिघ द्वरे. ३०

भनुपछन्धिसम ( जाति ) ११४. ९

अनुपलम्भ ⊏३. ३०

अनुमान २१. १०

अनुमान

सर्वसंगत स्वार्थ परार्थरूप द्वैविध्य ८०. १६ अनुमिति और अनुमितिकरण ऐसे दो अर्थ १३८. १

प्रत्यक्ष और अनुमान का पूर्वापर भाव **१३**८. ४ अनुमान निरूपण के विषय में तीन युग— वैदिक, वौद्ध, नव्यन्याय **१३**८. २३

वैदिक परंपरा में ही सर्व प्रथम अनुमान का निरूपण **१३८.** २६

वैशेषिक और भीमांसक का अनुमानहैंविश्य **१३**६. ७

न्याय, सांख्य और चरक का अनुमानत्रैविध्य **१३६**. १२

जैन-आगमिक परंपरा का अनुमानंत्रविध्य **१३**८ १७

बौद्धों का अनुमानत्रेविध्य **१३६**. २२

दिस्नागकृत नया प्रस्थान १४०. ३

जैन परंपरा पर बौद्धों का प्रभाव १४०. १५ बौद्ध-जैन और बाह्मण का संघर्ष १४०. २२

भासर्वज्ञ पर वाद्धों का असर १४०. २७

गोशकृत नया प्रस्थान और उसका सर्वशास्त्रों

पर प्रभाव १४१. ३

जैन यशोविजयजी नव्यन्याय के मर्मज्ञ १४१. १०

हेमचन्द्र की विशेषना १४१. १६

स्वेताम्बराचार्यकृत अनुमान त्रेविन्यखण्डन की असंगति १४१. २७

हेमचन्द्रकृत असंगतिपरिहार १४२. =

अनुमिति १३७. 1; १३८. 1

अनुमितिकरण १३८. १

भनुमेय १३७. २०

**अनुष्यवसाय १३१**. १३

अनेकान्तवाद

स्वरूप ६१. ५

सभी दर्शनों में अनेकान्तवाद ६१. ९

१ इस सूचीमें स्थूलाङ्क "भाषाटिप्पणानि" का प्रष्ठ सूचक और स्क्ष्माङ्क पंक्ति सूचक है।

जैनदर्शन ही क्यों अनेकान्तवादी १६१. १२ जैन-बौद्ध का अनेकान्तवाद ६२. ५ जैन, मीमांसक और सांख्य का अनेकान्तवाद ६२. १३ पहिले खण्डनकार बौद्ध ६३. ८ ब्रह्मसूत्रगत अनेकान्तवादखण्डन किसका है १ ६३. १२ अनेकान्तके ऊपर विरोधादि आठ दोष ६४. ६; ६५. ८ दोषोद्धार करनेत्राल अकल्डइ और हरिमद ६४.२९ सप्तमर्जी, स्याद्वाद, नयवाद और निक्षेप ६४. २६

#### देखो विरोधसंशयादिदोप अनेकान्तवादी ६१. १४ अनेकान्तिक

नैयायिकों के सन्यभिचार और वैशेषिकों के सिन्दम्थ की तुल्जन। १००, १४, न्यायश्रवंश और प्रशस्तपादसंमत संशयजनकत्व- रूपनियामकतत्त्व १०१, ३ असाधारण और विरुद्धान्यभिचारी के संशयजनकत्व- कत्वका प्रशस्तपादकृत खण्डन १०१, ९ प्रशस्तपाद को धर्मकीर्ति का जवाव १०२, १० जयन्तकृत प्रशस्तपादका समर्थन १०३, १ न्यायसार १०३, ६ जनपरम्परा १०३, ९ कान्तिक १४२, २९; ३३; १४३, ६ काल्तक १४२, २३ देखों मन

अनैकान्तिक १४२. २९; ३३; १४३. ६ अन्तःकरण ४०. २३ देखो मन अन्यथानुपपत्ति ८७. ८ अन्यथानुपपद्मत्व ८२. १७ देखो हेतु अन्यथासिद्ध (हेत्वाभाम ) 89. 1२ अन्वय ८६. ९ अपकर्पसम (जाति ) ११३. २१ भपरोक्ष १३५. ५ अपाय ४६ १७ देखी अवाय **अपू**र्व **१२**. ६; १३. १२; १**४.** १० अपौरुपेयत्व १८. १९; १३२. १६ अपौरुषेयवेदवादी २८ ४ अप्रतिपत्ति (दोप ) ६५. १५ अप्रतिपत्ति (नियहस्थान ) ११६. ३१ अप्रत्यक्षोपलम्भ ११. ३ अप्रदर्शितव्यतिरेक ( दृष्टान्ताभास ) १०७. ७ अप्रदर्शिताम्वय ( ) १०७. ६

अप्रयोजक ( हेत्वाभास ) ६७. १२ अप्रयोजकत्वशङ्का ७७. ८ अप्राप्तिसम (जाति ) ११३. २० अबाधितविषयस्य दर्. १४ अभाव (दोष) ६५. ११ अभावप्रमाणवाद् की प्राचीनता २६. १ कुमारिल और प्रभाकर का मतमेद २६. ५ अभिनिबोध २३. ४ अभूत ( लिङ्ग ) ⊏४. ७ अभ्यासदशा १७, २० અર્થ न्याय-वैशेषिकसम्मत त्रीवध्य &. ६ धर्मोत्तर-प्रभाचन्द्र का द्वैविध्य 8: ७ देवसूरि-अभयदेव का त्रविध्य 🔓. ९ हेमचन्द्र १०. १ अर्थापत्ति २१ ३० अर्थापत्तिसम ११४. ५ **अर्थालोककारणता**वाद बौद्ध और नेयायिक सम्मत ४४. १२ अर्थोपलव्धिहेतु ( प्रमाण ) १६. ४ अछौकिकनिर्विकल्पक १२६ ९ भलौकिकप्रस्यक्ष १३३. ४ अस्त्रीकिकप्रत्यक्षवाद् ७५. २७ अवग्रह ४६. ४ अवधि ( ज्ञान ) १२८. १९ अवधि ( दर्शन ) १२६. १२; १२८. १७ अवयव २०. १५; ६४. १५ देखो न्यायवास्य अवर्ण्यसम ( जाति ) ११३. २३ अवायशब्द की प्राचानता धर्. १५ अवाग और अपाय के अकलक्कन अर्थमेद **४६.** २० अविकल्प १६. २१ अविकल्पक १२६. २६ अविष्युति ४७. ११ देखी धारणा अविद्यानाश ६६. ११ अविनाभाव ७६. २५ देखी ब्यासि अविनाभावनियम ८२. ४ अविरुद्ध (जाति ) ११४: १७ अविशेषसम ( जाति ) ११४. ६

अध्यतिरेक ( दृष्टान्ताभास ) १०७. ३

अव्यापक १४२. ३३ इतरभेदज्ञापन 🗷. ९ अन्यासिसम ( जाति ) ११४. १७ इन्द्र (सुगत ) ४० ३ असंशय (जाति ) ११४. १७ इन्द्रिय अस्तरप्रतिपक्षितत्व ६१. १४ पाणिनिकृत निरुक्ति ३८. २५ असदुत्तर १०६. २८ जैनबौद्धाचार्यकृत निरुक्ति ३६. ३ असम्यक्खण्डन १०६. २८ माठरकृत निरुक्ति ३६. १७ असर्वज्ञवाद २६. २६ देखो सर्वज्ञवाद बुद्धघोष की विशेषता ४०. १ असाधनाङ्गवचन १२२. १६ दार्शनिकों के मतानुसार उसका कारण ४०. ९ असाधारण १०१. ७; १४२. ३३ देखो अनैकान्तिक असाधारणधर्म 😮. १५ आकार-अधिष्ठान ४०. १५ मन ४०. २२ असिद सांख्यसंमत पांच कर्मेन्द्रियां ४०. २४ न्यायसूत्र ६८. १९ बौद्धसंमत बाईस इन्द्रियां धरे. १ प्रशस्त, न्याप्रवेश और माटर में चार विषय धरु. ८ प्रकार हैद. २४ एकत्व-नानात्ववाद ४१. १६ पूर्व परम्परा में धर्मकीर्ति का संशोधन 💵. २६ स्त्रामी ४१. २३ न्यायसार और न्यायमजरी &&. १ प्राप्याप्राप्यकारित्व ४३. २३ जैनाचार्यों के द्वारा धर्मकीर्ति का अनुसरण और इन्द्रियमनोजन्यत्व १३४. १६ न्यायपरम्परा का खण्डन &&. २ इष्टविघातकृत् &&. २२ अहेतुसम (जाति ) ११४. ४ [ 🛊 ] [ **आ** ] इंबर १३२ १५ भागम ईश्वरज्ञान २६. २ अद्दर्धार्थक का प्रामाण्य 🕊 🗷 🤉 ईश्वरवादी १६. २८ मीमांसक और नेयायिक-वैशेषिक १=. १८ ईश्वरसाक्षीचैतन्य १३३. ११ प्रामाण्यसमर्थन में अक्षपाद का मन्त्रायुर्वेद का ईम्बरीयज्ञान २३. २८ द्यान्त १८. २१ ईश्वरीयसर्वज्ञत्व २६. ६ हेमचन्द्र ज्योतिषशास्त्र का उदाहरण क्यों ईहा ६६. २०; ७७. १७ देते हैं ? १८. २५ [ ਫ ] धर्मकीर्ति की आपत्ति रूद. २९ उत्कर्षसम ( जाति ) ११३. २० आस्मकर्मसम्बन्ध उत्तर १०६. २२ माननेवालों के सामने आनेवाले कितने एक उदाहरणाभास १०४. २५ प्रश्न हैं। १५ उपपत्तिसम ( जाति ) ११४. ७ माननेवाले समी के समान मन्तव्यों का उपमान २१. १०; ५६. १०; १७ परिगणन ३४. २० देखो प्रत्यभिज्ञान दार्शनिकों के मन्तव्य ३४. ३२ उपयोग १२⊏. २६ भारमञ्चान १३३. ९ उपछव्धि ≖ध. ४ आरममात्रसापेक्षत्व १३४. १५ उपलब्धिसम (जाति ) ११४. ८ आतमा ७०. ९ देखो प्रमाता उपालम्भ १०६. २२ दंखो दृषणदूषमाभास अस्माश्रय (दोष ) ६६. १ उपेक्षणीय ( अर्थ ) १०. ३ आलोचन १२५. १५ उभय ६५. १३ आश्रयासिद्ध ( दष्टान्ताभास ) १०४. १९ उभयदोषप्रसङ्ग ६५. ११ भाहार्यज्ञान ७७. ८ इमास्वाति १. ९

[क]

सह ७६. २६ देखी तर्क

[ ए ]

पुक्रत्ववितर्क हैरे. २१

[事]

कणाद १. ७

कथा

त्राह्मण-श्रमण परम्पराएँ और उनका साहित्य १०८. १५ देखो वादकथा

कथा ११५. २९

कथामास ११८. २४

कर्णशप्कुली ४०. १५

कर्मेन्द्रिय ४०. २४

कल्पना

शब्द के अर्थ ५१. ८

कारणलिङ्गक ( अनुमान )

धर्मकीर्ति नहीं मानते = ५. २६

कार्य (लिङ्ग ) ⊏३ २८

कार्यं लिङ्गक (अनुमान )

प्राणादि हेतु की वौद्धोद्भावित असाधकता ८६. १

कार्यसम ( जाति ) ११४. १२

कालसम ( जाति ) ११४ ४

कालातीत है=. 1३

कालाख्ययापदिष्ट ६६. १३

केवलदर्शन १२६. १२

किया १३६. ४

क्छेशावरण ३२. १५

क्षणिकत्वज्ञान ३२. १७

[स्व]

खण्डन १०६. २२

गि

गुण पूर, ९ देखी द्रब्य

[**च**]

चक्रक ६६. २

चक्षुर्दर्शन (२६. १७

चतुरक्रवाद ११७. २० देखो बादकथा

चिस ३२. १४; ३४. ८

चिन्ता २३. ४

इस ११०. ९; ११४, २९

[ 4 ]

जन्यप्रत्यक्ष १३२. १४

जयपराजयव्यवस्था

श्राह्मण परम्परा के अनुसार जय के लिए स्वपक्षसिद्धि आवश्यक नहीं । एक का पराजय दूसरे का जय १२१. २५ धर्मकीर्तिकृत व्यवस्था—जय के लिए निदींष साधन का प्रयोग आवश्यक । एक का पराज्य ही दूसरे का जय नहीं १२२. १ जैनावाय अकलढ़ के मतानुपार—एक पक्ष की सिद्धि से जय । एक पक्ष की सिद्धि से जय । एक पक्ष की सिद्धि दूसरे की असिद्धि के विना नहीं १२२. १७ हमचन्द्र १२३. १९

जहप ११६. २ देखी दूषण-दूपणाभास जाति १०६. २४; ११०. ९; ११३. १६

देखो द्वण द्वणाभास

जास्युत्तर ११३. १३; ११४. २२

जीवत्वसिद्धि ४२. २

जैनशानप्रक्रिया

आगमिक और तार्किक प्रक्रिया में क्या भेद हैं ?

१६. २९

जनागम में तार्किक चर्चा भद्रबाहु के बाद की

५०. ३

आगम में सर्वप्रथम आर्थरक्षित ने तार्किक प्रमाण चतुष्टम के आधार पर पश्चज्ञान की चर्चा की २०.१६

उमास्त्रातिकृत पश्चज्ञान का प्रमाणद्वय में

समावेश २०. १९

संकलना के समय में स्थानाङ्ग और भगवती में प्रमाणद्वय और प्रमाणचतुष्टय का प्रवेश

२०. ३२

आर्यरिक्षत के द्वारा मित और श्रुत का प्रत्यक्ष और आगम प्रमाण में समावेश २१.६ उमास्यति के द्वारा मतिश्रुत में अनुमानादि का

समावेश २१. १२

पूज्यपाद २१. १५

नन्दीसूत्रकार के द्वारा पश्चशानका प्रत्यक्ष

और परोक्ष में समावेश २१. १७

नन्दीकारके द्वारा उमास्त्राति और आर्थरिसत

के मन्तव्यका लौकिक दृष्टिसे समन्वय २१. १९

न्यायावतार में तार्किक ज्ञान चर्चा में अनुमान निरूपण मुख्य २१. २९ जिनभद्रोपन्न सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष २२. १ अकलक्क के द्वारा परोक्षप्रमाण के अनुमान।दि पांच मेदों का स्थापन २२ १७ राजवार्तिक में उमास्वात्यनुयारी ज्ञान निरूपण २२. २६ हेमचन्द्र २३ ६ ज्ञातता १३१. २० ज्ञान १३१. २५ ज्ञानचर्चा १६. २९ देखो जैनज्ञानप्रकिया ञानोत्पत्तिप्रक्रिया जैनदर्शन ४५. १६ बौद्धपरम्परा ध्रपू. २२ वैदिकदर्शन ४५. २५ हेमचन्द्र और अकलक्क ४५. ३।

[त]

ज्ञेबावरण ३२. १५

ज्योतिर्ज्ञान ३५. २८

तत्त्वनिर्णिनीपु ११८ ३

तिमिरादिदोष १६. १

त्रिपुटिका ४०. १५

दर्शन ४६. ३

तस्वबुभृत्सु ११७. ३ तस्वबुभुत्सुकथा ११६. ३१ तदुरपत्तितदाकारता यौत्रान्तिकसंमत ४४. २६ तर्क कह और तर्कशब्द प्रयोग की प्राचीनता 98. 34 जैसिनि ७७. १ नव्य नैयायिकों का मन्तव्य ७७. ६ प्राचीन नैयायिकों के मनानुसार प्रमाणकोटि से बाह्य ७७. १० बौद्ध-मन्तव्य ७९. १४ जैनाभिमत प्रामाण्य ७७. १७ तायिन् १. ३

[ **द** ]

दर्शन विविध अर्थ १२५. १ निर्विकल्प और दर्शन की एकता १२५. १४ मध्व, बल्लम और भर्तृहरि का निषेध १२५. १८ लौकिक और अलोकिक १२६. ७ विषय के बारे में दार्शनिकों का मन्तब्य 128.16 जैनसंमत प्रत्यक्ष और परोक्ष दर्शन १२६. २९ उत्पादक सामग्री, शङ्कर का मतमेद १२७. १२ प्रामाण्य के विषय में बीद, वेदान्त, न्याय-वैशेषिक, मीमांसक और सांख्य-योग १२७. २१ जैनागम दृष्टि से सम्यग और मिथ्यादर्शन १२८. १ प्राचीन जैन परम्परा के अनुसार सम्यह्मिथ्या-रूप दर्शन का विभाग नहीं १२८. १५ जैन-तार्किकों की दृष्टि से प्रमाणकोटिबाह्य-प्रमाणाभास १२८. 1 अभयदेवसम्मनप्रामाण्य १२६. ९ यशोविजय १२६. १४ हेमचन्द्र १२६. २५

द्वण ११४. २०

द्वण-दृषणाभास निरूपण, सर्वेप्रथम ब्राह्मण परंपरा में फिर क्रमशः बौद्ध-जन में १०६. ८ ब्राह्मण, बौद्ध, जैनशास्त्री में प्रयुक्त रामानार्थक शब्द १०६. २२ निरूपण का प्रयोजन १९०. १ ब्राह्मग-परम्परा में छठ, जाति के प्रयोग का समर्थन ११०. १० छलादि प्रयोग के बारे में वौद्धों में ऐकमत्य नहीं ११०. १२ जैन-परम्परा में छलादि प्रयोग का निषेध ₹**१**0. 94 छलादि प्रयोग के समर्थन और निषेध के पीछे क्या रहस्य है ? ११०. २५ छलादि प्रयोग के बारे में बौद्धों के हारा ब्राह्मणों का अनुसरण १११. ३० आगे चलकर बौद्धों के द्वारा छलादि का निषेध ११२. १ जैन-परम्परा में प्रथम से ही निषेध ११२. ४ श्वेताम्बर-जैन परम्परा में आगे चलकर समर्थन 222. 11

ब्राह्मण-परम्परा के प्राचीन यन्थों में सिर्फ

हेतुदोष का निरूपण ११२. २७

दिस्नाग से वृषणों का विकसित वर्णन ११२. २४ व्यापास का विस्तृत वर्णन प्राचीन व

दूषणामास का विस्तृत वर्णन प्राचीन ब्राह्मण प्रन्थों में ११२. २९ बौद्ध प्रन्थों में अल्प-मात्र ११३. १ वर्णन में जैनों द्वारा बौद्ध-ब्राह्मण का अनुसरण ११३. २ हेमचन्द्र ११३. ७

जातिविषयक परम्पराओं का कोष्टक **११३. १७** दुषणाभास **१०६**. २८ देखो दुषण-दृषणाभास

**र**ष्ट(न्त

अनुमानाङ्गत्व के विषय में धर्मभीर्ति का मन्तन्य &o. १७ जैनाचार्यों का मन्तन्य &o. २१ छक्षण और प्रकार &१. ५ जैनाचार्यों की दृष्टि से उपयोग &१. १३

इष्टान्त ६६. ७

**र**ष्टान्ताभास

न्याय-वैशेषिक सूत्र में निरूपण नहीं १०३. २६ न्यायप्रवेश, प्रशस्त और माटर के मेदों की तुलना १०४. ७ जयन्त का निरूपण, बौद्ध-वैशेषिक के आधार पर १०४. २१ न्यायसारगत संदिग्धउदाहरणाभास १०५. १ धर्म शीर्ते १०५ ४ धर्म शीर्ते और सिद्धसेनादि जैनाचार्य १०५. ११ हेमचन्द्र की विशेषता १०६. १

देवसर्वज्ञवाद २६. २६ दोपाभास **११०**. १

हुस्य

वैयाकरणों भी ज्युत्पत्ति ५४. १७
जैनों के द्वारा द्रव्यशब्द का प्रयोग किस-किस अर्थ में १ ५५. १
न्याय-वैशेषिककृत व्याद्या ५५. १०
व्याद्या में महाभाष्य, योगभाष्य, कुमारिल और जनाचार्यों भी एकवाक्यता ५५. १३
पुण और पर्याय के मेदामेद के बारे में जैनाचार्यों का मतमेद ५६. ९
द्रब्य और गुण के मेदामेद के बारे में दार्शनिकों का मतमेद ५६. ६।

द्रव्याधिक ५६. १८ द्रव्यास्तिक ६१. २४ द्रव्येन्द्रिय ४०. १९

[ਬ]

धर्मकीति १. १४ धर्मक् २०. १ धर्मक्वाद २८. ८ देलो सर्वज्ञवाद धर्मदेशक २०. १० धर्मविशेषविरुद्ध ८५. २६ धर्मशास्ता २०. १० धर्मिविशेषविरुद्ध १००. २ धातु १३६. ३ धारणा

> आगम-नियुक्तिकालीन ४७. ५ पूज्यपाद ४७. ८ जिनभद्रकृत तीन भेद ४७. १० अकलङ्कादि दिगम्बराचार्यों का मतभेद ४७. १३ हेमचन्द्रका समन्वय ४८. ५

धारणा ६६. २० धारावाहिकज्ञान

प्रामाण्य-अप्रामाण्य की चर्चा का धर्मकीर्ति के द्वारा प्रमाणशास्त्र में प्रवेश ११. १७ न्याय-वैशेषिकसम्मत प्रामाण्य ११. २३ मीमांसक के द्वारा प्रामाण्य समर्थन १२. १ बौद्ध धर्मोत्तर सम्मत अप्रामाण्य १२. ९ अचेटसम्मत प्रामाण्य-अप्रामाण्य १२. ११ जेनाचार्यों का मन्तव्य १३. १ हेमचन्द्र की विशेषता १४. १

[न]

नय ६२: १ नयवाद ६२: ३; ६४: २७ ऐको अनेकान्तवाद निक्षेप ६२: १ निक्षेपपद्धति ६५: ५ देखो अनेकान्तवाद निग्रहस्थान

न्यायदर्शन, त्रस्क और प्राचीन थीड का ऐकमस्य ११६. २९ धर्मकीर्ति के वादन्याय में स्वतन्त्रनिरूपण १२०. ६ जैनाचार्य पात्रस्वामी और अकलङ्क १२०. १० धर्मकीर्तिकृत ब्राह्मण-परम्परा का खण्डन और नई परम्पराका स्थापन १२०. १६ जैनाचार्य अकलङ्कलत ब्राह्मण-चौद्ध परम्परा का खण्डन १२०. २६ हेमचन्द्र १२१. १५

देखो जयपराजयब्यवस्था नित्यज्ञान १३२. २५ निस्वप्रत्यक्ष १३२. १५ नित्यवाद ५३. ८ निस्यानिस्यउभयवाद ५३. ९ निरवानिस्यात्मकवाद ५३. ९ नित्यसम (जाति ) ११४. १० निदर्शनामास १०४. १४ देखी द्रष्टान्सामास नियतसाहचर्य ७६. २५ देखी व्याष्ठि निर्णय & ३: १२६. ३० निर्विकस्प १३१. २३ निर्धिकरूपक १२५. १५: देखो दर्शन निर्विक्रहपकप्रत्यक्ष ७४. २४ नैरात्म्यदर्शन ३२. १५ मैक्षविकअवप्रह १२८. १५ **झ्यायवाक्य** 

सांख्यसम्मत तीन अवयव ६४. १९
मीमांसकसम्मत तीन और चार अवयव ६४. १६
नैयायिकसम्मत पश्चावयव ६४ २९
बौद्धसम्मत एक और दो अवयव ६४. ६०
जैनों का अनेकान्तवाद ६४. ६२
महबाहु और वास्सायन के दशावयव ६५. ६५

[ 7 ]

**QS** 

प्रशस्तपादके द्वारा स्वरूपनिर्णय ==. १ जैनाचार्यों के द्वारा बौद्धों का अनुकरण ==. १ लक्षणान्तर्गतविशेषणों की व्यावृत्ति ==. ७ बाधितपक्ष के विषय में प्रशस्त, न्यायप्रवेश, न्यायिन-दु, माठर और जैनाचार्यों के मन्तव्य की तुलना ==. 1१ आकार के विषय में वात्स्यायन बौद्ध, और जैनाचार्यों के मन्तव्य की तुलना <&. 1३ विकल्पसिद्ध और प्रमाणिकल्पसिद्ध के विषय में जैन और धर्मकीर्ति का विवाद <&.२६ गक्केश &o. १ देखो पक्षप्रयोग

पक्षप्रयोग ६३ १७.

वैदिकदर्शनों के मतानुसार आवश्यक ६३. १८ धर्मकीर्ति का निषेध ६३. १०

जैनाचार्यों का समर्थन & है. २१ हेमचन्द्र और वाचस्पति & है. २५ देखों पक्ष

पश्चसस्य दर्. १ पक्षसिद्धि १२१. ३० पत्रपरीक्षा १२४. ३० पत्रवाक्य ११६. १७ परचित्रज्ञान ३८. ७ परप्रकाश १३०. ७ देखी स्वप्रकाश परप्रकाशकत्व १०. २६ परप्रकाशवादी १३१. १९ परप्रत्यक्ष १३०. २३ परप्रत्यक्षवादी १३७ १२ परमेश्री ( जनसम्मत ) इ. ६ परस्पराश्रय ६६. २ पराजय १२१. १६ देखो जयपराजयब्यवस्था परानुमेय १३१. १९ पराभासी १३६. १७ परार्थानुमान

> प्रशस्त और न्यायप्रवेश में प्राचीनलक्षण ६२. १ धर्मकीर्ति, शान्तरक्षित और सिढसेन ६२. ७ हेमचन्द्र ६२. १२ सर्वसम्मत प्रयोगद्वंविध्य ६२. २० जैनदर्शन की विशेषता ६३. ३ हेमचन्द्र ६३ ८ देखो पक्षप्रयोग, न्यायवाक्य

परिणामिनित्यस्ववादी १२६. २६ परिणामिनिस्यवाद ५३. ९ परोक्ष २४. ३; १२७. 1; १३७. ८ पर्याय ५६. ९ देखी द्रव्य पर्यायार्थिक ५६. १८ पर्यायास्तिक ६१. २४ पाणिनि १. ६ पारमार्थिक २२. ४; १२७ ४ पारमार्थिकप्रत्यक्ष १३३. १० विक्रल १. ७ पुरुषस्य ३७. १ पूर्वेदत् ( छल ) ११५. १८ पौरुषेयत्व १३२. १९ प्रकरणसम (जाति ) ११४. ३ प्रजातिशय ३५. २३ प्रतिज्ञा ६३. २० देखो पक्षप्रयोग प्रतिदृष्टान्तसम (जाति ) ११३. २९ प्रतिवादी ११८. १७ प्रतिषेष १०६. २२ प्रतिसंख्यान ४६. ६; १३५. ३० प्रत्यक्ष २३. २४; १३८. ७; १३७. १५ प्रत्यक्ष

> सिद्धसेनोपज्ञ स्वार्थ-परार्थहरप द्वैविष्य 🗷०. १८ प्राचीनदार्शनिक साहित्य में सिर्फ जन्यप्रत्यक्ष का लक्षण १३२. ७ प्राचीन साहित्य में ईश्वर और उनके नित्य ज्ञान की चर्चा नहीं १३२. १५ लोकिक और अलौकिक १३३. १ बौद्ध और शाङ्कर वेदान्तसम्मत अलौकिक की निर्विकल्पकता १३३. २२ रामानुजसम्मत अलौकिक की संविकस्पकता **१३३**. २३ न्यायवैशेषिकजेनसम्मत अलौकिक की उभयरुपता १३३, २५ प्रत्यक्षत्वका नियामकतत्त्व १३४. ८ बौद्धमंमत निर्विकत्यक की ही प्रत्यक्षता **१३४.** १९ जन्यनित्यसाधारण लक्ष्ण-भासवैज्ञ २४. २३ शालिकनाथ १३४ २९ सिद्धसेन का एक्षण १३५. २ अकल्ङ्ककृत संशोधन १३५. १० हेमचन्द्र १३५. २५

#### प्रस्यक्षप्रमाण

जैमिनीयप्रत्यक्षसूत्र की व्याख्या में टीकाकारों का मतभेद ५१. २० जैमिनीय प्रत्यक्षके खण्डनकार ५२. १ सांख्य की तीन परम्पराएँ ५२ १९ सांख्यलक्षणों के खण्डनकार ५२. २३

#### **मस्यक्ष** छक्षण

दिख्नाग और धर्मकीर्ति का मतमेद ५०. १० शान्तरिस्त का समन्वय ५०. १० बौद्धलक्षणों का खण्डन ५०. २५ सिद्धसेन के लक्षण की तुलना ५०. ३२

## प्रश्वक्षस्वरूप

बौद्धसम्मत निर्धिकल्पकमात्र २६. १२ म्यायवैशेषिकसम्मत निर्धिकल्पक-सविकल्पक २६. १२ सांख्य-योग-जैनसम्मत प्रमाणह्य से सविकल्पक ६६ १४

## प्रस्यभिज्ञान

प्रामाण्य के विषय में बौद्ध बौद्धेतरों के मतमेद का रहस्य ७५ ३ स्वरूप के विषय में बौद्धों का मन्तव्य ७५. १४ वाचस्पति और जयन्त ७५. २२ जैनाचार्य अकट्य का मत ७६ १ जैनों के द्वारा उपमानका समावेश ७६. ९

प्रस्वय ( चत्वारः ) ४४, २ प्रमा १२७, २६ प्रमाण ५३, ४; १३६, ८ प्रमाणचैतस्य १३४, १०

#### प्रमाणअ्येष्टा अ्येष्टः व

न्याय-सांख्यसम्मत प्रत्यक्ष का ज्येष्ठत्व २४. १ श् पूर्वोत्तरमीमांसासम्मत आगग का ज्येष्ठत्व २४. १५ बौद्धसम्मत प्रत्यक्षानुमान का समबलत्व २४. १ श् अकल्क-विद्यानन्दसम्मत प्रत्यक्ष का ज्येष्ठत्व २४. १८ वितांबराचार्यसम्मत प्रत्यक्ष-परोक्षका समबलत्व २५. १

## प्रमाणन्नित्व

हेमचन्द्रवादिदेव ओर सिद्धिर्ध के अनुसार वैशे-षिकसम्मत २३.१३

# प्रमाणद्विस्व

प्रशस्तपादसम्मत २३. ८

# प्रमाण/नरुक्ति

वास्त्यायन, वाचरपति, हेमचन्द्र तथा प्रमेयरत्न-माला ३.११

#### प्रमाणमीमांसा 🕏 २५

#### प्रमाणकल

आध्यातिक दृष्टिसे प्राचीन चर्चा ६६. ७ तर्कयुगीन व्यावहारिक दृष्टिसे चर्चा ६६. १४ मेदामेदके बारे में वैदिक, बौद्ध और जैन ६६ २१ फल के स्वरूप के विषय में नेयायिक देशे विक, मामासक और सांख्य का ऐकमत्य ६७ ३ फल के स्वरूप के विषय में दो बीद्ध परम्पराएँ ६७. १३ सिद्धसेन और समम्तभद्र ६६. ७ अकलक और बाद के जैनाचार्यों के द्वारा विकास ६८. १३ हेमचन्द्र की विशेषता ६८. ३०

#### प्रमाणस्थ्रण

कणदक्त कारणशुद्धिमूलक सर्वप्रथम लक्षण थ. १ नेयायिकों का विकास थ. ३ कुमारिल और प्रभाकर के लक्षणों की परस्पर और दर्शनान्तर के साथ तुलना थ. १८ दिस्नाग, धर्मकीर्ति, शान्तरक्षित ६. ६ विज्ञानवाद ६. १७ जनावार्यों के लक्षणों की शब्दरचना के आधार का ऐतिहासिक अवलोकन ६. २२ हेमचन्द्र का संशोधन ७. ११

#### प्रमाणान्तरसिद्धि

धर्मकीतिं २५. ३

हेमचन्द्र, सिद्धिषं और वायस्पति की युक्तिओं की तुलना २५. ७

## प्रमाणाभास १२६. ८

#### त्रमाता

औपनिषद, सांख्य, वौद्ध, जैन, मीमांसक के मतानुसार आत्मिनित्यानित्यता का विचार ७०. ८
स्वावभासित्व-परावभागित्व के विषय में मीमांसक, जैन और योगाचार का मन्तव्य ७०. २३
जैनाभिमतदेहव्याणित्व ७१. ३
आत्मा और ज्ञानका अभेद माननेवालोंक मतमें
आत्मा, स्वप्रत्यक्ष १३७. २
कुमारिल १३७. ७
परप्रत्यक्षवादी प्रभाकर १३७. १५
आत्मप्रत्यक्ष के विषय में नैयायिक वशेषिकों का
मतभेद १३७ १७.

प्रमाता ५३. ४ प्रमिति ५३. ५ प्रमेय ६. ५; ५३. ४ प्रमेयसिद्धि ६५. २१

प्रमेयस्वरूप

का चिन्तन तर्कयुग से पहिले का **५३.६** तर्कयुग **५३. १९** हेमचन्द्र **५३. २७** देखी द्रस्य

## प्रमेषस् ३ रू रच्यवस्था

दार्शनिक क्षेत्र में बुद्धप्रतिपादित अनित्यता का परिणाम प्रदः. १

प्राचीन समय में बन्धमोक्षन्यवस्था, कर्मफल-सम्बन्ध आदि कसौटियों से वस्तुन्यवस्था ५६. १० बौद्धोद्धावित तर्कयुगीन अर्थक्रियाकारित्व की कसौटी ५६. १ जयन्त, वाचस्पति और योगसन के द्वारा उक्त कसौटी का आध्रय लेकर बौद्धों के एकान्त अनित्यत्ववाद का खण्डन ५६ १५ उसी कसौटी से जैनाचार्य अकलक्क के द्वारा बौद्धों का खण्डन और स्वपक्षसमर्थन ५६. ६२

प्रवनबाहुल्योत्तराल्पता (जाति ) ११४. १५ प्रवनाल्पतोत्तरबाहुल्य (जाति ) ११४. १५ प्रसंख्यान १३५. ३१ प्रसङ्गसम (जाति ) ११३. २८ प्राकट्य १३१. २४ प्रातिसम (जाति ) ११३. २६ प्रामाण्य १६. ९

# प्रामाण्य**अप्रामा**ण्य

फल १३६. ८

स्वतः परतः की चर्नाका मृत्र वंद्रश्रामाण्य-समर्थन में १६. १८ वंदके प्रामाण्य और अप्रामाण्यवादी १६. २६ मीमांसक १७. ४ सांख्य १७. ७ सर्वद्शनसंप्रह के अनुसार बौद्धमत १७. १२ शान्तरक्षित १७. १६ जैनपरम्परा १८. १ डल्पत्ति, इति, प्रवृत्ति १६. ८

( 42 )

फलसंवित्ति १३१. २२ ( व ) बाह्यार्थवाद ६७. १८ बुद्धिवृत्ति १३१. १८ बुद्धीन्द्रिय ४०. २३ बौद्धिकसर्वज्ञस्य २६. ७

(भ)

भावेन्द्रिय ४०. २२ भृत = ४. ७ भेदाभेद (जाति) ११४. १५ (म)

मति १२=. १९ मध्यमप्रतिपदा ६२. ८

मन ४०, २२; ४३. २४; सन स्वरूप और कारण धरे. १४ कार्य और धर्म धरे. र स्थान ४३. १४ मनःपर्यायज्ञान ३७. ७ आवश्यकनिर्युक्ति तथा तत्त्वार्थभाष्यका मन्तव्य 30. 19 विशेषावस्यक्रभाष्य ३७. १८ दिगम्बरपरम्परा ३७. २३ हेमचन्द्र ३७. २९ मनस्कार ४३. २८ मनुष्यसर्वज्ञत्ववादी २६. २४ मनुष्यसर्वज्ञवाद २६. २६ मानसप्रत्यक्ष रै३७. २१ मार्गज्ञ ३०. १० मिथ्यादर्शन १२८. ९ मिध्योत्तर १०६ ३२ मीमांसा वाचस्पतिकृत व्याख्या ४. २१ हेमचन्द्र 🞖 २४ मोक्ष २ . २० (4) यज्ञट ३२. १ योगिगतधारावाहिज्ञान २२. १२ योगिप्रस्यक्ष १३३. ५ योगिज्ञान १३३. ६ योगिसंवेदन १२६. ११ योग्यता ( ज्ञानगत ) ६७. २१ ( छ ) स्क्षण ८. १७ **लक्षणप्रयोजन** न्यायवैशेषिक और बोद्धजैन 🕳. ६ **स्भागस्था** ज हेमचन्द्र 😮 १५ स्भूणा ६२. १५ कक्षणार्थ 🖛 १४ लक्ष्य द्य. १६ किङ्ग ८०. २६ ८३, २९ लिङ्ग ( ज्ञायमान ) ८२. २ देखो हेत

लिङ्गपरामर्श १३८. ७

कौकिकनिर्विकल्प १२६, ८ लौकिकप्रत्यक्ष १३३. ४ ( a ) वक्तृत्व ३७. १ वर्ण्यसम (जाति ) ११३ २२ वाक्छल ११४. ३० वाद ११५. २९ देखी बादकथा वादकथा न्यायदर्शन और चरक की नुलना ११५. ३० बौद्ध-जैन ११६. १७ न्याय और चरकका तत्त्वबुभुत्सु ११६. २६ चरक और सिद्धसेनवर्णित विजिगीषु ११७ ६ बौद्धसंमत अधिकारी ११७. 1३ जैन और नैयायिकके विजिगीषु की तुलना ११७. २० जेनाचार्यसंमत वीतरागकथा ११७. ३० वादिदेवका संशोधन ११८. ८ प्रयोजन ११=. १२ चतुरक्र ११=. १७ जल्प-वितण्डाके कथान्तरत्वका निषेध ११८. २० वादी ११६. १७ वासना ४७. १२ विकल्प १३. १५; ७८. १० विकल्पसम ( जाति ) ११३. २४ विकल्पसिद्ध ८६, २४ देखो पक्ष विगृह्यकथन ११६. १४ विगृह्यसंभाषा ११६. १ विजिगीपु ११७. ६ विजिगीपुरुषा ११६. १०; ११७. ३ विज्ञानवाद ६७. २० वितण्डा ११६. २ विपक्ष १४२. २४ विपक्षस्याबुत्तत्व ८१. १ विपर्यथ हेमचन्द्रकृत लक्षण की कणाद, योगस्त्रादि क साथ तुलना १५. २३

विप्रतिपत्ति ११६ ३१

विभज्यवादी ६१. १४ विरुद्ध ( जाति ) ११४. १७

विभाज्यबाद ६१. ७ देखो अनेकान्तवाद

# विरुद्ध (हेन्वाभास)

न्यायप्रवेश और वैशेषिक का मतभेद &&. १५ न्यायप्रवेश और माठरसंमत चार भेद &&. १० न्यायबिन्दु में दो भेद & . २१ इप्टविद्यातकृत् और धर्मविशेषविरुद्ध का ऐक्य 88. 33 न्यायसार और जैनाचार्य १००. ३

विरुद्ध १४२, २९ विस्दाध्यभिचारी १०१. ७ विरुद्धोपलव्धि के उदाहरण ८७. १२ विरोध ( दोष ) ६४. १७; ६५. १०

> अनेकान्तवाद पर दिये गए दोषों की संख्या विषयक भिन्न २ धताम्बरीय दिगम्बरीय आचार्यों की परंपरा का अवलोकन ६५. ८

देखो अनेकान्तवाद विरोधी ( लिक्का) = ३. २९ विवाद ११६. १८

विशव २६. १७; १३२. ७ देखो प्रत्यक्ष

विशेष &. १

विषयचैतन्य १३४. ११

विषयता ७४. २५

विरोधसं शयादिदीष

विषयसारूप्य ६७. १९

विषयाधिगति ६७. १९

विषयाधिगम ६७. १३

बेद-अप्रामाण्यवादी १६ २६

वेदप्रामाण्यवादी १६ २७

वैधम्यं ( दृष्टान्ताभास ) १०४. ७

वैधर्म्यसम ( जाति ) ११३. १९

वैयधिकरण्य ६५. ११

वैषाकरणस्व

आवार्य हेमचन्द्र का ६६. ४; १३६. १

वे शद्य

का मूल धर्मकार्ति के प्रन्थों में २६. १७ तीन प्रकार का निवेचन २७, ३

वैशय १३५. १९

व्यक्तनावमह १२६. १५

व्यतिकर ६५. १५

ध्यतिरेक मध्. ९

व्यतिरेकी (हेतु) इ. ९

म्मभिचार १०. २०; १०२. १४

व्यभिवारशङ्का ७७. ९

व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभाव ६६, २६

ब्यासि (जाति ) ११४, १६ ब्याप्ति ७६. ११; ८०. १

**ब्या**सि

अर्चटोक्त द्विविध व्याप्तिका स्पष्टीकरण ७६, २५ गङ्गेश और अर्चट ७६. १६

च्यासिम्रह ७८. ३ १३⊏. ७ व्याप्तिज्ञान ७७ २४ व्यामोह ६०. २५

(श)

## शास्त्रप्रवृत्ति

वात्स्यायन का त्रेविध्य ३. १७ श्रीधर का उद्देश लक्षणरूप द्वैतिध्य 🧸. १८ हेमचन्द्र ४. ९ विभाग का उद्योतकर और जयन्त के द्वारा उद्देश में समावेश ४. ११

शास्त्रत-अशास्त्रत ६१. २५ श्रत १२६. १९ श्रतिभिन्न (जाति ) ११४. १७ श्रतिसम (जाति ) ११४. १७

(स)

संकर ६४. १९: ६५. ११ संभव १०. २० संबोगी ( लिइ ) ⊏३. २९ संवित् १३७, १५ संशय

> कणाद, अक्षपाद, बौद्ध और जैनों के लक्षणों की तुलना १४. २२; १५. ३

संबय ६४. १७; ६५. १० संशयसम (जाति) ११४ २ संस्कार ४७. १५ देखी धारणा संस्कारीद्वीधकनिमित्त ७२. १९ सम्जा २३. ४

सत्ता

विविधकल्पनाएँ १२६. १९ सद्धर्मवाद ११६. १८ सन्तान ६०. २०

स्वरूप ६०. २० खण्डनकर्ता जैन और वैदिकदर्शन ६०. २८

सन्दिग्ध १००, १७ सन्दिग्धोदाहरणामास १०५. ३ सम्धायसंभाषा ११५. ३१ सक्षिक्षे जन्यस्य १३४. १३ सपक्ष १४२. २४ सपक्षसस्य दरे. १ सप्तभङ्गी ६४. २६ देखी अनेकान्तवाद समापति ११८. १७ सम्प "११८. १७ समवायो (लिक्न ) = ३. २९ सम्भाषा ११५. २९ देखो वादकथा सम्यग १०. १७ सम्यग्दर्शन १२८. ८

# सर्वज्ञवाद

की प्राचीनता का निर्देश २७. १२ के विरोधी-चार्वाक, अज्ञानवादी और मीमांसक २७ २२ के समर्थक-न्याय वैशेषिक, सांख्ययोग, वेदान्त, बोद्ध और जैन २७, २३ विशोधियों का मन्तव्य २.७. २५ बौद्ध-जैनों का दृष्टिविन्दु २८. ८ न्यायवंशीषकआदि वैदिकदर्शनों का दृष्टिबिन्द ₹=. 59 सांख्य-योग-वेदान्त का दृष्टिबन्दु २६. ३ असर्वज्ञवाद, देवसर्वज्ञवाद, और मनुष्यसर्वज्ञवाद का वेद के प्रामाण्य-अप्रामाण्यवाद से संबंध २६. १० धर्मज्ञवाद का मूल वौद्ध परंपरा में ३०. ७ सर्वज्ञवादका मूल जन-परंपरा में ३०. १४ कुमारिलकृत सर्वेजवाद और धर्मज्ञवाद शान्तरक्षितकृत धर्मज्ञवाद और सर्वज्ञवाद का समर्थन और बुद्ध ही में धर्मझत्व और सर्वज्ञत्व की सिद्धि ३२ १ सांख्य, जैन आदि का भी अपने ही आप्त में

सर्वेपार्षेद १०८. ३ सविकरूपक २६. १३; १२६; ३. १३३. २५ स्दर्गभचार १००, १६ सांप्रदायिकरोष ३६, १७ सांव्यवहारिक १६. १६; ६२. ४; ६८. १६; १६७. ३ सांध्यवहारि≢प्रस्यक्ष १३३. १६ साध्रम्बंद्रष्टान्ताभास १०४. ७

सर्वज्ञत्वसिद्धि का प्रयक्त ३३. ६

साधम्यंसम ( जाति ) ११३. १८ साधारण १४३, २ साध्यसम ( जाति ) ११३. २५ साध्यसम (हेरजाभास ) ९८ २० साध्याविनाभावी ६२. १० सामग्री १६. १० सामान्य है. १ सामट ३२, १ सामान्यच्छक ११५. ३ स्हमकालकला ११. २४ स्पष्ट १३५. २४ स्कट २६, १७; १३५, १५ स्मरण ७२. २ देखो स्मृति स्मृति ११. १७; २३. ४ स्मृति

लक्षणों की तुलना ७२. र न्यायसूत्रगत संस्कारोद्वोधकनिमित्त ७२. १६ प्रामाण्य के विषय में जैन-जैनेतरों का मतमेट 92. 21 स्मृतिशास्त्रका प्रामाण्य और अप्रामाण्य भ्रत्यधीन ऐसी मीमांसकों की व्यवस्था ७३. १ स्मृतिरूप ज्ञान में भी वही व्यवस्था ७३. ७ मीमांसकों का वैदिक दर्शनों पर असर ७३. ११ अत्रामाण्यमें दार्शनिकों की युक्तियों ७३. १६ बौद्ध क्यों अप्रमाण मानता है ? ७४. ७ जैनों का जवाब ७४. १३ अविसंवादित्व सर्वसम्मत ७४. १८ स्मृति (धारणा ) ४७. १२

कणाद, पतजलि, प्रशस्तपाद और जैनाचार्यों के

स्याद्वाद ६१. ७ ६४, २६ देखो अनेकान्तवाद स्वतःपरतः ( प्रामाण्य ) १६. १८ देखो प्रामाण्य- अप्रामाण्य स्वनिर्णय ११. ८: १३०, ७ देखो स्वप्रकाश स्वपरमकाश १३०. ८ देखी स्वप्रकाश स्वपर्व्यवसिति ६८. २९

#### स्वप्रकाश

ज्ञानकी प्रत्यक्षता-परोक्षता १३०.११ स्वप्रकाश और परप्रकाशका अर्थ १३०, १५ स्वप्रत्यक्ष का अर्थ १३०, १९ विज्ञानवादी बौद्ध, प्रभाकर, वेदान्त और जैनों का स्वप्रकाशवाद १३०. २५

सांख्ययोग, न्याय वैशेषिक का परप्रत्यक्षवाद १६१. १० कुमारिलका परानुमेयवाद १३१. १९ हेमचन्द्र १३२. १

स्वप्रकास १३६. १७ स्वप्रकाशस्य १० २५ स्वप्रकाशवादी १०. २६; १३०. २६ स्वप्रस्थक्ष १३०. १५; १३६. १७ स्वप्रस्थक्षवादी १३७. १ स्वसाव ८३. ३० स्वसंवित्ति ६७. १४ स्वसंविद्तास्य ६. १८ स्वसंवेदन ६७. २२ स्वाधिवरुद्ध (जाति ) ११४. १४

[ ]

हानोपादानोपेक्षाबुद्धि ६७. ४; ६=, ८ हेतु

> अकलङ्क मणिक्यनन्दी-विद्यानन्द का वर्गीकरण बौद्ध-वैशेषिक के आधार पर ८३. २३ देवसूरि का वर्गीकरण ८४. १५ हेमचन्द्रकृत हेतु के प्रकार ८५ ४ वाचस्पतिके द्वारा वौद्ध-वैशेषिककृत वर्गीकरण का खण्डन ८५. ८

हेतु ६६ ८ हेतुचक १४२. १५;१४४. हेतुच्वप्रयोजक

> नैयायिकादि के मतानुसार यथानंभव अन्वय और व्यतिरेक दोनों **४६. ६**

धर्मकीर्ति को क्या अभिमत है ? ८६. १२ बौद्धों के मतानुसार दोनों आवस्यक ८६, २७ जनाभिमत केवल्रस्यतिरेक =७. ४

हेतुसम (जाति) ११४ १६

हेतुस्वरूप

वैशेषिक, सांख्य और बौद्धसमत त्रेक्प्य दरे. १ नेयायिकसम्मत पाश्चरूप्यं ८१. १४ अर्थट और श्रीधरकृत त्रैक्प्य में पाश्चरूप्य का समावेश दरे. १७ गदाधर सम्मत त्रेक्प्य दरे. १२ अज्ञातत्वरूप हेतु का छठ्यां रूप दरे. २४ जैतसम्मत अविनाभावित्यमरूप हेतु ८२. ४ एकरूप के प्रथम समर्थक पात्र स्वामी दरे ९ त्रेक्ष्प्य और पाश्चरूप्य का जैनाचार्यकृत खण्डन ८२. १५ हेमचन्द्र की विशेषता ८२. २६ 'अन्यशानुषपन्नत्वं' कारिका का मनोरजक इतिहास

हेखाभास ११५. १४; **१४**२ १४ हेखाभास

**≡**₹. €

अक्षवाद कथित पांच &६. १५
वैशेषिक संमत तीन-चार &६. १५
भासर्वेश्वकथित छः &६. २०
बौद्धसांख्य संमत तीन &६ २२
श्वेतांबर संमत तीन &७. ३
अकलंकादि दिगंबर सम्मत चार &७. ८
अकिश्वित्कर और अप्रयोजक &७. १०
हेमचन्ड और माणिक्यनन्दीकृत विवेक &६. ५



# ७. भाषाटिप्पणगत विशेष नामों की सूर्ची।

अ अक्छक्क १, २, ६-८, १३, १४, २१-२४, २६, २७, ६६, ३७, ६८, ४४, ४६-४८, ५२, ५५, ५६, ६०, ६४, ६५, ६८, ६९, ७६, ७७, ८२-८४, ९७, ९८, १०३, ११८, १२०-१२३, १३५, १४०–१४२ । अक्षपाद १, ५, ७, १४, १८, ५१, ७३, ९६, १०८, 111, 112, 114, 119, 120 | अच्युत ६२। अज्ञातनामक ? ८०। अनन्तवीर्यं, ४७, ४८, ८२, ९४। अनुयोगद्वार २०, २३, १३९, १४२। अनेकान्तजयपताका ४३, ६४। भनेकान्तजयपताकाटीका ६४। अनेकान्तप्रवेश ६४। अनेकाम्तब्यवस्था ६४। अन्ययोगध्यवच्छेदिका ६१, ६४। अभयचन्द् ११५। भमयदेव ७-९, ६५, १२८-१३०, १४१, १४२। अभिधम्मत्थसंगहो ४५, ४६। अभिधर्मकोष ४१, ४२, ४४, ४६, ५०, ८१। अमृतचन्द्र ५६। अयोगन्यवच्छेदद्वाम्निशिका ३३। अर्चेट १२, ६३, ७८, ७९, ८**१** । अष्टराती (अष्टसहस्त्री) ६, १५, २४, ३७, ६७, ६८, ११२। अष्टसहस्री, २५, ३६, ६५, ७**४**, ७८, १२०, 188, 1881 अष्टाच्यायी (पाणिनीय ) ५४। असङ्ग ६। आचारींग ३०, ७६। आपस्तम्बधीतसूत्र २ । आसपरीक्षा ३६। भासमीमांसा, ६, ६०, ६६, ६५, ६६, ६२, ६४, आवदयकनिर्युक्ति २०,३०, ३७, ४७, ५०, ६२। भावदयकनियुक्तिटीका (हारिभद्गीय) ४८। भार्यरक्षित, २०-२२, १४१, १४२। आक्रोक १४१ । र्ड्**यरक्ट**ण ५२, ५३ । उत्तराध्ययन, ५५, ५६, ६६ । उद्यनाचार्ये ५, ११, ७४। उद्योतकर ४, ४८-५०, ५२, ८१, १२०, १४० । डपस्कार, ८ । डपायहृद्य १०८, १११, ११६-११४, ११५, १२०, १३९ । डमास्वाति १, ७, २०, २१, १३, ४१, ४८, ५५, ५६, ७७, १२८। ऋग्वेद ५३, ६१, ७६। ऋषम ६२, ६६, १०८। कठोपनिषद् ७०, ७६ । कवाद १, ५, १४, १५, १३, ७२, ८१, ९२, ९६, 99, 1001 कणादस्त्र ४, २६, १००, १०२, १०३, १३४ । कम्दकी ८, ९, ११, १५, १७, २५, २८, ४८-५१, ६७, ७३, ८१, ८६। कपिक ६१, ६२, १०८। कमकशील, ५०, ५९, ६७। कारिकावस्री १२७, १३१, १३७। काष्यप्रकाश ५२ । काष्यानुशासन २, ९२ । कारपास्क्रार ५०। कुन्दकुन्द ५६। कुमारनन्दी १२१। कुमारिक ५, ६, १७, २६, १०-१२, १६, ४८, प्र, प्र, प्प, प्र, ६३, ६७, ६९-७१, ७३, 121, 1201 कुसुसाञ्चित ५, ९, ११, १५, १७, ७४।

€6, 906 I

सण्डनसण्डसाच ३४।

ग

ख

गणधर २०। गदाघर ८१। गादाघरप्रामाण्यवाद १८। गोस्मटसार ६७। गौतम १००। गौतमदर्शन २०। गंगा ८। गंगा ८।

च

चरक ११६, ११७, १२०, १३९। चरकसंहिता १९, १०८, ११०, ११५-११८, १६२। चारबिट्स्की ८१। चार्वाक २५, १७, १६६। चित्सुसी ३४, १३०।

छ

छन्द्रशास्त्र १ । छन्दोनुशासन २ ।

ज

जयन्त ४, ११, ४०, ४१, ५०, ५२, ५२, ६०, ६३, ६०४, ७५-७७, ८१, ९७, १००, १०३, १०४, ११३, १२३।
जिनसङ्ख्यासम्बद्धाः २२, ६८, ४७, ४८, ५५, ७२।
जैतिनीयन्यायमाला ७७।
जैतिनीयस्त्र १६, ६५, ५१, ५२, ७७, १६२।
ज्ञानविन्दु १२८, १२९।

¢

क्युची (प्रो॰) १०९।

तस्विक्तामणि १७, १८, ४४, ७७, १४१।
तस्विक्तामणि ( गादा० ) ७९, ९०।
तस्ववैद्यारदी २, ६५, ७६।
तस्वसंग्रह १९, १७, २४, २८, ६०-६४, ६६, ३७,
४२, ५०, ५१, ५४, ५९, ६०, ६२, ६४, ६७-७०,
७५, ७६,८१, ८२, १४०।
तस्वसंग्रहपश्चिका १६, १७, १९, ३५, ४५, ४६,

तरवार्यमाध्य १०, २०-२२, ३७, ३९-४२, ४७, 44, 48, 001 तस्वार्थभाष्यदीका १२५, १२८। तस्वार्थराजवार्तिक ४, ४२, ४६, ४७, ६४। तस्वार्थविवेचन (गुजराती) १। तत्त्वार्थक्षोकवार्तिक ७, १३, ४२, ४५, ४७, ५१, ५२, 46, 46, 109, 110, 110-119, 171-१२३, १४०। तस्वार्थस्य १, ४, ७, २०, ६६, ३८,४१,५०, ५५, ५६, ६१, १२५, १२७, १३३ । तस्वोपच्छव १४, ५१ । तम्त्रवार्तिक १०, ३१, ३६, ७३, १३३। तर्कमाषा (यशोविजय) १२९, १३५, १४१, १४१। तर्कभाषा (केशविमक्ष ) ११६। तर्कभाषा ( मोझाक्रीय ) ८७। तर्कशास्त्र १०८, १०९, ११३, ११४, १२०। तकेंसंग्रह ४। तात्पर्यंटीका ७, ८, ९, ११, १५-१७, २५, २६, ४०, ४९-५२, ५९, ७४-७७, ८१, ८५, ८६, ९३, ९४, ९८, १०८, १२३, १४०, १४२ । ब्रिलोचन ४९।

ਟ

दशवैकालिकनिर्युक्ति २०, ९४।
दिख्नाग ६, ४८, ५०, ५२, ६७, ६६, १०२,
१०४, १०४, १०९, ११२, १२०, १६९, १४०,
१४२।
दिवाकर ५१।
दिवाकर ५१।
देवसूरि ७-९, १५, १८, २७, ४८, ५६, ६५, ६८,
७१, ८२-८४, ८८-९१, ९६, १०५, १०७,

ध

षमंकीति १, ४, ७, ११, १८, १९, २५, २७, १०, ५०, ५१, ६७, ८१-८६, ८८--६०, ६२, ९३, ९६, ९८, ९९, १०२, १०३, १०५, १०७-१०९, १२०-१२३, १४०। धर्मपरीक्षा (यशोविजय) ६२। धर्मसंग्रह, ४। धर्मात्तर ८, ९, १२, १४, ६७, ६९, ८९। ध्रवक्षा ११५। न

नयचक्र ६४। नयचक्रवृत्ति ४३, १२४। नयप्रदीप ६४। नयरहस्य ६४। नयोपदेश ६४। नन्दीकार २१। नन्दीचूर्णि ३०। नन्दीसूत्र २१, ४७, १२८, १६८ । नागार्जुन ४४, १३९। न्यायकणिका २५, ५९ । न्यायकलिका १०८, ११३-११५, १२३, १२४। न्यायप्रवेश १५, १७, २६, ५०, ८१, ८८, ८९, ९१-९३, ९६, ९८-१०५, १०७, १०९, 112, 116, 180 | न्यायप्रवेशवृत्ति ११८ । न्यायबिन्दु १, ६, ७,१५,१६, १९,२४,२६, 36, 40, 41, Qu, 61-68, 66, 69, ९२, ९३, ९८, ९९, १०२, १०३, १०६-109, 112, 124, 122, 1801 न्यायबिन्दुटीका ८, ९, १२, १६, २४, ५४, ६७, ६९, ७०, ८०, ८३, ८५, ९०, ९२, ९३, न्यायभाष्य ३, ५, ८, ९, १७, १९, २४, ४३, ४९, 48, 46, 68, 60, 69, 94, 99, 106, ११७, ११९, १२४, १३५, १६७ । न्यायमञ्जरी ४, ८, ९, १०, ११, १९, २४, ३५, ४०, ४९-५२, ५९, ६१, ७३, ७५, ७७, 00, 61, 64, 90-100, 10\$, 108, 106, 959, 172, 578 1 म्यायमुख १०८, १०९, ११६, ११४, १४२। न्यायवार्तिक ४, ८, ११, १५, २४, ४८-५२, ८१, 106, 114, 120, 1801 न्यायविनिश्चय १, ३६, ४९, ५३, ७१, ८२, ९७, 102, 109, 11+, 114, 120, 180, 1811 म्यायविनिश्चयटीका ६, ११, २५, १६, १९३। न्यायसार ७, १९, ९२, ९६, ९८-१००, १०३-104, 128, 189 1 न्यायसारतात्वर्यटीका २५ । न्यायसूत्र १, ४, ७, ९, १५, १८, २१, २३, २६, ४१, ४२, ४९, ५३, ६६, ७२, ७६, ७७, ९१,

९२, ९६-१००, १०२-१०४, १०८-१११, ११३, ११४, ११६, १३२, १६९। न्यायसूत्रपृत्ति (विश्वनाथ) ७७। न्यायावतार ६, १४, २०, २१, ५१, ६८, ७१, ८०, ८२, ९१--९६, ९७, १०३, १०५, १०९, ११३, १६५, १४०, १४१। न्यायावतारटीकाटिप्पणी२४। न्यायावतारसिद्धपिटीका १४, २६, २४, २६।

ч .

पञ्जाशक ५५। पतञ्जिक्ति ३८, ५५, ५७, ७२। पत्रपरीक्षा ११९, १२१, १२४। पद्मावती ८३। परीक्षामुख ३, ७,९, ११, १८, ४४, ५७, ६८-७०, ७९, ८४, ८५, ४९-९२, ९५, ९७-100, 104, 124, 124, 181 | पाणिनि १, ३८, ४०, ५४। पाणिनीयसूत्र ३९, ७६। पातञ्जलमहाभाष्यः २, ३, ३८, ५५, ५७ । पातञ्जलयोगशास्त्र र । पात्रकेसरी ८३, १२०। पात्रस्वामी, ८२, ८३ । पाराशर, ७६। पाथेसारथि १२, ६७, ९४। पिङ्गछ 🤋 । पुरातस्व १०८ । पुरुषार्थसिद्यपाय ६२। पूज्यपाद, २१, ४०, ४१, ४६-४८, ५६, ७१। प्रकरणपश्चिका १२, २३, २६, ४२, ५०, ६७, ७३, Q8, 120-127, 128 1 प्रजापति, ३१ । प्रभाकर ५, १०, २६, ५२, ९४, १६०, १६१, 128, 120 1 प्रभाषक्त १६, ६७, ६५, ६८, ८२, ९५, ९७, ९९, १०६, १२१, १२३ । प्रमाणनयतस्वाकोक ७, १०, १५, १८, ४५, ४८, प्द, प्क, ६८-७१, ८०, ८४, ८५, ८८-९३, 90, 99, 900, 908, 909, 196, 179, 184 1

प्रमाणपरीक्षा २, ७, ९, २३, २५, २७, ६८, ७०, 02, 08, 06, 62-68, 181 1 प्रमाणभीमांसा ४, २३, १०६-१०८, ११९, १६४। प्रमाणवर्त्तिक ो, ६, ६०, ४४, ४८, ५४, ६६, 08, 04, 69, 90, 98, 98, 1**21** 1 प्रमाणवासिकाङ्कार ९, ४४। त्रमाणसमुचय १, ५,६,१५,२६,४८,५०,५२, 40, 61, 106, 118, 118, 180, 187 | प्रमाणसंब्रह १, २, ६४, ८२, ८३, ११८। प्रमेयकमलमार्तण्ड ९, १३, १८, २५, २६, ३७, ४५, ५१, ६५, ६६, ७४, ७६, ७८, ८२, 90, 99, 100, 102, 109, 119-121, 148, 128, 149, 180 | प्रमेयरसमाला ३, ९,२७, ३५, ३८,७०, ७४, ७६, ७८, ८२, ८६, ९०, ९२, ९४। प्रवास्तपाद १५, २३, २६, ७२, ७३, ८१, ८८, 43, 48, 80, 100, 102, 10V, 100 | प्रशस्तपादभाष्य ३,४, १५, २८, ४५, ४७, ४८, ७२, ८१, ८८, ९२, ९६, ९८, ९९, १०१, १०३, 108, 104, 108, 128, 1241

बुद्ध २७, २९, ६१, ६२, ६६, ५७, ५८, ६१, ७६। बुद्ध वोष ४०। बृह्य द्रम्यसंग्रहरीका १२५। बृह्य स्वयं भूस्तोत्र ६। बृह्य ५, १६, ५२, १६। बृह्य १४, १६, ५२, १६। बृह्य १४, १६। बृह्य १४, १६। बोधि वर्यावतार ६०। बोधि वर्यावतार १०। बाधि वर्यावतार १०। बाधि वर्यावतार १०। बाधि वर्यावतार १०।

भ

भगवती २०, ६०, ५४-५६, ६१, ६२, ७० । भद्रवाहु २०, ९५ । भर्तुप्रवाह ६६ । भर्तुहरि १२५, १२६ । भववास ५१, ५२ । भामती २, ४, २४, ६५, ६०, १६० । भासवंश ७, ९२, ९३, ९७, ९०३, १३४, १३५, १४०।

म

मविस्मिनिकाय ३०, ३४, ३८, ६१, ६२, ७६। माध्यमिककारिका ७४। मध्य १२५, १२६। मनोर्थनन्दिनी ७४, ७८। मिल्लिपेण ६५ । महावगा ६१। महावीर २७, २९, ६१, ६२, ४८, ५७, ५८, ६१, ७०, ७६। माठर ८१, ८९, ९६, ९८, ९९, १०४। माठरकृति ३९, ४२, ४५, ८१, ९४, ९६, १६९। माणिक्यनन्दी ७, ९, १३, १४, २७, ६८, ७२, 89, 68, 68-99, 94-99, 103, 104, 1191 माधवाचार्य १७, ४४। मुण्डकोपनिषद् १६। मुक्तावली २६, ४५, ४७, ८२, १६५।

य

यश्च १२।
यशोविजय २७, ५६, ६६, १२८, १२९, १३५,
१४१, १४२।
युक्त्यतुवासन ५८।
योगसूत्र १५, २९, १६, १८, ६२, ७२, १६१,
१६६, १३५।
योगसूत्र भाष्य २, २९, ६५, १८, ४८, ५०, ६२,
६३, १६२।
योगसेत्र ५९, १०।
र स्वाक्रावतारिका ९९, १२६।
राजवार्तिककार २२।

ल कवीयस्त्रवी, १, २२, ४५. ५५, ६०, ६१, ६८, ७४, १२९, १३५ । कवीयस्त्रवीस्वविद्यति, १५, ३२, ३६, ४२, ४५, ४१, ६९, ७६-७८, १२५ ।

रामानुज १६६, १६७ ।

रामाधण 🍑 🕻 ।

व

वर्त्तमान १२, ११, १०८। वहाम १२५, ११६ । चसुबन्धु ६, ४४, १४०। वाचरपति र-५, ११, ४०, ४१, ४९, ५०, ५२, प्र, ६७, ०३.७५, ८१, ८५, ९३, १२३, 180, 184 1 वारस्यायन १-६, ४९, ८९, ९५, १२०। वात्स्यायनभाष्य ३, ४८, १४० । वादहात्रिंशिका ३१०, ११२। वादद्वात्रिशिका (यक्तीविजय) ११२। वादन्याय १, ५९, ९३, ९६, १०८, ११०, १२०-122 1 वादाष्ट्रक ११०। वाद्विधि ११३, ११४। वादिदेव २३, ७३, ९४-९७, ९९, १०३, १०७, 106, 129 ( वादिराज १२६। वादोपनिपद्द्वात्रिंशिका ११७। वार्षगण्य ५२। विद्यानन्द २, ७, ८, १३, २३, २४, ३८, ४७, ४८, पर, पद, ६४, ६८, ७२, ८२-८५, ११८, 119, 121, 122, 128, 180 | विद्याभूषण (सतीशवन्द्र) १४२ । विन्ध्यवासी ५२, ५३। विशुद्धिमार्ग ३९, ४९, ६०, ६६। विशेषावश्यकभाष्य १२, १४, १४, ५५, ६२, 97, 93C 1 विशेषायश्यकभाष्यबृहद्वृत्ति ४०। विद्वनाथ ।२०। विष्णु १।। वेद १४, १८, २८, २९, ३१, ३२, ७३। वेदान्तपरिभाषा १३४। वैयाकरणभुषणसार १३६। वैशेषिकसूत्र १, ५, १५, २३, २६, २८, ३३, ४२, ५५, ६६, ७२, ८६-८५, ९६, १६२, 144, 1401 मसा ३१।

शबर् २। शब्दानुशासन् १।

शहरमिश्र २३। शङ्करस्वामी १०९। शक्कराचार्य २, १६, १३, १४, ११०। शान्तरक्षित ६, १७-१९, १०, १२, ११, १७, ५०-42, 48, 40, 44, 62, 1201 शाबरभाष्य २, १६, २६, २८, ३१, ४८, ४९, 41, 42, 00, 129 1 शाकिकनाथ १२, ५०, ९४, १६२, १६४। शास्त्रदीपिका ५, १२, २३, १३१। शास्त्रवार्तासमुखय ३६, ६४। शास्त्रवार्त्तासमुखयटीका ( स्वोपञ् ) ६५ । शास्त्रवात्त्रीसमुचय-टीका ६६। श्रीधर ३, ११, १५, ७३, ८१, १२७। श्रीमाप्य ११०, १६२, १६६। श्लोकवार्त्तिक ५, १६, १७, २६, २८, ३०, ३१, ६६, ४५, ४६, ५१, ५२, ५५, ५७, ६२, ६४, दण, दर, ७०, ७१, ७३,७६, ७८,९४,१३७। श्लोकवार्तिकन्यायरतमाला ३१, ५१, ५१, ६७।

स

सम्मतिटीका ७, २५, ४२, ५३, ५६, ५७, ६५, ८६, १२९, १४१ । सन्मतितर्कं ७, ५८, ६४, १०८। ससमङ्गीतरङ्गिणी ६४। समन्तभद्र ६-८, ६३, ५७, ६८, १०८। सर्वदर्शनसंग्रह १७, १३, ४४। सर्वार्थसिद्धि २१, २२, २४, ३७, ३९, ४०, ४२, 81, 84, 86, 97, 928 1 संयुत्तनिकाय ६२ । सामट ३१। सांख्यकारिका ३, २३, ३३, ३५, ४०, ४२, ४३, ४५, ४५, ५२, ६६, ६६, ८९, १६२, १३६, १३८। सांख्यतत्त्वकौमुदी ३, २४-२६, ४५, ६७। सांख्यसूत्र ४९, ५२, १३२। सिद्धविं १४, २३, २५। सिद्धसेन ६-८, ६३, ५०, ५६, ५७, ६८, ७१, ८०, ८२, ९१-९१,९७, १०३, १०५, १०८, ११०, 117, 110, 120, 124, 120, 121 ( सिद्धान्तचन्द्रोदय ५। सिबिविनिश्चय १, ४९। सिब्धिविनिश्चयटीका २२, २५, १:९, ११६, ११८। स्रीमन्धरस्वामी ८३ ।

सुगत ११, १०८।
स्त्रकृताङ्ग ५१, ६१।
स्थानांग ४, २०, ६१।
स्फुटार्थाभिधमैकोवस्याख्या ४१-४१।
स्याद्वादमञ्जरी १६, ६५।
स्याद्वादरताकर ८-१०, २१, २५, २६, ४८,
५२, ६४, ६५, ६८, ७४, ७६, ७८, ८२,८९,
९१, ९४, ९५, ९७, १००, १०१, १११।

ह

हरिभद्र ४८, ५६, ६४, ६५। हेतुचक १४२। हेतुचिन्दु ( किखित ) १, १२, ६३, ८१। हेतुचिन्दुटीका ( किखित ) १०, १२, १४, ६३, ६६, ७७, ७८, ८०, ८१, ८५। हेतुबिन्दुबिबरण ७८।

हेमबन्द्र २-४, ७, ८, १०, ११, १४, १५, १८-६०, २६, २५, ६६, ६६, ६७, ६९-४१, ४४-४६, ४८, ४९, ५१-५४, ५६, ५७, ६०, ६१, ६४, ६५, ६८-७२, ७४, ७६-८०, ८३, ८५-९०, ९१-२००, १०६, १०६-१०८, ११६, ११८, ११९, १२१, १२६, १२९, १३०, १३२, १३५, १६६, १४१, १४२। हैमशब्दानुशासनबृह्दृष्कृत्ति १६६।

Buddhist Logic 4, 49, 180, 188 |
Indian Logic 188 |
Indian Psychology: Perception 184,
188 |
Pre. Dinnaga Buddhist Logic 180 |



# वीर सेवा मन्दिर

बण्ड क्रम संख्या